# वीर सेवा मन्दिर

३० नृमिंहपूर्वोत्तरतापनीयोपनिषत्-भाष्याद्येषा ।

#### किलानी संशीपन्य ।

| रसेवामन्दिर 🖁                                                                                   | । प्रस्थाना सूचापत्रस्                                                              |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| दिल्ली हैं                                                                                      |                                                                                     | मुल्यम् | 1    |
| 8                                                                                               |                                                                                     | ₹. ·    | आ •  |
| 3                                                                                               |                                                                                     | •       | Ę    |
| * 8                                                                                             | ल्मणीतभाष्याभ्यां संबंखितः                                                          | 9       | Ę    |
| . 8                                                                                             |                                                                                     | •       | 8    |
|                                                                                                 | ोऽनीव परातनः।                                                                       | ч       | ۰    |
| ~ L                                                                                             | भाष्याद्युपता।                                                                      | ۰       | 38   |
| 8                                                                                               | द्यपेता।                                                                            | 9       | •    |
| ĝ                                                                                               | ांकरभाष्योपेता ।                                                                    | 9       | 8    |
| 990,0000000000000000                                                                            | धपेता।                                                                              | 9       | 9    |
| <ul> <li>मृण्डकापान्षत-महाक्राकः</li> </ul>                                                     | माट्यरावेता ।                                                                       |         | 90   |
| ० मण्डुक्यापनिषत्-महीक्यांक                                                                     | रभाष्यगौरपारीयकारिकार्यप                                                            | गार     | ч    |
| ि मण्डूक्यापनिषत्—सटीक्वांकरः                                                                   | ग्रह्माद्यपेता ।                                                                    | 9       | 8    |
| - भेट                                                                                           | ज्ञाद्यारायता ।                                                                     | 1       | 92   |
| वित्तिभयापनिषद्धाः व्यवनिक्                                                                     | म-संरथगचार्यकतं मटीकम्                                                              | 1 3     | 7    |
| । ४ छान्द्राग्योपनिषत-सरीकर्णाः                                                                 | हरभाव्योपेता ।                                                                      | v,      | 0    |
| १५ बृहदारणयकोपनिषत्-सटीक                                                                        | आंकरभाष्योपेता ।                                                                    | c       | ۰    |
| १५ बृहद्गण्यकाप्तिषदभाष्यव<br>१६ बृहद्गण्यकाप्तिषदभाष्यव                                        | विकास-भागत्रसात्मकम् ।                                                              | 2,3     | 6    |
| १६ बृहदारण्यकापानपदमाप्यपा<br>१७ श्वेताश्वतरापनिषत्–भाष्यरी                                     | पिकाद्यपेता।                                                                        | ٦       | 8    |
| १७ श्वताश्वतरापानपत्र—गानरा<br>१८ सीरपुराणम्-श्रीमर्हेषायनप                                     | सीलम् । जनगणमाम् ।                                                                  | 3       | ۰    |
| १८ सारपुराणम्-आन्द्श्याययः<br>१९ रस्रत्तस्मुच्यः-श्रीमद्दाय्भट                                  | गार्था । उत्तुरस्य । । ।<br>स्वर्षाच्यास्थाः। वैस्ट्रास्थाः।                        |         | 12   |
| १९ रमरत्नसमुच्यः-श्रामद्वाग्मट                                                                  | यायायगायतः। प्रथमः अः पः।<br>स्रतिस्थानाः स्रतिकः ।                                 | 3       | 93   |
| २० जीवन्मुक्तिविवेकः-विद्यारण<br>२० जीवन्मुक्तिविवेकः-विद्यारण<br>२१ ब्रह्मसूत्राणि-सटीकवांकरभा | यापगपनः नदाकः ।<br>स्मेलेसानि भागतयात्मकानि ।                                       |         |      |
| २१ ब्रह्ममूत्राण-सटाकशाकरमा<br>२२ श्रीमच्छंकरदिग्विजयः-वि                                       | ज्यानवानि मान्युमानकाराः<br>वाजामकःत्रः। मीकारिपाणीभ्यां                            | सहित:   | 16 0 |
| २२ श्रीमच्छकगदाग्वजयः ।<br>२३ वैयासकन्यायमालाविस्तरः                                            | ्रभारतीतीशीमनिष्णातिः ।<br>-भारतीतीशीमनिष्णातिः ।                                   | 9       | ે ૧૨ |
| २६ व्यासकन्यायमालावस्तर<br>२४ जेमिनीयन्यायमालाविस्तर                                            |                                                                                     |         |      |
| २४ जामनायन्यायमालावस्ता<br>२५ सृतमंहिता-माधवक्षतरीकापे                                          | ता। भागत्रयात्मिका।                                                                 | . 99    | 6    |
| २५ सूतमाहता-माध्यक्षनदाकार                                                                      | विग्वितः।                                                                           | . '     |      |
| २६ हस्यायुर्वेदः-पालकाप्यमुनि<br>२७ वृन्दमाधवः-श्रीमद्वृन्दपणी                                  | तः । सर्गकः । वैद्यकग्रन्थः                                                         | I Ę     | •    |
| २८ ब्रह्मपुराणम्-श्रीमद्व्यास्रविः                                                              | तिनम् । प्रथमं महाप्राणम्                                                           | I &     |      |
| २८ ब्रह्मपुराणम्-आन्द्रव्यातारा<br>२९ उपनिषदां समुच्चयः-अनि                                     | त्यसम्बद्धाः सम्बद्धाः स्टब्स्ट्रास्य<br>स्टब्स्याः क्षेत्रसम्बद्धाः स्टब्स्ट्रास्य | हितः। ६ |      |
| २९ उपानपदा समुख्ययः नाम                                                                         | भाव-भावतारावेता ।                                                                   | 9       | 193  |

| ्र श्रम्थनाम ।<br>'श्रम्थनाम ।                                                                 | Control           | - 1        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 4 4 114 1                                                                                      | मूल्या<br>स्ट     | त्रा<br>आ० |
| <b>३१ वृह्दारण्यकोपनिपन्मिताक्षरा</b> -श्रीनित्यानन्दमुनिविर                                   | चिता। २           | 93         |
| ३२ ऐतरेयबाह्मणम्-सायणभाष्यसमेतम् । भागद्वयात्मकम्                                              | 1 90              |            |
| ३३ थन्वन्तरीयनिषण्दुः-श्रीधन्वन्तरिवरिचतः। वैद्यकमन                                            | ા ૧<br>યાઃ ૬      | 8 .        |
| ३४ श्रीमद्भगवद्गीता-गांकरभाष्योपेता ।                                                          | ۰ ۶               |            |
|                                                                                                |                   | 8          |
| ३४ श्रामद्भगवद्गाता-सटाकशाकरभाष्यापता ।<br>३५ संगीतरत्नाकरः-शार्झदेवकतः सटीका दिभागः। गानशा    | ••• ५<br>स्या। १० | 8          |
| ३६ तैनिरीयारण्यकम्—सायणमाष्यसमेतं भागद्वयात्मकम्                                               | 4111              | -          |
| ३७ तेचिरीयबाद्धणम्-सायणभाष्यसमेतं भागत्रयात्मकम्                                               | । ९<br>१४         | 1          |
| ३८ ऐतरेबारण्यकम्—सायणभाव्यसहितम् ।                                                             | 3                 | ٠          |
| ३९ संस्काररत्नमाला-गोपीनाथभट्टविरचिता।भागद्दयाति                                               | र<br>स्वता। १२    | 6          |
| ४० <b>संध्याभाष्यसमु</b> च्चयः-खण्डराजश्रीद्यप्णपण्डितादिमण्                                   | तितः। २           | ۰          |
| 81 अमिपुराणम् — महर्षिच्यासमणीतम् । महापुराणम्                                                 | 4                 | 8          |
| ४२ तेनिरीयसंहिता-सायणभाष्यभमेता । भागनवकात्मिक                                                 |                   | 90         |
| <b>४३ वैयाकरणसिद्धान्तकारिकाः</b> —भट्टांजीर्दाक्षित्रहताः सर्ट                                | ) 1 6C            |            |
| ४४ श्रीमद्भगवद्गीता-पैशाचभाष्यसंभेता ।                                                         | 9                 | १२         |
| ४५ श्रीमद्भगवद्गीता-मधुसूरनश्रीधरकतटीकीपेता।                                                   | 4                 | S.         |
| ४६ याज्ञवल्कयस्मृतिः-अपरार्ककतटीकासहिता भागद्वयात्मि                                           |                   |            |
| ४७ पातअलयोगसूत्राणि—भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि ।                                                 |                   |            |
| ४८ स्मृतीनां समुच्चयः-अङ्गिरःपभृतिसप्तविंशतिस्मृत्यात                                          | ३<br>मकः। ५       | ۰          |
| ८० रहताना समुज्यस्यामाणीत्यः । प्रशासनामार्गस्य                                                |                   | •          |
| ४९ वायुपुराणम्—महर्षिव्यासमणीतम् । महापुराणम् ।                                                | 8                 | 93         |
| ५० यतीन्द्रमतदीपिका-श्रीनिवासदासकता । पकागरीको<br>५१ सर्वदर्शनसंग्रहः-पाववाचार्यप्रणीतः।       |                   | 8          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          | २                 | •          |
| ५२ श्रामद्रणशाना — नाटकण्डळनटाकापता ।<br>५३ सत्याषाढश्रीतसूत्रम् – सत्याषाढविरचितं भागदशकात्मर | ₹                 | •          |
| प्र मत्स्यपुराणम्-श्रीमद्देषायनमुनिमणीतम् । महापुराणम्                                         | Pर्।रट            | 4          |
| प्रमार्थिचन्तामणिः-आठवत्रेहत्युपाह्नविष्णुभट्कतः।                                              | । ६<br>४          |            |
| पद नित्याषोडशिकार्णवः-भास्करसयोजीवटीकासहितः।                                                   | 3                 | ٥          |
| ५७ आचारभूषणम् –हिरण्यकेश्याहनिकमोकोपाह्वन्यम्बक्छ                                              |                   | Ę          |
| ५८ आचारेन्दुः-माटेइत्युगाह्वत्र्यम्बकविरिचतः ।                                                 | 8                 | ,          |
| ५९ श्राद्धमञ्जरी-केळकरोपाह्नवापूभद्दविरचिता ।                                                  | ₹                 |            |
| ६० यतिथर्मसंग्रहः-विश्वेश्वरसरस्वतीकृतः ।                                                      | 9                 | 13         |
|                                                                                                | •••               | • •        |

| प्रन्थनाम ।                                                        | मृत्यम् | (1  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                                                    | ₹0      | आ॰  |
| ६१ गौतमप्रणीतधर्मसूत्रम् – हरदत्तरुतटीकासंगतम् ।                   | 2       | C   |
| ६२ ईशकेनकठप्रश्रमुण्डमाण्डूक्यानन्दवह्वीभृगूपनिषदः-स               | टीका:२  | C   |
| ६३ छान्दोरयापनिषत्-रङ्गरामानुजविरचितप्रकाशिकांपता ।                | 3       | 92  |
| ६४ बृहदारण्यकोपनिषत्-रङ्गरामानुजविरचितप्रकाशिकोपता                 | 1 3     | 8   |
| ६५ शाङ्कायनबास्यणम् - ऋग्वेदान्तर्गतबाष्कलशास्त्रीयम्।             | 9       | 8   |
| ६६ काव्यप्रकाशः-उद्योतयुतमदीपसहितः।                                | Ę       | 8   |
| ६७ ब्रह्मसूत्राणि-दीपिकासमेतानि ।                                  | 8       | c   |
| ६८ बृहद्ग्रसमंहिता-नारदपश्चरात्रान्तर्गता ।                        | 9       | 93  |
| ६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम् – ईथरमाकम् । तन्त्रशास्त्रग्रन्थः ।          | 9       | 8   |
| ७० स्मृत्यर्थसारः-श्रीधराचार्यविरचितः ।                            | 3       | 90  |
| <b>७१ वृहद्योगतरङ्गिणी</b> —त्रिमल्लभद्दविरचिता भागद्वयोषता ।      | 30      | 93  |
| ७२ परिभाषेन्द्रशेखरः-वैद्यनाथकृतगदास्वरीकायृतः ।                   | 3       | Ę   |
| ७३ गायत्रीपुरश्चरणपद्धतिः-श्रीमच्छंकराचार्यवरिचना ।                | 7       | 6   |
| <b>७४ द्राह्मायणगृह्यसूत्रवृत्तिः</b> -स्दस्कन्द्रमणीता ।          | 1       | 9   |
| ७५ ब्रह्मसूत्रभाष्यार्थररनमाला-सुब्रह्मण्यविराचिता ।               | 8       | 8   |
| <b>७६ ईशकेनकठापनिषदः</b> -दिगम्बरानुचरक्रतव्याख्यासमताः ।          | 9       | ۰   |
| ७७ वेदान्तसूत्रमुक्तावालिः-त्रहानन्दसरस्वर्गाविर्यचना ।            | 3       | ६   |
| ७८ त्रिस्थलिसेतुः-नारायणभटविर्गनतः।                                | 3       | 95  |
| <b>७९ छान्दाग्यापनिषत</b> -मिनाक्षराव्याख्यासंनतः।                 | 3       | ٥   |
| ८० वाक्यवृत्तिः-श्रीमच्छंकराचार्यक्रता मटीका ।                     | ٥       | 4   |
| <b>८१ आश्वलायनश्रातम् त्रम्</b> नारायणकृतवृत्तिसम्तम् ।            | 8       | 9 3 |
| ८२ ब्रह्मसूत्रवृत्तिः-हरिदीक्षितविगर्चना ।                         | 2       | v   |
| ८३ संक्षेपशारीनकम्-व्यास्यासहितं भागद्वयावतम् ।                    | 3       | 9   |
| ८४ अद्वेतामादः-अभ्येकरोषाद्वयागुर्भकाश्विषकीतः ।                   | 3       | 9   |
| ८५ ज्यातिर्निबन्धः-ग्रमहादर्भागवसार्गावराचाः ।                     | 3       | 94  |
| ८६ विधानमाला-श्रीनृतिह्मद्विर्गवता ।                               | 8       | 8   |
| ८७ अमिहात्रचन्द्रिका-किनवरकरोगाद्यमनव्यासकता।                      | ۶,      | 3 8 |
| <b>८८ निरुक्तम-</b> दुर्गाचार्यकृतवृत्तिस्मितम् । मागद्वयात्मकम् । | 48      | 8   |
| ८९ काब्यप्रकाशः-संकताल्यरीकासमतः।                                  | 3       | 8   |
| ९० <b>शाह्वायनारण्यकम्</b> -अभिदान्तर्गनबाष्करशासीयपुर             | •       | 3   |

## आनन्दाश्रमसंस्कृतप्रन्थाविः।

ग्रन्थाङ्कः ९७

## श्रीमज्ञौमिनिप्रणीते भीमांसादर्शने

दशमाध्यायस्य पञ्चमपादमारभ्य द्वादशाध्यायान्तः पृष्ठो भागः ।

श्रीकमारिलभद्रविर्वितद्वष्टीकारूपन्यारूपासहित्यावर्मण्य (पेतः ।

सोऽयं पुण्यपत्तनीयमीमांसाविद्यालयाध्यापक्रपदाधिष्ठितैः ' मीमांसाविद्वान् ' पदभाग्भिन्नेकवर्षनैद्यनायश्चालिक्यर-णान्तेवाभिभिक्तीर्थक्क्षेष्ठामाभिजनसुक्वाश्चालिभिः संबोधितष्टिप्पणादिनाः समळेकुत्युक्यमुक्

> एतस्युम्तकं वी. ए. इत्युपपदथारिभिः

## विनायक गणेश आपटे

इत्येतै:

पुण्याख्यपत्तने

श्रीमन् ' महादेव चिमणाजी अव्यदे ! इत्यिभिधेय-महाभागपनिष्ठापिते

## आनन्दाश्रममुद्रणालये

आयसाक्षरेर्भुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

भालिवाहनभकाब्दाः १८५६ ।

क्षिस्ताब्दाः १९३४।

( अस्य सर्वेऽधिकारा राजशासनानुसारेण स्वायतीकृताः ) । सूर्यं रूपकचतुष्टयम् ( ४ )।

## मीमांसादशैने पश्चम-पष्टभागस्थाधिकरणानां वर्णानकमसूचीपत्रम् ।

| अधिकरणम्। अ.                                                            | पुटसंखवा ।     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अञ्चतिप्राद्ययोर्विक्कतावतिदेशाधिकरणम् ।                                | 3000           |
| भरन्याचेयप्रभृति पात्राणां घारणनियमाधिकरणम् ।                           | २१८४           |
| <b>म</b> भ्न्याचेये दक्षिणानां विकल्पाचिकरणम् ।                         | 25.08          |
| अग्निचयनप्रकरणे श्रुतानां दीक्षाहुतिमन्त्राणां सौमिकदीक्षाहुतिमन्त्रे   | <del>}</del> : |
| समुखयाधिकरणम् ।                                                         | १८७९           |
| भग्निष्टुति श्रुतस्य त्रिवृत्त्वस्य स्तोत्रीयानवकरूपस्य स्तोत्रान्तरगतस | તો-            |
| ममात्रवाधकस्याधिकरणम् ।                                                 | 1966           |
| अग्निप्टुद्यागे स्तोत्रशस्त्रमन्त्राणां प्राकृतानामेवाविकारेण प्रयोगाधि |                |
| करणम् ।                                                                 | 1983           |
| भज्ञीषोमीयपशौ पशुपुरोडाशाङ्कास्विष्टक्रवागीयस्थागकाले निगमे             | व              |
| च निर्मुणस्येवाग्रेरभिवानाधिकरणम् ।                                     | १९३६           |
|                                                                         |                |
| अभीषोमीयप्राम्माग्वर्तिपदार्थधर्मस्योपांशुत्वस्य तत्तत्पदार्थजन्यावान्त |                |
| पूर्वप्रयुक्तत्वाविकरणम् ।                                              | १६६२           |
| अञ्चीषोभी यपशोः सांनाय्यविकारस्वा। धेकरणम् ।                            | 1800           |
| अग्नीशेमीयस्य पद्गोः पयोविकारस्याविकरणम् ।                              | १६०८           |
| अझीषोमीये पञ्चावनिज्याशेषेख्यामरङ्कोः स्विष्टक्रयागानुष्ठानावि ·        |                |
| करणम् ।                                                                 | ₹•₹€           |
| अमीपोमीये पद्मी दार्शपूर्णमासिकवर्गातिदेशाविकरणम् ।                     | १५९१           |
| अप्रीपोमीये पश्ची हृदयाद्यक्षेप्यपि पश्चावदानाधिकरणम् ।                 | 8048           |
| अप्रीपोमीये पश्ची हृदयाद्यञ्कानामेव हविष्ट्वाधिकरणम् ।                  | १०११           |
| अञ्जी ओलणादेः सक्रदनुधानाधिकरणम् ।                                      | 2999           |
| अङ्कप्रधानयोर्धर्मविरोधे प्रधानस्यैत धर्मानुप्रहाधिकरणम् ।              | 2486           |
| <b>अङ्ग</b> ानां प्रवानैः सहैकदेशकालकर्नृकत्याविकरणम् ।                 | 3115           |
| अङ्गाना प्रवानोपकाररूपैककःयोर्थस्वाधिकरणम् ।                            | \$108          |
| अक्रिरसा द्विरात्रे पोडशिमहणीपसंहाराजिकरणम् ।                           | 1419           |

## [ २ ]

| अभिकरणम् न                                                          | पुरसंख्या । |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| अञ्जन।स्यञ्जन।रूवे सत्रे समाम्नातेन गौम्गुलवाम्यव्जनादिना           |             |
| प्राक्कतनवनीताम्यञ्जनस्य समुख्यमार्वेकरणस् ।                        | 1916        |
| अतिरात्रे षोडशिमहणपतिषेत्राधिकरणम् ।                                | 7.83        |
| अथवा-जगत्सामग्रब्दार्थनिर्वचनाविकरणम् ।                             | 1988        |
| अदोषनिर्घातार्थानां प्रायश्चित्तानां समुचयाधिकरणम् ।                | 2388        |
| अधिगुप्रैषगतमेघपतिशब्दस्य देवतापरत्वा।धिकरणम् ।                     | 1000        |
| अभिगुपैषगत्रस्येनशलाकस्यपादिशब्दानां कास्न्येनोद्धरणप्रकाशक         | वा-         |
| विकरणम् ।                                                           | 1009        |
| अप्रिगुप्रेषगतोरूकशब्देन वपाभिधानाधिकरणम् ।                         | १७७८        |
| अध्वरकरुपायां प्रातरहिदकाळभेदेनानुष्ठीयमानानां त्रयाणां त्रयाणामं   | ŭ           |
| मेदेनाङ्गानामनुष्ठानाधिकरणम् ।                                      | 2185        |
| अध्युध्न्या होतुः माकृतकुत्स्नेडामक्षानिवृत्त्यधिकरणम् ।            | 2079        |
| अनध्याधादाविषे कर्मकालीनमन्त्रप्रयोगाधिकरणम् ।                      | २२६१        |
| अनुदुब्मायश्रीद्वयम्प्रथनेन संपादिते, आनुष्ठुमे तृचे श्यावाश्वान्धी | 44.         |
| साम्रोर्गानाधिकरणम् ।                                               | १७१८        |
| अनुनिर्वादयेषु पद्मपुरोडाञ्चतन्त्रस्यैव प्रसङ्गाधिकरणम् ।           | 3898        |
| अनुयान-महापितृयज्ञयोर्थेयजामहहोतृबर्गपर्धुदासाधिकरणम् ।             | 3098        |
| भिषेचनीयदश्येययोभिन्नतन्त्रताविकरणम् ।                              | 2140        |
| अम्युद्रेयेष्टौ दिनियसोः प्रणीतावर्गात्रष्ठानाधिकरणम् ।             | 8033        |
| अम्युद्रयेष्टी द्विशृतयोः प्रदेशभर्भनुष्टानःभिकरणम् ।               | 1069        |
| <b>अवमृथेऽप्सु</b> साङ्ग्रयशनानुष्ट नार्विकरणम् ।                   | 2180        |
| अवमृषस्यापूर्वस्यापिकरणम् ।                                         | 9080        |
| अवमृत्रे स्विष्टकुद्यानीयनिगमादिषु स्विष्टकृद्गुणकयोरक्रीवरुणयोरा   | ने-         |
| घानाधिकरणम् ।                                                       | 1939        |
| अवेश्वेभिनतन्त्रताधिकरणम् ।                                         | 3 (48       |
| <b>अ</b> व्यक्तयागेष्द्रिदःदिषु सीमिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ।           | 1493        |
| - अस्थियज्ञस्य जीवद्धिकारिकत्वाधिकरणम् ।                            | 1684        |
| आस्थियज्ञस्य मृताधिकारिकस्वपक्षे ऋत्वर्धानामनुष्ठानाधिकरणम् ।       | 1586        |
| भस्यियज्ञस्य मृताधिकारित्वपक्षे गुणकामानामननुष्ठानाधिकरणम्          |             |
| भर्दियंग्रहास्य मृताधिकारित्वपक्षे जपसंस्कारेष्ट्रीनी छोपाधिकरणम्   | 5855 1      |

| . अधिकरणम् ।                                                           | पुटसंख्या । |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अस्यियज्ञस्य सताधिकारिकस्वपक्षे सूक्तवाकान्तर्गतायुरादिफळप्रका-        |             |
| शक्यागाननुष्ठानाधिकरणम् ।                                              | 1490        |
| अस्थियज्ञे मृताधिकारपक्षे होतृकामनयाऽनुष्ठीयमानानां गुणकामा-           |             |
| न।मननुष्ठानाधिकरणम् ।                                                  | 3 < 9 ?     |
| अश्वमेषे विद्वितस्यां प्राकाशास्यां प्राकृताध्वर्युमागमात्रस्य बाधाधिः |             |
| करणम् ।                                                                | 1/90        |
| अश्वमेषेऽश्वविषये बङ्कीयत्ताप्रकाशनार्थं वैशेषिकमन्त्राकरणपक्षे        |             |
| जयाणां पश्नामर्थे, षडशीतिरेषां वङ्कय इति समासवचना-                     |             |
| धिकरणम् ।                                                              | 8008        |
| अश्वमतिमहेष्ट्यां प्रतिपुरोडाशं कपालमेदाधिकरणम् ।                      | 7700        |
| अष्टरात्रे वत्सत्वगहतवाससोः समुच्चयाधिकरणम् ।                          | 2244        |
| अहर्गणे, उपसन्कालीनसुब्रह्मण्याह्वानस्य तन्त्रताधिकरणम् ।              | 3866        |
| अहर्गणे, उपावहरणार्थे बासोन्तरात्पादनाधिकरणम् ।                        | २०१९        |
| अहर्गणे तत्तदहःसंबधिसोमोपावहरणकाळ ९व वासोन्तरोस्पादना-                 |             |
| विकरणम् ।                                                              | २०१९        |
| भहर्गणे सुत्याकाळीनसुबद्धाण्याद्वानस्याऽऽतृत्यविकरणम् ।                | २१७८        |
| भहर्मणे द्वादशाहिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                                 | 1998        |
| भहीने शुक्रान्वारम्मादीनामनियतयजनानर्तृकत्वाधिकरणम् ।                  | 3448        |
| आ•                                                                     |             |
| . आक्रावेष्णवादे देवतासामान्यादशीषोमीयादिधमीतिदेशाधिकरणम् ।            | 1444        |
| आप्रयणादेव षोडशिप्रहणाधिकरणम् ।                                        | 4281        |
| आप्रयणेऽन्वाहार्यस्थानापन्नेऽपि वत्मे पाकाननुष्ठानाधिकरणम् ।           | 1440        |
| बाग्रबणेऽन्वाहर्धस्थानापने वासासि पाकाननुष्ठानाधिकरणम् ।               | : १८६0      |
| आप्रयणे, उपदिष्टनासोवस्सदक्षिणया प्राकृतान्वाहार्यदक्षिणाया            |             |
| बाघाधिकरणम् ।                                                          | 1649        |
| आग्रयणे, ऐदाप्रवेश्वदेवयोद्यापृथिन्यानुरोवेन वैश्वदेविकतन्त्रनियमाभा   |             |
| वाधिकरणम् ।                                                            | 2238        |
| साप्रयणे जवन्यशावाष्ट्रियानुरोधेन मुरूवस्प्रैन्द्राह्मादेरपि विरोधा-   |             |
| मावे प्रसनमञ्ज्ञालिनियमाधिकरणम् ।                                      | 2342        |

## [8]

| अधिकरणम् ।                                                           | पुरसंख्या ।  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| आवयणे वासोवरसयोः प्राकृतान्वाहार्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम् ।             | 1608         |
| भाग्रवणे वासोवत्सयोरभिषारणाननुष्ठानाधिकरणम् ।                        | 1001         |
| भाग्निमारुतादुर्ध्वमनुयाजोत्कर्षेणोत्क्रव्यमाणे सूक्तवाके सवनीयपुरी- |              |
| डाश्चेदेवतापदानामप्युत्कर्षाधिकरणम् ।                                | 3388         |
| भाग्नेयद्वयस्याऽऽवृत्त्या पदानानुष्ठानाधिकरणम् ।                     | 3888         |
| आग्नेयाज्यमागस्याऽऽरादुपकारकत्वाधिकरणम् ।                            | १८११         |
| आग्नेयादिमधानानामेकदेशकाळकर्तृकत्वाधिकरणम् ।                         | 4134         |
| भाज्येन द्वापं संस्थापयतीति वाक्ये कर्मान्तरविधानाधिकरणम् ।          | १७९६         |
| आतिष्यावर्हिःप्रोक्षणादेरुपसद्ग्रीपोमीययोः प्रसङ्काधिकरणम् ।         | 2995         |
| आतिब्याबहिंबोऽसीबोभीयार्थं स्तरणकाले स्तरणमन्त्रावृत्त्याधिकः        | ξ-           |
| णस् ।                                                                | <b>२२३७</b>  |
| आतिरयाबर्हिष्यप्रीषोमीयदेशे स्तरणार्थं संनद्याऽऽहियमाणे संनह         | ના-          |
| हरणमन्त्रयोरनावृत्त्याविकरणम् ।                                      | १२१८         |
| आधानस्य तन्त्रताधिकरणम् ।                                            | ₹₹\$         |
| आधाने निन्दावादेन विहितसामगानपतिवेधारसामविकस्पाधिकरण                 | गम्। २०६७    |
| आधारे मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपाताधिकरणम् ।                          | 2799         |
| . आनुबन्ध्य-वनस्पतिबागयोर्निगमेषु विधिगतोस्रावनस्पतिबाब्दाम्य        | [•           |
| मेव द्रव्यदेवतयोराभिघानाधिकरणम् ।                                    | <b>१९</b> ३३ |
| आमिक्षायागे पयोयागधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                               | 1906         |
| मारम्मणीयायामारम्मणीयाया अननुष्ठानाधिकरणम् ।                         | 1608         |
| <b>ξ.</b>                                                            |              |
| इडानिगदे यहापतिबाध्दस्यासमेषतार्थकस्य विकृतावन्हाधिकरणा              | 11 1164      |
| ₹.                                                                   |              |
|                                                                      | Se.          |
| एव निवेशाधिकरणम्।                                                    | 1998         |
| उत्तमप्रयाजस्य संस्कारकर्मत्वाधिकरणम् ।                              | १८०९         |
| उत्तरयोः स्तोमातिदेशाधिकरणम् ।                                       | 4450         |
| इत्तरागोदोहाविकरणम् ।                                                | 2848         |

#### [4]

| अविकरणम् ।                                                        | पुटसंख्या ।    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| उत्तरादाब्देनोत्तराग्रन्थपितानामेव, ऋषामुपादानाधिकरणम् ।          | १७११           |
| उद्वसानीयस्य सन्नानङ्गत्वाद्क्षिणादानस्य ऋत्विक्परिक्रयार्थत्वावि | ١٠             |
| करणम् ।                                                           | १८३९           |
| उपसद्रमपूर्वस्वाविकरणम् ।                                         | 3084           |
| उपस्तरणाभिवारणाभ्यां सह चतुरवत्तंसपत्त्यधिकरणम् ।                 | २०७९           |
| उपहरुषे ऋतावीपदेशिकाश्वदाक्षणया प्राकृतकृत्स्रऋदुदाक्षणाया बा     | -              |
| धाधिकरणम् ।                                                       | 1900           |
| उपांशुयाजस्य दशपूर्णमासतन्त्रगतदेवतान्यतमदेवतानियमाधिकरणम         | 0305:1)        |
| उपांशुयाजे-उपस्तरणाभिवारणयोठींपेऽपि हविष ृएव चतुरवत्तसं           |                |
| पत्त्याधिकरणम् ।                                                  | 9068           |
| उपांद्यायां भ्रीवाज्यविघानाधिकरणम् ।                              | 2000           |
| उपांतुयाने वैकारिपकाविष्ण्यादिदेवता-पौर्णमासीमात्रकालिकत्वोमः     |                |
| यपतिपादनाधिकरणम् ।                                                | २•८८           |
| उभयसामके संसवादिकतौ बृहद्वयंतरयोः पृष्ठस्तोत्र एव समुश्चित्य      | ,              |
| निवेश्वाधिकरणम् ।                                                 | 9000           |
| •                                                                 | १९९७           |
| ऊ.<br>ऊहम्रन्थस्य पौरुषेयत्वाधिकरणम् ।                            | 0              |
|                                                                   | १७०१           |
| 寒.                                                                |                |
| ऋ स्यजुर्मन्त्राणां तानस्वरेण कर्माणे प्रयोगाधिकरणम् ।            | १७२४           |
| ऋतपेये सोमचमसेन ऋत्स्रऋतुदक्षिणायाः पुरुषान्तरस्य च निवृ          | •              |
| रयधिकरणम्।                                                        | 1608           |
| ऋतवेये विहितसोमचनसदक्षिणया प्राकृतकृत्स्त्रऋतुदाक्षिणाया बाधा     | [ <del>-</del> |
| करणम् ।                                                           | १९०२           |
| ч.                                                                |                |
| एककार्याणां विकल्पाधिकरणम् ।                                      | 2545           |
| एकत्रिके ऋतावेकस्या एव ऋचिश्ररम्यासेन त्रिकस्तोमकधूर्गानानु       | •              |
| छाना।धिकरणम् ।                                                    | 1891           |
| एकत्रिके कती माध्यंदिनपवमानस्तोत्रे, आद्य एव तृचे गानाधि-         |                |
| करणम् ।                                                           | १९४९           |
| एकदेवताकपदागणे वसाहोमस्य तन्त्रताविकरणम् ।                        | 5558           |

| अधिकरणस् । प्र                                                      | द्रसंदया ।   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| एकपुरोडाशायामपि पौर्णमास्यामुपांशुयाजविधानाधिकरणम् ।                | २०९१         |
| एकस्मिन्कर्माणे भिन्नकार्याणां गुणानां समुख्याधिकरणम् ।             | - 2246       |
| एकस्मिन् प्रयोगे प्रयाजाद्यञ्चस्य सङ्घदनुष्ठानाधिकरणम् ।            | 2118         |
| एकार्थानां करणमन्त्राणां विकल्पाधिकरणम् ।                           | 2289         |
| प्रे                                                                | ***          |
| ऐकादशिनेषु पद्मुषु सवनीयपशुषमातिदेशाधिकरणम् ।                       | 1977         |
| वेन्द्रवायवस्य भैत्रावरुणादिप्रहायेक्षया प्रथममनुष्ठानाचिकरणम् ।    | १९७०         |
| ऐन्द्रामादिषु दार्शपूर्णमासिकधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                   | 1991         |
| हेन्द्राबार्हरपत्ये कर्माण याज्यानुवाक्यायुगलद्वयस्य विकल्पाधि-     |              |
| करणम् ।                                                             | २२७१         |
| क•                                                                  |              |
| कःवरयंतरेऽविरुद्धानां वृहद्रथंतरधर्माणां समुखयाःविकरणम् ।           | १७३६         |
| किष्ज्ञिल।चिकरणम् ।                                                 | 2120         |
| करणमन्त्रेषु मन्त्रान्ते कर्मपारस्माधिकरणम् ।                       | 2368         |
| कचिद्विहोमे स्वाहाकारपुनःश्रवणस्यानारम्याधीतस्वाहाकारानुपसं         |              |
| हारकत्वाधिकरणम् ।                                                   | २०७९         |
| कामसंयोगेऽप्येन्द्रवायवस्य पाठप्राष्ठस्वस्थान एवानुष्ठानाधिकरणम् ।  | 1901         |
| काम्यस्याग्नेराह्वनीयत्वाभावाधिकरणम् ।                              | 3969         |
| काम्यगुणानां विकृतावनतिदेशाधिकरणम् ।                                | 1996         |
| काम्याग्रताविधी शुकादिमहस्यैन्द्रवायवग्रहापेक्षया पूर्व प्रतिकर्षा- |              |
| धिकरणम् ।                                                           | १९७३         |
| काम्यामताविधौ शुकादिमहस्य सर्वादितः प्रतिकर्षाधिकरणम् ।             | १९७२         |
| काम्यानां कर्मणां कामनानुरोधेन पुनः पुनरम्यासाधिकरणम् ।             | 4 1 2 2      |
| कामेष्टी दानस्यादृष्टार्थस्वाधिकरणम् ।                              | \$ < 8.8     |
| काम्येन आध्राद्यक्षिना नित्यस्योरूयाप्तेर्विकाराधिकरणम् ।           | <b>२२</b> ७९ |
| काम्येऽम्नावाधानादिसंस्कारछोपाधिकरणम् ।                             | २२८२         |
| कृष्णलचराववघातबाधाधिकरणम् ।                                         | १८०१         |
| कृष्णञ्चर।वाग्नेयभभीतिदेशाधिकरणम् ।                                 | १६०२         |
| कुष्णलचराबुपस्तरणा।भिघारणयोर्लोपा।भिकरणम् ।                         | १८२७         |
| ्कृष्णक्ष्वरी चतुर्घाकरणादीनामननुष्ठानाधिकरणम् ।                    | 1<38         |

| अधिकरणस् ।                                                      | पुटसंख्या । |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| कृष्ण <del>ध</del> चरी पाकानुष्ठानाविकरणम् ।                    | १८२७        |
| कृष्णल्बरी मक्षणकर्तन्यताधिकरणम् ।                              | १८३०        |
| कृष्णळचरी ब्रह्मभक्षाणां युगपत्परिहरणीयत्वाधिकरणम् ।            | 1535        |
| कृष्णवनरी युगपदुपद्वानां सर्वेषां मलाणां स्वस्वकाले मलणावि      | 4           |
| करणम् ।                                                         | 8648        |
| कृष्णल्यरी सर्वमसाणां पुरुषान्तरेम्योऽपनीय ब्रह्मणः परिहाराधि   | ì-          |
| करणम् ।                                                         | 9688        |
| कौण्डवाचिनामयने पानहितेऽत्रौ मासात्रिहोत्रश्रवणानुष्ठानाचि-     |             |
| करणम् ।                                                         | २२२७        |
| ख.                                                              |             |
| खळेवाच्यां तक्षणादीनामननुष्ठानाधिकरणम् ।                        | १८६२        |
| खळेवास्यां पर्यूहणादिसंस्काराणामनुष्ठानाभिकरणम् ।               | १८६२        |
| क्लेबारयां यूपोहुतेरननुष्ठानाधिकरणम् ।                          | 1600        |
| ग₊                                                              |             |
| महणविकर्षेण सादनस्थापि प्रतिकर्षाधिकरणम् ।                      | १९७४        |
| बहणप्रतिकर्षेऽप्रि प्रदानानपक्षां विकरणम् ।                     | १९७४        |
| गृहमेधीयस्याऽऽज्यभागपुनःश्रवणेनापूर्वत्वपदिपादनाधिकरणम् ।       | २०१३        |
| मृह्मेथीये-अाज्यभागपुनःश्रवणभ्य पार्रेसंख्यार्थस्वमिति पञ्चमपर  |             |
| स्विष्टकुच्छ्वणमपि स्वसञातियप्रतिपत्त्यन्तराणां द्वोषकार्याण    |             |
| निवर्तकभिति प्रयोजनप्रतिपादना।विकरणम् ।                         | २०४१        |
| गृह्मेधीये प्रत्यक्षश्चतस्विष्टक्कदादेरप्यनुष्ठानाधिकरणम् ।     | २०४०        |
| गवामयनान्तर्गते महाव्रते-अपगानान्तरकर्जीमिः पत्नीमिरातिदे-      |             |
| शिकोपगानकर्तृणासृत्विजामबाधाधिकरणम् ।                           | १९१७        |
| गवामयने व्यनीकायाः स्वस्थानाविवृद्धचाऽम्यासाधिकरणम् ।           | 1900        |
| गवामयने द्वयोर्द्वयोर्ऋचोः प्रमथनेन बद्यासानगानाधिकरणम् ।       | 1019        |
| गवामयनेऽहरन्तरव्यवधानेन पृष्ठचाषडहावृत्त्या मध्वश्चनादेरप्यापृ  |             |
| स्यधिकरणम् ।                                                    | २००१        |
| गाईक्त्याच्यक्षिषु छोक्षिककर्मानुष्ठानाधिकरणम् ।                | 2886        |
| गावामयनिके पृष्ठचवड्हे वृहद्यंतरयोः प्रत्यह्मेकेकस्येवानुष्ठाना |             |
| विकरणम् ।                                                       | 1944        |
|                                                                 |             |

| अधिकरणम् ।                                                      | पुटसंख्या । |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| गीत्युपायानां भाखामेदेन समाभ्रातानां विकल्पाधिकरणम् ।           | १७२१        |
| च∙                                                              |             |
| चयनेऽहष्टार्थस्य सर्वेषिषावषातस्यानम्यासाधिकरणम् ।              | 2114        |
| चयनप्रकरणे पठ्यमानानां वपनार्थानामासूननार्थानां च मन्त्राणां    |             |
| श्रुतसंख्यासंपत्तयेऽनियमेनोपादानाधिकरणम् ।                      | 3884        |
| चयने प्रधानानन्तरमेवाग्निविमोकााधिकरणम् ।                       | 2804        |
| चातुर्भास्येषु अनुयानीयदेवताप्रकाशनार्थं पाकतावाहनमन्त्रस्यावि  | -           |
| कारेणैव प्रयोगाधिकरणम् ।                                        | 1685        |
| ল•                                                              |             |
| जनकसप्तरात्रे द्वादशाहिकानां सप्तानामङ्नां कमेण धर्मातिदेशाधि-  |             |
| करणम् ।                                                         | 1 € 5 8     |
| जपस्तुत्याशीरभिधानमत्राणां समुच्चयाधिकरणम् ।                    | <b>२२६९</b> |
| जपादिमन्त्रेषु मन्त्रसमाम्नायासिद्धस्वरनियमाधिकरणम् ।           | २२६२        |
| जर्तिच्यवाग्वादिनिवेषस्य पयोहोमविध्यर्थवादःवाधिकरणम् ।          | २०६३        |
| ज्योतिष्टोमाद्यङ्गमृतदीक्षणीयादिवि इतावन्वारम्भगीयाया वाघाविक   | •           |
| रगम् ।                                                          | १८०३        |
| ज्योतिष्टोमादौ दक्षिणादानस्य ऋत्भिगानत्यर्थत्याविकरणम् ।        | १८३५        |
| ज्योतिष्ठोमादौ विशेषविहित्त्वत्र्यादिना सामान्यविहितःह्वनीयवाचा |             |
| धिकरणम् ।                                                       | २०६९        |
| ज्योतिष्टोमे — उपरवमन्त्रस्य प्रत्युपरवलननमावृत्त्यधिकरणम् ।    | <b>२२१२</b> |
| ज्योतिष्टोमे कम्ड्यनाङ्गमन्त्रस्य सङ्कल्पयोगाविकरणम् ।          | २३११        |
| ज्योतिष्टोमे त्रयाणां पश्चनामर्थे यूपतन्त्रताविकरणन् ।          | 2186        |
| ज्योतिष्टोमे दक्षिणान्तर्गतगोष्येत द्वादशशतसंख्यानिवेशाधिक      |             |
| रणम् ।                                                          | 1001        |
| ज्योतिष्टोमे हादशासतद्क्षिणाया अध्यादिसमाद्वयानुरोधेन विभाग     |             |
| धिकरणम् ।                                                       | १८९०        |
| ज्योतिष्टोमे द्वादकोत्तरशतमोदाक्षिणाया विभव्य दानाधिकरणम् ।     | 144         |
| ज्योतिष्टोमे नैनितिकैकादिगोदाक्षणया नित्यप्रयोगीयगोगतद्वाद्शश   | -           |
| तसंख्यामात्रवा वाधिकरणम् ।                                      | 1685        |

| अधिकरणम् ।                                                                      | टसंख्या । |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ज्योतिष्टोमे वाससि सोममाने।पावहरणयोरनुष्ठानाधिकरणम् ।                           | २०१९      |
| ज्योतिष्टोमे सवनीयपुरोडाशादिषु सौमिकपात्रैर्ग्रहचमसैर्दार्शिकपा-                |           |
| त्राणां मुद्धादीना प्रसङ्कामावाधिकरणम् ।                                        | २२२५      |
| ज्योतिष्टामे श्रयणार्थेषु पयआदिषु प्रदेयधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ।                 | १७९१      |
| ज्योतिष्टोमे स्वप्नार्थमन्त्राणामनावृत्त्यविकरणम् ।                             | २२११      |
| ज्योतिष्टोमे हविर्घानशकटभिन्नशकटान्तरे पशुपुरे।डाशादीनां हवि-                   |           |
| र्निर्वाशनुष्ठानाधिकरणम् ।                                                      | २२२७      |
| ₹.                                                                              |           |
| तार्तीयसवानिकपुरोडाशादिषु मेदेन हविष्कृतदाह्यानामावाधिकरणम्।                    | २२४२      |
| तुचे गेयस्य साम्नः प्रत्यृचं परिसमापनाधिकरणम् ।                                 | १७०९      |
| तृतीयसवन एव षोडशियहणाधिकरणम् ।                                                  | १९६१      |
| त्रैशोकसारन उत्तरामन्थपाठितयोर्बृहत्योरे व गानाधिकरणम् ।                        | १७१२      |
| त्र्यनीकायां प्रथमद्भितीययोग्ह्नोरैन्द्रवायवाग्रस्वशुक्काग्रस्वयो <b>ः पुनः</b> |           |
| श्रवणस्यानैमित्तिकत्वार्थताधिकरणम् ।                                            | १९७९      |
| त्र्यन्त्रकहोमादिषु-अभिवारणानभिवारणादीनामर्थवादार्थत्वाधिकरणम् ।                | २०६€      |
| त्यागादौ विधिगतस्यैव देवताशब्दन्योचारणनियमाधिकरणम् ।                            | १९२९      |
| ₹.                                                                              |           |
| दर्विहोमशब्दस्य कर्मनामधेयत्वाधिकरणम् ।                                         | २६२६      |
| दर्विह्रोमश्रब्दस्य गुणविधित्वनिराकरणाधिकरणम् ।                                 | २६२७      |
| दर्विह्रेमशब्दस्य होमनामधेयस्याविकरणम् ।                                        | २६२७      |
| दर्विहोमानामपूर्वताधिकरणम्                                                      | १६२८      |
| दर्बिहोमराब्द्स्य स्मार्तानां नैदिकानां चकर्मणां नामघेयतापि-                    |           |
| करणम् ।                                                                         | १६२६      |
| दर्बिहोमानामपूर्वताधिकरणम् ।                                                    | १६२८      |
| दर्भपूर्णमासचातुर्भास्यादिषु तत्तद्वचाप्यप्रयोगानुरोधेनाङ्कानामानृत्यन          |           |
| धिकरणम् ।                                                                       | २१४०      |
| दर्भपूर्णमासयोद्धिंबहुपत्नी क्षयोगे पत्नीमन्त्रस्यान्हाविकरणम् ।                | १७५४      |
| द्र्ञीपूर्णमासयोरमिस्विष्टक्रदेवस्यस्य तृतीयानुवाजस्य शेषसंस्कारा-              |           |
| र्थावापिकस्विष्टकृद्देवतासंस्कारकतया संनिपत्योपकारकत्वाविकरणम् ।                | 8880      |

## [ 09 ]

| अधिकरणम् ।                                                            | पुटसंख्या ।  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| दर्भपूर्णमासयोरन्यारम्भणीयायाः सक्रदनुष्ठानाधिकरणम् ।                 | १६७६         |
| द्श्रीपूर्णभासयोरवद्यातमन्त्रस्य सक्कदनुष्ठानाधिकरणम् ।               | २२०८         |
| दर्शपूर्णमासयोरसोमयाजिनः पुरोडाशद्दयश्रवणस्यानुवादस्वाधि              |              |
| करणम् ।                                                               | २०८२         |
| द्श्रीपूर्णमासविकृतिषु सौर्यादिव्यन्वारम्मणीयानुष्ठानाधिकरणम् ।       | 2284         |
| दर्शपूर्णमासादिषु तन्त्रेणाऽऽघारायङ्कानुष्ठानाधिकरणम् ।               | २१२€         |
| द्दीपूर्णमासादिष्याञ्चेयादीना समुद्धितानामेकस्वर्गफङ्खाविकरणम्        | । २०९६       |
| दर्भपूर्णमासायोद्धरणकाचेऽभिहोत्रायोद्धरणाङ्गमन्त्राननुष्ठानाधिकर-     |              |
| णम् ।                                                                 | १७८४         |
| दर्श्वपूर्णमासार्थोद्भृताञ्चिनाशे ज्योतिष्मतीष्टेरननुष्ठानाविकरणम् ।  | १७८०         |
| द्वादशाहे-उत्तमाहवर्ज पत्नीसंयाजान्तत्वाधिकरणम् ।                     | 1601         |
| द्वादशाहे—उपसन्काळीनसुबद्धाण्याह्वाने विवृद्धसुत्याहानुपद्यशाणीय      | -            |
| करणम् ।                                                               | २२ <b>०२</b> |
| द्वादशाहे दीक्षोपसत्सुरवानां प्रत्येकं द्वादश्रदिनसाध्यत्वाधिकरणम् ।  | २१९०         |
| द्वाद्शःहे सुत्याकाछीनाङ्गानामावृत्त्याधिकरणम् ।                      | 9099         |
| चावार्यभिव्यादी प्रत्यक्षचेन्वादिशब्दोपदिष्टगोद्धव्येण प्राकृताजद्भव- |              |
| स्य बाधाधिकरणम् ।                                                     | 1686         |
| दीक्षणीवाबाङ्नियमाविकरणम् ।                                           | 1889         |
| द्विपाशिकाया विकृतावेकवचनान्तबहुभचनान्तपाशमन्त्रयोद्धिवचनान           |              |
| नोहाधिकरणम् ।                                                         | १७४९         |
| द्विरात्राद्यहर्गणेषु दादशाहिकदशाहवर्गाणामनुष्ठनाधिकरणम् ।            | 1991         |
| दृष्टार्थीनामवघातादिकियाणाः प्रयोजननिष्यत्तिपर्यन्तपम्यासाधिन         |              |
| करणम् ।                                                               | 2189         |
| देवताष्टितसादश्यापेक्षया द्रव्यवितसादश्यस्य बळीयस्त्वाधिकर            |              |
| करणस् ।                                                               | 14-1         |
| देशकर्तृविषयेऽनियम।धिकरणम् ।                                          | 2161         |
| दोवनिर्घातार्थानां प्रायश्चित्तानां विकल्याधिकरणम् ।                  | ₹₹€•         |
| ₹.                                                                    | 1160         |
| धर्मीणःमपूर्वेप्रयुक्तत्वाधिकरणम् ।                                   | 1414         |
| धर्माणां देवताप्रयुक्तस्वामावाधिकरणम् ।                               | 118          |

| अधिकरणम् ।                                                          | पुरसंख्या ।  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| वार्थामिनाशे ज्योतिष्मतीष्टेरननुदानाविकरणम् ।                       | 1068         |
| न.                                                                  |              |
| नक्षत्रेष्टचादाबुपदिष्टैरुपहोमादिभिरातिदेशिकानां नारिश्ठहोमादीन     | it           |
| बाधाभावाविकरणम् ।                                                   | १९०६         |
| नानाबीजेष्टावस्त्यवीजसंबान्धिहविष्क्रदाह्वानकाळ एव वाश्विसर्ग-      |              |
| नियमाधिकरणम् ।                                                      | 3808         |
| नानाबीजेप्टाववघातमन्त्रस्याऽऽवृत्त्यधिकरणम् ।                       | <b>२२०</b> ९ |
| नानाजातीयेषु पद्मुषु पाकमेदास्कुम्म्यादीनां मेदाधिकरणम् ।           | 2200         |
| नानाई।नेषु चतुर्थे दिवसे षोडिशिम्रहणाधिकरणम् ।                      | 1980         |
| निकायिनामुत्तरेषु पूर्वानिकाविधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                  | १५९४         |
| नित्यस्योक्त्यस्याम्नोर्नित्यं घारणाभावाविकरणम् ।                   | २२८३         |
| निवार्भमन्त्रे सविधादिपदानामसमवेतार्थानां विकृतावनूहाधिकरणम्        | 1 1100       |
| निर्भापमन्त्रे श्रुतस्याप्तिशब्दस्य समवेतार्थस्य विक्रतावृहाधिकरणम् | 1868         |
| निर्वापाद्यक्रमन्त्राणामावृत्त्याधिकरणम् ।                          | २२०९         |
| निशियज्ञेऽमःबास्यातन्त्रस्य प्रसङ्गाधिकरणम् ।                       | १२४२         |
| नीवारादिसदृशपितिनिधिपयोगे त्रीह्यादिमन्त्रस्याविकारेण प्रयो-        |              |
| गाविकरणम् ।                                                         | १७९६         |
| नैमित्तिके पुनर्।धाने श्रुतदक्षिणया सामान्यविहितैकादिदक्षिणाय       |              |
| बाघाधिकरणम् ।                                                       | १८७७         |
| q.                                                                  |              |
| पश्चदशरात्रकुण्डपायिनामयनयोः सत्रत्यात्सत्रात्मकद्वादशाहधर्माति     |              |
| देशाधिकरणम् ।                                                       | . १९११       |
| पश्चशारदीये — उक्षवाक्ये कर्मशेष प्रतिषेषविषानेन प्रतिसंवत्स        |              |
| मिन्नानामेवीक्ष्णामानयनाधिकरणम् ।                                   | 9190         |
| परस्थद्यागे पर्शक्षिकरणान्ताङ्करीतिनिधानेन तदुत्तराङ्कप्रतिवेधाधि   |              |
| करणम् ।                                                             | १७९३         |
| परिची यूपधर्माणामाक्षेपसमानाधिकरणम् ।                               | १७३२         |
| परिधौ स्वध्मविरोधे यपधर्माननुष्ठानाभिकरणस् ।                        | 5586         |

## [१२]

| अधिकरणम् । पुर                                                         | संख्या ।     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| प्रकृतिविकृत्योः समानतन्त्रस्वे वैकृताङ्गेन प्रकृतेः प्रसङ्गित्वाधि-   |              |
| करणम् ।                                                                | २२५३         |
| प्रगीताया एव ऋषो वैकृतापूर्वस्तोत्रसाधनस्वाधिकरणम् ।                   | १७२१         |
| प्रमाणमन्त्रस्य सक्तत्प्रयोगाविकरणम् ।                                 | 7777         |
| पवमानहिवषां त्रयाणामेकतन्त्रत्वाभावाधिकरणम् ।                          | ₹ १९€        |
| ववमानेस्टिप्वज्ञिहोत्रहरूणीहोपेऽपि निर्वापानुष्ठानाधिकरणम् ।           | 1699         |
| प्रमानेष्टिष्वाज्यभागयोर्निर्मुणस्यैव देवतापदस्यामिधानाधिकरणम् ।       | 1989         |
| पशुकामेधी द्धिशृतयोः प्रदेयधर्माननुष्ठानाधिकरणम् ।                     | 1081         |
| पशुगणे——उपयानसाधनानां गुदानां समुख्वयाधिकरणम् ।                        | २२७३         |
| पद्मगणे एकवचनान्तमेधपतिदाञ्दस्योहाधिकरणम् ।                            | १७६४         |
| < शुर.णेऽ धिगुपैषगरानां संसर्गिद्रव्यवाचवःचक्षुरादिषदानामन्हायिकरणः    | म्१७९८       |
| <b>९शुगणेऽधिगुप्रेषगतैकघाशब्दस्य यावत्त्वचमम्यासाधिकरणम्</b> ।         | १७९९         |
| पद्मुगणेऽधिगुपेषे समन्तवङ्कीयताप्रकाशनार्थं समस्यवचनाधि-               |              |
| करणम् ।                                                                | 1<44         |
| पशुगणे परनीसंयाजेषु जाघनीनां विकल्पाधिकरणम् ।                          | २२७९         |
| पशुर <b>ेण<sup>्</sup>वैक</b> ार्दाशनधर्मातिदेशाधिकरणम् ।              | १९९३         |
| पशुधर्ममामानविध्यपक्षे प्राम्मा इत्याघ्रिगुप्रैषस्याविकाराविकरणम् ।    | १७98         |
| पशुपरोडाशयागस्य पशुयागीयदेवतासंस्कारकत्वाधिकरणम् । 🍮                   | 1 < ? %      |
| पशुपुरे। डाहो ऽन्यतोऽलम्योपकाराणामा ज्यमागादीनां कर्तव्यत्वाचि         |              |
| करणम् ।                                                                | <b>२२</b> २२ |
| पशी प्रतिप्रस्याद्वर्भसाभावाधिकरणम् ।                                  | २०१२         |
| पञ्जो मैत्रावरुणस्येकभागस्वाधिकरणम् ।                                  | २०३२         |
| पश्ची मैत्रावरुणस्यापि शेषभक्षप्रतिपादनाधिकरणम् ।                      | २०३१         |
| पश्चर्यानुष्ठितप्रयाजा(दीभिरेव पशुपुरोडाशस्याप्युपकारसिद्धेस्तद्यी पृ- |              |
| थगङ्काननुष्ठानाधिकरणम् ।                                               | 2214         |
| पथादिविकृताबुपदिष्टेरेकादशप्रयाजादिमिरक्केः प्राकृताक्कान्तराबान       |              |
| चाचिकरणम् ।                                                            | 1689         |

| अधिकरणस् । पुट                                                       | संख्या ।     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| पार्वणहोमयोरन्यतरस्यैव तत्तरसमुदायोपकारकस्य दर्शपूर्णमासयोरनु-       |              |
| श्वनाधिकरणम् । "                                                     | 1080         |
| पार्वणहोमयोर्विक्कतावनातिदेशाधिकरणम् ।                               | १७३८         |
| वाशुकचातुर्मास्येषु परिची यूपपरिच्युभयधर्माणामविक्द्धानामनुष्ठा-     |              |
| नाधिकरणम् ।                                                          | <b>२२</b> ४९ |
| पाशुकवाग्यमस्य पौरोडाशिकहविष्कृदाह्वानकाळे विसर्गाधिकरणम् ।          | २१७९         |
| प्राक्तत्रीह्यादिस्थानापनेषु भीवारादिषु वीद्यादिषमीणामूहेनानुष्ठाना- |              |
| धिकरणम् ।                                                            | १७२९         |
| प्रायणीयनिष्कासस्योदयनीयनिर्वापर्यस्याधिकरणम् ।                      | 8888         |
| प्रायणीयातिथ्ययोनियमेन शंध्विडान्तस्वाधिकरणम् ।                      | 3085         |
| प्रायणीयातिष्टययोः पूर्वाभ्यामेव शंब्विडान्तस्वाधिकरणम् ।            | २०४३         |
| प्रायणीयेष्टी पयसि प्रदेयधर्माननुष्ठःनाधिकरणम् ।                     | 1664         |
| प्रायणीयोदयनीययोरैकादशिनानां विभज्यानुष्ठानाधिकरणम् ।                | १९९०         |
| पुरुषार्थदानपाकहोमानां दीक्षितकर्तृकत्वपर्युदासाधिकरणम् ।            | २०१८         |
| ष्टश्चामनीयस्य ऋत्विगन्तरसंपादनेन प्रत्येककर्तृकत्वाधिकरणम् ।        | १८४१         |
| ष्ट्रश्चमनीये सिविक्योऽन्येषामृत्विक्त्वाधिकरणम् ।                   | १८४२         |
| पीण्डरीके प्रत्यहं विभज्य दक्षिणानयनाधिकरणम् ।                       | २०१५         |
| पौण्डरीकेऽयुताश्वसहस्रयोः सक्टद्दानाधिकरणम् ।                        | 2018         |
| फ.                                                                   |              |
| फछादीनामनातिदेशाधिकरणम् ।                                            | 1989         |
| ब•                                                                   |              |
| बद्धासामकाळे प्राजापत्यानां पद्मनामाळम्मोत्कर्षमात्रविवानाधिकरणम् ।  | 5148         |
| बहुदेवत्ये पञ्चावेकवचनान्तमेधपतिशब्दस्य द्वितचनान्तेन विक-           |              |
| स्पाधिकरणम् ।                                                        | १७९३         |
| बहुवचनान्तपाशमन्त्रस्य विकल्पेन प्रकरण एव निवेशाधिकरणम् ।            | १७९२         |
| बाद्मणविनियुक्तानां मन्त्राणां विकल्पाधिकर्णम् ।                     | <b>२२६€</b>  |
| माह्मणस्येवाऽऽर्दिवज्याधिकाराधिकरणम् ।                               | ₹₹<8         |
| ब्राक्कणोश्पन्नमन्त्राणां भाषिकस्वरानियमाधिकरणम् ।                   | ₹₹₩₹         |

#### [ 88 ]

| भाषिकरणम् ।                                                            | पुटसंख्या । |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| बृह्तीविष्टारपङ्क्क्योरेव प्रमथनेन संगदित बाहते तृचे रीरवयीधा-         |             |
| चयसाम्नोर्गानाचिकरणम् ।                                                | 1019        |
| बृहद्रशंतरधर्माणां व्यवस्थया तत्तत्सामगानकाळेऽनुष्ठानाधिकरणम् ।        | १७३४        |
| बृहद्रथंतरयोः स्वयोन्युत्तराषप्रथनेन संपादितककुभोरेव गानाधिकरण         | म्। ५७१६    |
| बृहद्र्यंतरोभयसामके ऋती रथंतरादिधर्माणां प्रकृतिवब्धवस्थाधि-           |             |
| करणम् ।                                                                | १७३७        |
| <b>बृहस्पतिसवादिविक्वतावीपदेशिकैर्यहणैरा</b> तिदेशिकानामैन्द्रवायवादिः |             |
| ग्रहणानां समुखयाधिकरणम् ।                                              | १९१२        |
| <b>मृहस्पितस्वादौ दाशतधीम्य</b> उत्पन्नगायभीणां समानयनाधिकरणम्         | 1 1416      |
| ч.                                                                     |             |
| भिन्नदेवताकपशुगणे वसाहोमस्याऽऽवृत्त्यधिकरणम् ।                         | <b>२१४५</b> |
| म्संज्ञकेकाहे-औपदेशिकधेनुदक्षिणयाऽऽतिदेशिककृत्स्त्रकतुत्-              |             |
| क्षिणाया बाघाविकरणम् ।                                                 | १८९२        |
| щ.                                                                     |             |
| मधूदकयोरवांशुयाजधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                                   | ११०३        |
| मनोतामन्त्रस्य वायव्यादिपशावनृहाधिकरणम् ।                              | १९३८        |
| महापितृयज्ञे धानास्ववधातानुष्ठानाधिकरणम् ।                             | 8288        |
| महाव्रते तार्प्यादिभिः प्राकृताहतवाससः समुचयाविकरणम् ।                 | १९१९        |
| महात्रते स्तोत्रान्तरसाधनीमृतैः श्लोकादिसामाभैः प्राकृतसाम्नां समु     |             |
| च्चयाधिकरणम् ।                                                         | १९२०        |
| मानससंज्ञकस्य प्रहस्य दशमाहाङ्कत्वाधिकरणम् ।                           | 7007        |
| मृतापिकारपक्षेऽस्थियज्ञ इव, सर्वस्वारेऽपि बाध्याबाध्यविवेकाधि          |             |
| करणम् ।                                                                | 1<48        |
| मौद्गे चरी शक्कतबर्दिः स्तरणमन्त्रे हरितपदम्थाने रक्कपदीहाचि           |             |
| करणम् ।                                                                | 1.088       |
| य,                                                                     | •           |
| यजमानमरणोत्तरमपि सर्वस्वारस्य समापनाधिकरणम् ।                          | १८९३        |
| यज्ञपात्राणां यावज्जीवं घारणानियमाधिकरणम् ।                            | 7167        |
| बङ्गायज्ञीचे नित्यमिरापदस्य गिरापद्वाधकत्वाधिकरणम् ।                   | ११९४        |

| अधिकरणम् ।                                                         | gटर्स¥वा             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| यक्षे रथरादिसाम्नां तृचे गानाधिकरणम् ।                             | 1948                 |
| याज्यापुरोत्तुशक्यानुवचनयोः संस्कारकर्मस्वाधिकरणम् ।               | १९३७                 |
| बोनिसाझ उत्तरावर्णवशैनोत्तरयोर्ऋनोर्गानाधिकरणम् ।                  | 1079                 |
| युवसंस्काराणां तन्त्रताविकरणम् ।                                   | 2148                 |
| यूपेकदश्चिन्या यूपाहुतेस्तन्त्रताधिक(णम् ।                         | 2189                 |
| ₹•                                                                 |                      |
| राजसूयान्तर्गतानुमस्यादीष्टावन्त्रारम्पणीयाया बाघाविकरणम् ।        | 1609                 |
| राजसूरे प्रथक्दालिणायुक्तानामामावैष्णवादीनां सेदेनाङ्गानुष्ठानाधिः |                      |
| करणम् ।                                                            | २१९०                 |
| राजसूयोपक्रमे दृतानामेत कर्तृणामान्तमुपादानानियमाधिकरणम् ।         | <b>२१९२</b>          |
| ਰ•                                                                 |                      |
| लौकिकयूपस्पर्शे पुरुषार्थतया प्रायध्यित्तविधानाधिकरणम् ।           | १७इ७                 |
| ब∙                                                                 |                      |
| वचनेनाङ्कप्रधानयोर्भिन्नकालकत्वाधिकरणम् ।                          | २१ <b>६६</b>         |
| वनिष्ठ्वाऽस्रीयः प्राकृतकृतस्तेदामशनिवृत्त्यिकर्णम् ।              | २०३१                 |
| वरुणप्रधासेषु कर्तृणां तन्त्रनाधिकरणम् ।                           | 2148                 |
| वरुण श्रघासेषु दक्षिणविहारे कियमाणमारुत्यर्थे पृथगङ्गानुष्ठानाधिक- |                      |
| रणम् ।                                                             | 2186                 |
| बरुणप्रवासेषु दक्षिणविहारे प्रतिप्रस्थात्रा पृथङ्गन्त्रोच्चारणाधि- |                      |
| करणम् ।                                                            | <b>२</b> २ <b>२९</b> |
| <b>बरुणप्रचासे</b> ष्ववमृथधर्मककर्गान्तरविधानाधिकरणम् ।            | 2184                 |
| वरुणभवासेष्वापराञ्चिकानाः परनीसंयाज्ञानामात्रुस्वविकरणम् ।         | 2148                 |
| वसोर्घारासंज्ञकेषु कर्मसु मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपाताविकरणम् ।    | २२६ ४                |
| बाजपेबादिविकती वैकाल्पकानां प्राक्तवानामन्यतमपुनः श्रुती निवम-     |                      |
| विवित्वाधिकरणम् ।                                                  | 7.86                 |
| बाजवेबे उविष्टेः प्राजापत्यैः पशुमिरातिदेशिकानां ऋतुपशूनां समु-    |                      |
| चयाधिकरणम् ।                                                       | 1914                 |
| बाजपेये प्राजापत्यपशुस्बङ्कादिश्रपणार्थे कुम्म्यादीनां तन्त्रताधि- |                      |
| « , करणम् ।                                                        | २२०५                 |

| अधिकरणम् ।                                                           | युटसंख्या ।  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| बाजपेये माहेन्द्रस्तोत्रोपाकरणसाधनतया विहितरथघोषादिना प्राक्त        |              |
| तदर्भमन्त्रयोर्बाधनिरूपणम् ।                                         | 1910         |
| शानपेये थुतेन यजुर्युक्तस्थेनाव्वयोदिस्यादिमामान्तरस्यानिवृत्त्यावि  |              |
| करणम् ।                                                              | १९०४         |
| बाजपेथे सर्वसोमोत्तरं प्राजापत्याङ्कप्रचाराधिकरणम् ।                 | 2164         |
| बाजिनयागसुराब्रह्योरैष्टकथर्मातिदेशाधिकरणम् ।                        | १६०५         |
| नायन्यपञ्चानुपदिष्टश्वेतगुणेन प्राक्तताजद्रव्यस्यानाधाधिकरणम् ।      | १८६०         |
| वायव्यपश्ची हिरण्यगर्ममन्त्रस्योत्तराचारे निनेशाधिकरणम् ।            | १८६५         |
| बावयविनियुक्तेषु प्रोसणादिसंनिपस्थापकारके प्वपूर्वभयुक्तस्वाचि-      |              |
| करणम् ।                                                              | <b>१६8</b> ₹ |
| विकृतावि द्विबहुपत्नीकप्रयोगे पत्नीमन्त्रस्याविकाराधिकरणम् ।         | १७99         |
| विकतानुपदिष्टेर्द्रव्यदेवतादिभिः पाकृतद्रव्यदेवतादीना बाबाचि         |              |
| करणम् ।                                                              | २०५.         |
| विक्रुतावेकदेशप्रहणे यावत्संस्यमाद्यानामेव प्रहणाधिकरण ।।            | १९४७         |
| विक्रतिविशेषे केवलं श्रुयमाणैः कीत्सादिसामभिः प्राकृतमाम्रा          | t            |
| <b>बाधा</b> धिकरणम् ।                                                | १९२२         |
| विक्वतिविशेषे प्रगीतयैव ऋबाऽऽहवनीयोपस्थानाविकरणम् ।                  | १७२२         |
| विक्रतिविशेषे श्रूयमाणैः कौत्सादिसामिभस्तत्समसंख्यप्राक्ततसाम-       |              |
| बाधाधिकरणम् ।                                                        | १९२२         |
| विक्रुतिविशेषे सामिधनीकार्येऽपेक्षितानामेव मनुलिक्कानामृत्वामेका-    |              |
| दश्चानां दाशतयीम्यः समानयनाधिकरणम् ।                                 | 2010         |
| विकृती देवतागुणवाचिपदस्यापि स्थामादी प्रयोगाधिकस्णम् ।               | १९३०         |
| विकृती लुप्तार्थकाना प्राकृतानामङ्गाना वाधाधिकरणम् ।                 | १७९९         |
| विकृती श्रूयमाणेनीदुम्बरत्वेन प्राकृतस्वादिरत्वादेनिवृत्त्यधिकरणम् । | 2098         |
| मिभिक्षदेवताके व्वकतातिथेषु च पशुषु कुम्म्यादीनां तन्त्रता-          |              |
| विकरणस् ।                                                            | 2209         |
| विवृद्धस्तोनकऋषु गर्देप्टैः सामाभिः प्राकृतसाम्नामवाधस्य-            |              |
| अविवृद्धस्तोत्मकऋतुवृपदिष्टैः सामामिः प्राकृतसाम्नां बाधस्य          |              |
| व निद्धपणाधिकरणम् ।                                                  | 1999         |

| अभिकरणम् ।                                                         | वुटसंख्या । |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| विवृद्धस्तोमके कती बहिष्पवमाने साम्नामम्यासाधिकरणम् ।              | 889€        |
| विवृद्धस्तोमके कतौ श्रुतसंख्यासंपत्तये सामान्तरागमाधिकरणम् ।       | 1998        |
| विवृद्धाविवृद्धस्तोमककतुषु माध्यंदिनार्मवपवमानस्तोत्रयोरेव साम्ना  | -           |
| मावापोद्धापाधिकरणम् ।                                              | 1668        |
| विश्वेषातिदेशपतिङ्गाधिकरणम् ।                                      | 1969        |
| विश्वजिति पाडिहकरपंतरादिसाम्नां मध्ये वैह्नवस्यैव होतुः प्रष्ठस्तो | À           |
| निवेशाधिकरणम् ।                                                    | १९९३        |
| विषुवत्संज्ञिकायां विक्रतावाग्रयणाग्रताया निवेशाधिकरणम् ।          | १९६८        |
| बीक्षणे स्वर्देक्पद्पाठकाळाविधानाधिकरणम् ।                         | १९८९        |
| <b>च्युदात्मकद्वादशाहे मन्त्राणामेव छन्दो</b> न्यतिक्रमाधिकरणम् ।  | १९८२        |
| व्यूदश्य समूद्वविकारस्वाधिकरणम् ।                                  | १९७६        |
| वेदिगोक्षणाङ्कमन्त्रस्य सक्रस्त्रयोगाधिकरणम् ।                     | २२१०        |
| वैकश्यिकमध्यश्चनश्चताश्चनयोर्भवामयने वडहान्तेऽनुष्ठानाधिकरणम्      | १९९९        |
| वैमृधादिषु साष्ठद्रयपुनःअवणस्यानारम्याधीतसाष्ठद्रयोपसंहाराध        | i-          |
| त्वाधिकरणम् ।                                                      | २०७४        |
| वैश्वदेवीयदेवताव हनकाके विष्णोक्षक्रमस्याऽऽवाहनाननुष्ठानाधि        | ì-          |
| करणम् ।                                                            | १८०२        |
| वैश्वानरेष्टी द्वेष्यसंप्रदानकदानस्यादृष्टार्थस्वाधिकरणम् ।        | १८89        |
| वैश्यस्तोमे पृष्ठस्तोत्रसाधनतया विहितस्य कण्वरयंतरस्य स्वयोन्यु    |             |
| त्तरयोर्गानाधिकरणम् ।                                              | १९४१        |
| वैद्रयस्तोमे प्रष्ठस्तोत्रसाधनतया विहितस्य कण्वर्यंतरस्य स्वयो     | नी          |
| गाना।धिकरणस् ।                                                     | 1680        |
| <b>খ</b> .                                                         |             |
| शतीक्वादिसंस्थागणेषु द्वादशाहिकवर्गातिदेशाधिकरणम् ।                | 2886        |
| शतोक्ष्यादी ज्योतिष्टेमिकोक्ष्यादिस्तोत्रानुष्ठानाधिकरणम् ।        | 1880        |
| शामित्रामी पशुपुरोदाशश्रपणाननुष्ठानाविकरणम् ।                      | 377€        |
| श्रुतिविनियुक्तपोक्षणादिचर्माणाम पूर्वप्रयुक्तस्वाधिकरणम् ।        | 1440        |

## [ १८ ]

| अधिकारणम् ।                                                    | बुटसंख्या ।  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| शेषभंक्षाणां शेषवतिपरपर्यत्वाधिकरणम् ।                         | 1280         |
| ч.                                                             |              |
| षट्त्रिशद्रः त्रे षडहधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                      | 1614         |
| षडश्चानृत्ती सर्वषडहान्ते मध्वशनादेः सक्नदेवानुष्ठानाविकरणम् । | 8000         |
| षोडिशिनो ज्योतिष्टोमाङ्गस्याधिकरणम् ।                          | 1844         |
| बोडशिनः सस्तुतशस्त्रताधिकरणम् ।                                | 1988         |
| बोडझ्युत्तर इत्यस्य वैखानसविध्यर्थवादस्वाधिकरणम् ।             | 1988         |
| स.                                                             |              |
| सत्रस्य बहुकर्तृवत्वाधिकरणम् ।                                 | 2000         |
| सत्रात्मकद्वादशाहेऽपि सित्रिभिर्मघुमक्षणकर्तव्यताधिकरणम् ।     | २००२         |
| सत्राहीनयोरनेकथजनानसम्बाये द्याकान्यारम्मादीनामेकथजनान-        |              |
| कर्तृकत्शाविकरणम् ।                                            | 8388         |
| सत्राहीनयोर्रक्षणाधिकरणम् ।                                    | 9.83         |
| संत्राहीनयोः सत्राहीनोभयात्मकद्वादशाहधर्माणां व्यवस्थयाऽतिदेशा | -            |
| विकरणम् ।                                                      | १६०९         |
| सन्ने, अद्दर्शर्थयोर्ऋतुयाज्यावरणहिरण्यदानयोरनुष्ठानाधिकरणम् । | 1699         |
| सत्रे परिक्रयाननुष्ठाना।विकरणम् ।                              | १८३८         |
| सत्रे यजनानसंस्काराणां सर्वार्थत्वाधिकरणम् ।                   | <b>२२८</b> ४ |
| सत्रे यजनानानामेव ऋत्विक्त्वाधिकरणम् ।                         | २००९         |
| सत्रे वरणाननुष्ठानाधिकरणम्                                     | 1636         |
| सत्रे शुकाल्बारम्मादी नियोगतो गृहपतिकर्तृकत्वाधिकरणम् ।        | 3568         |
| संवदशक्तरावे चरी मुब्टिलोपेन चुडासंख्यानुप्रहाविकरणम् ।        | 1698         |
| समानच्छन्दस्कास्वेव तिसृषु ऋक्षु गानाधिकरणम् ।                 | 2020         |
| समिदादिपदानां नामधेयत्वेन प्रयाजानामारादुपकारकत्वाधि-          |              |
| करणम् ।                                                        | 8088         |
| समुद्धितानामङ्गानां प्रघानोपकारकत्वाधिकरणम् ।                  | 28.6         |
| समानसंस्थेषु प्रथानेषु धर्मविरोधे प्रथमपठितस्थैव धर्मानुष्रहा  |              |
| विकरणम् ।                                                      | 2780         |

## [ १९ ]

| <b>阿田斯利利其</b>                                                         | पुरसंख्या ।  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| सन्नीवपशी पशुपुरोडाञ्चकर्तव्यत्वाधिकरणम् ।                            | \$888        |
| सवनीयपुरोब।शेषु पाशुकतन्त्रस्यैव प्रसङ्काधिकरणम् ।                    | 2790         |
| क्ष्वनीयपुरोडाशेषु हविष्कृदाह्यानाभावाधिकरणम् ।                       | 338          |
| सवनीयादिवज्ञुष्वज्ञीषोमीयधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                         | 1997         |
| सर्वस्त्रारे जीवद्दशायां कियमाणपायणीयादी सूकवाकान्तर्गतायुरा          | -            |
| शासनादेरनुष्ठानाधिकरणम् ।                                             | 8.623        |
| सद्दानुष्ठीयमानेषु प्रधानेषु धर्मविरोधे मूयसां स्वधर्मानुष्ठानाधिकरणः | म्। २२७€     |
| स्वरुतन्त्रताचिकरणम् ।                                                | २१७०         |
| सायस्के खलेवास्यां पाकृतसादिरत्वनियमस्य, चित्रेष्टी तण्डुले           | 1            |
| पाकृतब्रीहियवान्यतरनियमस्य चामावाधिकरणम् ।                            | 1640         |
| सायस्के सोमकयार्थं विहितेन त्रैवार्षिकेण पुंगवेन प्राकृतसर्वक्रयद्र   |              |
| <b>व्यवाघाषिकरणम्</b> ।                                               | १८९ <b>६</b> |
| साद्यस्के स्थाव्याहुतेरननुष्ठानाधिकरणम् ।                             | १८०७         |
| सादृश्यविश्चेषेण नियतप्रकृतितो धर्मातिदेशाधिकरणम् ।                   | 1968         |
| सामादिशब्दानां गीतिवाचित्वाधिकरणम् ।                                  | \$ 400       |
| सामिषेन्यां त्रिरम्यासस्य प्रथमोत्तमस्थानधर्मत्वाधिकरणम् ।            | 14<8         |
| साम्रामृत्संस्कारकमेत्वेन प्राधान्याधिकरणम् ।                         | १७०२         |
| सामिधेनीविशृद्धौ प्रथमोत्तमे त्रिरम्पस्याविशव्टानामागमेन संख्या       |              |
| पूरणाधिकरणम् ।                                                        | 1998         |
| सारस्वस्यां मेष्यामधिगुप्रैषस्य प्रवृत्त्यमावाविकरणम् ।               | 1881         |
| सुब्रक्षण्यानिगदे हरिवदादिगुणवाचकपदानामन्हाधिकरणम् ।                  | 1844         |
| सुक्तवाके श्रूयमाणस्य यजमानपदस्य विकृतावृहाधिकरणम् ।                  | 1860         |
| सोमकयद्रव्याणां समुख्याधिकरणम् ।                                      | <b>२२</b>    |
| सोमाङ्गदीक्षणीय।दिष्यन्वाहार्यदक्षिणाया अननुष्ठानाधिकरणम् ।           | <b>२२१</b> 8 |
| सौमाङ्केष्टिपश्चादिषु दाश्चिकहोतृवरणानुष्ठाना।विकरणम् ।               | 8555         |
| सोमाङ्गेष्टिपश्चादिषु दाार्श्वकारःयन्वाधानमसङ्गस्याऽऽक्षेपसमाधाना     | •            |
| , <b>चिकरणम्</b>                                                      | 1350         |

| आविकरणम् ।                                                         | बुटसंख्या ।  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| सोमाक्केष्टिपश्चादिषु पश्नीसेनहनानुष्ठानाविकरणम् ।                 | 9999         |
| सोमाक्केष्टिपश्चादिषु शेषमक्षानुष्ठानाधिकरणम् ।                    | 2888         |
| सोमाक्केष्टिपश्वादिषु सीमिकवेद्या दार्श्विकवेदेः प्रसङ्गाविकरणम् । | 8558         |
| सोमाङ्गप्रायणीयादिषु सौमिकेन पयोत्रतेनाऽऽतिदेशिकस्याऽऽर            |              |
| ण्याशनस्य प्रसङ्गाविकरणम् ।                                        | 8888         |
| सोमारीद्वशमे-उपदिष्टैः शरैरातिदेशिकानां कुशानां वाधाधिकर           |              |
| णम् ।                                                              | १९०९         |
| सोमे, आज्यभागप्रतिषेत्रस्य नित्यानुवादत्वेन पश्चावाज्यमागप्रतिषे   |              |
| वार्धनादार्थस्वाधिकरणम् ।                                          | २०६१         |
| सोमे, ऐव्टिकधर्मानतिदेशाधिकरणम् ।                                  | 1966         |
| सोमे दक्षिणीयादिषु दाशिकामिसमिन्धनामावाधिकरणम् ।                   | र२२९         |
| सोमे पायणीयादिषु दार्शिकवतानमुख्यानाधिकरणम् ।                      | २२३०         |
| स्तोमानां उक्षणाधिकरणम् ।                                          | १७२८         |
| सोमारौदादियांगे श्रूयमाणै: शुक्रादिगुणाविशिष्टत्रीहिभि: प्राक्टतय  | •            |
| वानां निवृत्त्यविकरणम् ।                                           | २०५२         |
| सौमिकचातुर्मास्येषु प्राकृतासादननियोजनानुवादेन विहिताभ्यामु        |              |
| त्करपरिधिम्यां प्राक्कतयोवेंदियुपयोर्वाधाधिकरणम् ।                 | १८७३         |
| सीमिकदक्षिणया शेषमक्षाणां प्रसङ्घामानाधिकरणम् ।                    | २२३४         |
| सीमिकेन दीक्षाकाळीनजागरणेन पायणीयादिषु दाश्चिकजागरणस्य             | ı            |
| प्रसङ्गामावाधिकरणम् ।                                              | <b>२२</b> २८ |
| सौर्यचराववज्वलनभधाधिकरणम् ।                                        | 1638         |
| सौर्यचरावुपधाननाधाधिकरणम् ।                                        | 1 < 29       |
| सीर्यचरी पेदणबाधाधिकरणम् ।                                         | 1278         |
| सौर्यचरी प्रथनशुक्ष्णीकरणयोर्वाषाविकरणम् ।                         | 1<35         |
| सौर्यचरी मस्माङ्काराध्यारोपवाधाधिकरणम् ।                           | 1638         |
| सौर्यवरी व्युद्धरणनाधाधिकरणम् ।                                    | १८२६         |
| सीर्थेचरी स्थास्यामेव पाकाविकरणम् ।                                | 1483         |

| अधिकरणम् ।                                                     | पुटसंख्या ।  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| सौर्यचरी संतापनवाधाधिकरणम् ।                                   | 1685         |
| सौर्वचरी संवयनवाचाधिकरणम् ।                                    | 1684         |
| सीर्थचरी संदवनबाधाधिकरणम् ।                                    | 1684         |
| सीर्ययागे परुशब्दवाच्योदनेन प्राकृतहविश्वाधिकरणम् ।            | 1618         |
| सौर्ययागे विकल्पेनाऽऽप्तेयद्वयवर्मातिदेशाधिकरणम् ।             | 1996         |
| सौर्यादिविकृतावतिदिष्टमन्त्रे वैकृतद्रन्यादिवावकपदोहाविकरणम् । | १७४२         |
| सीर्यादिविकृतावप्यावाहनादिमन्त्रेषु विधिगतशब्देनैव देवतापकाशः  |              |
| नाचिकरणम् ।                                                    | १९२९         |
| सीर्थे चरावाग्नेयधर्मातिदेशाधिकरणम् ।                          | 1999         |
| संख्यायुक्तवचनविहितानां मन्त्राणां समुख्याविकरणम् ।            | <b>२२६</b> १ |
| संवत्सरसञ्जेषु गावामयनिकवर्गातिदेशाधिकरणम् ।                   | १५९४         |
| संसवादिविकृतौ प्राकृतयोनैनित्तकयोरुववस्यप्रियवस्योरननुष्ठानाथि |              |
| करणम् ।                                                        | १९६९         |
| सांग्रहणेष्टानुपदिष्टैरामनहोभैरातिदेशिकानां समुख्ययाधिकरणम् ।  | 1916         |
| ₹.                                                             |              |
| हविष्कृदाह्वानाधिगुप्रेवादीनामावृत्त्याचिकरणम् ।               | 2211         |
| हृद्यादीनामेवावदानसंबन्धितया श्रूयमाणानां इविष्ट्रेन तदितरा    | -            |
| वयवानां इविष्टुपरिसंख्याधिकरणम् ।                              | <b>१•२</b> ६ |
| होममन्त्राणां समुद्वयाधिकरणम् ।                                | २ <b>२१८</b> |
|                                                                |              |

## पश्चम-- यष्ट्रमागस्थाविकरणानां वर्णानुक्रमसूचीयत्रं संपूर्णस् ।

#### ॐ तत्सद्वसणे नषः । दुप्टीकासहितशाबरभाष्यसमेतं

# श्रीमज्जैमिनिपणीतं मीमांसाद्र्शनम् ।

अथ दश्चमाध्यायस्य पश्चमः पादः।

( विक्कतावेकदेशमहणे यावत्संरूपमाधानामेव महणाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] आमुपूर्व्यवतामेकदेशग्रहणेष्वागमवदन्त्वलोपः

स्यात् ॥ १ ॥ सि०

षावापुषिच्यमेककपाल्य, अन्यिनं द्विकवालं, बैच्यां त्रिकपाल्यस्यायेकदेखन्यनम् । समस्त्रवनमपि भवनि । आप्रेयमृष्टाकपालं निर्वेषेदिति । तथा, दिरात्रेण यमेत, निरात्रेण यमेत, चतुरात्रेण यमेत, व्याप्तेय याज्येत । सम्प्रात्रेय पाल्येय । समस्त्रम्यपाय भवति, द्वाद्यारेय पाल्येय । समस्त्रम्यपाय भवति, द्वाद्यारेय पाल्येय । समस्त्रम्यपाय भवति, व्याप्तेय साधियेनीरन्वाह, हरयेकरेन्स्यम् । सम्प्रात्रम्य । सम्प्राप्तेय । स्वप्त्य । सम्प्राप्तेय । स्वप्त्य । सम्प्राप्तेय । स्वप्त्य । सम्प्राप्तेय । स्वप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय । सम्प्राप्तेय यापा, समाजेय समाभेष्तेय य आगन्त्य । स्वप्तेय । स्वप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय मित्रम्तेय । स्वप्तेय । स्वप्तेय । सम्प्राप्तेय मित्रम्तेय । स्वप्तेय । स्वप्तेय

**छिङ्कदर्शनाच्च ॥ २ ॥** 

इतबाऽऽयोपादानपन्तयकोपबंति । इतः । छिङ्गारपेर्व भवति । छ-

[ 1 1

९ चांबायुर्विवीयम् कं. स. । २ (त्र० ९२ पा० २ ज्ञ० ८ सू० २५) । २४५

ष्येत वा एतत्पष्टमहो यत्पञ्च।हानुषयन्ति, लुप्येत वा एतत्पष्टं कपाळं यत्पञ्चकपाळं निवेपन्तीति षष्टस्य लोपं दर्शयति, न प्रथमस्य ॥ २ ॥

#### विकल्पो वा समत्वाता॥ ३॥

नैतदस्ति, आधोपादानिमिति । किं तर्हि । विकल्पः । आध्यमन्तर्यं षोपादातल्पमिति । कुनः । समस्वात् । समो ब्रान्त्वलोप आधालोपेन । न शादिकोपे श्रुतिः, नो खल्बप्यन्त्यलोपे । मुख्ये जघन्ये वोपादीयमाने प्राकृतसुपाचं भवति । न हि विशेषश्रुतिरस्ति, सुख्यसुपादातव्यमिति । तस्मादनियम हाति ॥ २ ॥

#### कमाद्वपजनोऽन्ते स्यात् ॥ ४ ॥

अथ यहुक्तं, समाजेषु समासेसु बाड्डगन्तुर्जनो यथा वास्तव्यान-मुप्यस्थेव निविधते, एवमिहाणीति । युक्तं यहास्तव्येराकान्ते देव आग-न्तुर्जनोऽसंसवादन्ते निविधते । इह त्वनाकान्ते चिन्त्यते, के प्रथमपा-क्रमेयुरिति । नेनात्र न केशीचित्कमो विरुद्ध इति ॥ ४ ॥

#### लिङ्गमविशिष्टं संख्याया हि तद्वनम् ॥ ५ ॥

अथ यश्चिक्ष्मुक्कं, सुर्पेत वा एतत्पष्टवहः, इति पष्टस्य ळोपं दक्षे पति, नाऽऽधस्येति । तदिविकिष्टं विकल्पेऽपि । संख्याया हि, पष्टमिति पूरणवचनं भवति । यस्मिन् कर्सिंगश्चिद्पगते येन मध्येन मध्येनान्त्येन वा संख्या पूर्यते, तत्पष्टम् । यथा पष्टो ऋातृणां न दृदयत इति, कनीयसि ज्येष्ठे मध्ये वाऽदृदयमाने भवति । एवमिहापि द्रष्टम्यम् ॥५॥

आदितो वा प्रवृत्तिः स्यादारमभस्य तदादित्वाद-

#### चनादन्त्यविधिः स्यात ॥ ६ ॥

वाश्वव्दः पक्षं व्यावर्त्यात । आदितः प्रवृत्तिर्भवितुम्हिते । कृतः । आरम्भस्य तदादित्वात् । आरम्भो हि तेषामानुपूर्वतामादिवौ न्याच्यः । पूर्वेण सुपकान्तो द्वितीयादिः कर्तव्यः । सः इह प्रथमवेव क्रियमाणोऽनुपक्रान्तः केनचित्कियेत् । पूर्वो हि पदार्थः क्रयमाण उन्तरं पदार्थमभ्यान्तियाल्याः । यः पुनसादः पदार्थः स्रोऽनुपक्रान्त प्रवान्येन कर्तव्यः । तस्मिन्नेव अथममुगदीयमाने नानुपक्रमदोषो

भविष्यति । तस्मात्सर्वत्रैवं, ये क्रमनन्त आरुअव्याः, ते मथमा-दुषक्रमितव्या इति ।

अपि च, प्रथमस्य निमित्तमुपसंगाप्तम् । न च विरोधोऽस्ति सदा-दिषु कुतेषु । अन्त्यानां निमित्तेऽपि माप्ते, परिपूर्णत्वात्पदार्थानां कोपी न विरुद्धः । तस्मादाद्योपादानमन्त्यकोपश्चेति । अधैवं स्यायेन प्राप्ते यत्र बचनं भवति, तत्रापनीय मध्यमपि विधिर्भवति । वथा, अप-बर्हिषः प्रयाजान् यजति । अपबर्हिषावनुयाजौ यजनीति । विना वचनेनान्त्वछोप एव न्याय्य इति ॥ ६ ॥

> ( एकत्रिके ऋती माध्यंदिनपवमानस्तोत्रे, आद्य एव तुचे गानाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

### [२] एकत्रिके तृचादिषु माध्यंदिने छन्दसां श्रुति-भूतत्वात् ॥ ७ ॥ पू०

अस्त्येकत्रिकः ऋतुः, अथेष एकत्रिकः । तस्यैकस्यां बहिष्यव-मानं, तिसृषु होतुराज्यम्, एकस्यां मैत्रावरुणस्य, तिसृषु ब्राह्मणाः क्छंसिनः, एकस्यामच्छावाकस्य, तिसृषु माध्यंदिनः पवमान इति। तदम माध्यंदिने पवमाने संज्ञयः । किं तृवाद्यासु गानं कर्तव्यमुताऽऽधा तुच इति । किं पाप्तम् । एकत्रिके कर्तौ माध्यंदिने पवमाने तुवाद्यासु स्तोत्रियासु गानं स्यात् । कुतः । छन्दमां श्रुतिभूतस्वात् । श्रुतिभूतानि हि त्रीणि छन्दांसि प्रकृती, त्रिच्छन्दा आवापो याध्यंदिनः प्रवानः पश्चसामेति । तानीह चोदकेनैव प्राप्तानि । तान्येवग्रुपसंहर्त्ते श्वन्यन्ते, यदि तुचाद्यासु गानम् । तस्यानुवाद्यास्विति ॥ ७ ॥

आदितो वा तन्न्यायत्वादितरस्याऽऽनुमानि-

#### कत्वात्॥८॥ सि०

बाश्चन्दः पक्षं च्यावर्षयति । आद्ये तुचे गानं कर्नेच्यम् । एष हि न्यायः, क्रम एवमनुष्रशीतो भवति । इतरस्य छन्दोनुप्रदस्य पाकृत-

<sup>(11011)</sup> ननु प्रकृती कम आनुमानिकः । त्रिच्छन्दस्त्वं तु । त्रिच्छन्दा आवायो माध्यंदिनः

त्वादिहाऽऽतुमानिकत्वं भवति । आह । नतु क्रवांशि शाह्यत्वादातुपानिकः । उत्यते । उभयोरातुमानिकयोः क्रवानुवही क्वायान्
भवति । कथय । तत्र हि मयये गायत्रे छन्दस्वभिनिष्टें हितीया
स्तीत्रीया शास्त्रा । स्वमारम्भेण हि वदार्थः क्रियमाण उत्तरं वदार्थमिश्रिनयमूळति । अम्रष्टते कर्सिमिश्रत्यार्थे सर्व वैकल्पिकं माम्रोति
न मष्टते । मष्टते हि ततोऽज्यदश्चकत्वादशास्त् । भारत्वस्य च क्रिया
मासा । तस्यामवस्थायाद्यस्यमाप्त्यभावादिकरूतः । अत्र कि वदेव
मार्क्षे वरिस्ताप्यत्वस्थान्यदशास्त्रभावादिकरूतः । अत्र कि वदेव
मारक्षे वरिस्ताप्यत्वस्थान्यदशास्त्रभावाकि। तत्वरिस्त्रमायवक्ष्यक्षे
करोति, वरिस्यक्षक्ष्यकुतं जहातीति मार्ग्यं परिस्त्रमापनीयं गम्यते ।
अथेदानी तस्त्रिकृते वैकल्विकं कृतार्थत्वाद्यस्यस्य । तस्मारक्षानुमुहं न्याययो न छन्दोनुसह इति ।

तत्राऽऽइ। नतु गायत्रेण छन्दसा पूर्व कियमाणे नोचरकाळं त्रैस्टु-भवप्युपकान्तं भवति । उत्त्यते । सत्यम्वपकान्तं भवति, न तु द्विवीयां वृतीयानकृत्वा । अथ तथोः कृतयोः पूर्णे तृत्वे नैव छन्दसा मयोः जनव् । तस्मात्मत्यकृत्वान्यूर्वया स्तोत्रीययोचरयोः स्तोत्रीययोः

पवमानः ' इति चचनेन प्रतीयते । घोदकेन प्राप्तीति । तस्मादानुमानिकस्वास्कमबाधन्त्वन्दसामग्रुम्न इति । उच्यते । गुक्तं भक्तती भव्यनस्य । तत्र प्रस्यक्षाणि शास्त्राणि । इह पुनस्पकारा अतिदिश्यन्ते, न शास्त्राणि । तेन विक्रती श्रुतिप्राधस्य समास्यागासस्य च मव्यनवद्याङ्केव नास्ति । अनाम्मौनात् । असस्यां भव्यनवद्याङ्कान्यागुमयं कर्नव्यं, यदि विरोधां नास्ति । इह तु विरोधः । तत्र च्छन्दसामग्रुम्नष्टः किमुत कैमस्येति । कमस्येति वृषः ।

अत्र प्रत्यः । अष्टित्तं क्षस्मिश्चित्वद्वार्धे सर्वे वैकारिषकं प्राप्नाति, न महत्ते । वैवारिषकानां हि सर्वेषां युगपत्वातिः । यावदत्यतमाध्यवसायो न सवति तावतुत्वयातिः । अध्यवमाने क्षां तदेवानुष्ठेयामितरेवां निवृत्तिः । तदुक्तं, 'निर्दे-धार्तुं विकस्ये यरमवृत्तम् ' इति । प्रवृते च ततोऽन्यल भवति । अञ्चक्तवात् । अत्र च पूर्वेण मन्त्रेण गायत्री प्राप्यत इस्युययसिद्धम् । सा च गायत्री द्वितीयां

१ छन्दसां-७० सु॰। २ अनाम्नानादिति-इह बिक्रती प्रमाणयोरिति होषः। १ कमस्येति॰ बिन्तायासिति शेषः। ४ ( अ॰ ६ पा॰ ३ अ॰ १२ सू॰ २४ )। ५ **अञ्चलतावाद---य॰ सु॰।** 

क्रमस्य, क्रमानुष्रद्धो क्यायाचा छन्दोनुष्रह इति ॥ ८॥

यथानिवेशं च मक्तिवत्संख्यामात्रविकारत्वात् ॥ ९ ॥

इतबाऽऽधे तृषे मेयसिति । कुनः । यथानिवेशं मकृतिवच्छन्नेत् भाष्टासु स्तोबीयाञ्च, तिमृषु पाध्यंदिन इति संस्वामात्रस्य मत्याद्रास्त्रे न कसस्य । आह् । नतु यथा कमस्य न मत्यास्ताय एवं छन्दसाय-वि । उच्यते । सत्यमेषमेतत् । ग्रुस्वस्तु कमानुब्रहः, जधन्यश्र्यस्ट-साय् । उस्माद्य्याचे तृषे गातन्यसिति ॥ ९॥

( एकत्रिके कतावेकस्या एव ऋषिक्षरम्यक्षेत त्रिकस्तोमकघूर्यानानुष्ठाताधि-करणम् ॥ १ ॥ )

#### [ ३ ] त्रिकस्तृचे धुर्ये स्थातं ॥ १० ॥ पू•

अस्त्येकिकः कहुः, अयेष एकिकः । तस्येकस्यां बहिष्यस्मानं, तिसृष्य होतुराज्यम् । एकस्यां मेनावकणस्य, तिख्य बाद्यणा-पर्छसिनाः, एकस्यायच्छावाकस्य, तिख्यु गाध्यंदिनः पदमाव इति । सन्ति तु घुरि सामानि । वेषु संख्यः । किं तृषे गेयानि, वतैकस्या-स्वीति । कि नासम् । निकः स्वोवस्तृषे स्याद् घुरि सामस्य । एवं तृषमापकस्रोदकोऽतुग्रहीम्यते । तस्य। तृषे गेयमिति ॥ १०॥

एकस्यां वा स्तोमस्याऽऽवृत्तिधर्मत्वात् ॥ ११ ॥ सि०

एकःयां ना ऋषि गेयं, स्तोमस्य हि तनाऽउद्यिषस्ता अवति । बचनप्रामाण्यात् । हदं भवति वचनप्, आहतं पूर्षु स्तुवने, चनरा-द्वां पृष्ठेक्पविष्ठत हति । किमिन वचनं न क्रुयोत् । तस्माद् धुरि सामस्वकस्याद्यावे गेयमिति ॥ ११ ॥

( द्विरात्राचहर्गेणेषु द्वादशाहिकदशाहधर्माणामनुष्ठानाधिकरणम् ॥४॥ )

[ ४ ] चोदनासु स्वपूर्वत्वास्त्रिङ्गेन भर्मनियमः

#### स्यात् ॥ १२ ॥ सि०

स्रन्ति द्विरात्रादवोऽहर्गणाः, द्विरात्रेण यजेतेत्येवमादवः । तेयु किं कुरस्तरय द्वादशाहस्य विध्यन्तः प्रवर्तत उत प्रायणीयोदयनीयो

गायश्रीनेव पर्युपस्त्रापयति, न द्वितीयं च्छन्दः । पर्युपस्त्राक्तामावात् । तस्मास्क्रमा-द्वमह इति ॥ ८ ॥ [९ ॥ १० ॥ ११ ॥

वर्जियस्या दश्चरात्रस्येति । किं माप्तय् । अविश्वेषास्कृत्स्नस्योते । एवं माप्ते, श्चमः ।

चोदनासु तासु भाषणीयोदयनीययो। पूर्वत्वेनासंभवाद्दश्वरायस्य विध्यन्तः प्रवर्तते । फेन हेतुना । क्रिक्कन विध्यन्ते । तियभ्येत । कि । क्रिक्कन विध्यन्ते । तियभ्येत । कि । क्रिक्कन विध्यन्ते । प्रवाहरू यत्वविष्ठा । प्रवाहरू यत्वविष्ठा । य्वविष्ठा । यद्वितीयं त्रवृतीयं, यद्वितीयं त्रवृतीयं, क्रिक्तीयं द्वावस्य । यद्वितीयं द्वावस्य । यद्वितीयं द्वावस्य । यद्वितीयं ज्ञात्वस्य त्र त्रव्यव्यवस्य । यद्वत्वीयं ज्ञात्वस्य त्रवालं दर्श्वयन् द्वस्य । यत्वस्य प्रवाहर्षे दर्श्यय । यत्वस्य । यत्वस्य । यत्वस्य । यत्वस्य । यत्वस्य । यत्वस्य । व्यवस्य व्यवस्य । व्यवस्य । व्यवस्य व्यवस्य । व्यवस्य व्यवस्य । व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य । व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य । व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य । व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य । विष्यस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य । विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विष्यस्य विषयस्य विष्यस्य विषयस्य विषयस्य विषयस्य । विषयस्य विष्यस्य विषयस्य वि

#### प्राप्तिस्तुरात्रिशब्दसंबन्धात् ॥ १३ ॥

द्विरात्रेण यजेतेति रात्रश्चन्दः । इहापि दशरात्र हति स एव । तदेव-स्मात्मक्कतिकिङ्गादश्चरात्रस्य विध्यन्त इति माप्ते किङ्गदर्शनम् ॥ १३ ॥

( चयनप्रकरणे पठ्यमानानां वपनार्थानामाधूननार्थानां च मन्त्राणां क्षुतसंख्यासंपत्तयेऽनियमेनोपादानाधिकरणस् ॥ ५ ॥ )

[ ५ ] अपूर्वासु तु संरूपासु विकल्पः स्यात्सर्वा-सामर्थवत्त्वात् ॥ १४ ॥ सि ०

अप्री त्वाधूननार्धा मन्त्राः, वेशीनां त्वा पत्मकाधूनोमीत्येवमाद्याः। तान् प्रकृत्य सूपते, सप्तिमराधूनोतीति। तथा, अप्री वपनार्धा मन्त्राः। यां ओषधीरित्येवमादयः। तानपि प्रकृत्य सूपते, चतुर्देवसिर्वपति । तत्र संद्ययः। किमायोपादानमुतानियम इति । किं माप्तम् । आद्यो-पादानम् । औदितो वा तन्त्यायत्वादिति ।

#### { u \$ \$ u } \$

प्रकरणे मन्त्रा आन्नायन्ते । ते च प्रकरणात्सर्वे प्रयोक्तव्या इति । श्रुतेया चतुर्दे-

९ त्रेप्टुमं वनती-मु० । २ 'या जाता ओषघयः' इति सन्त्रातुर्वी शाक्रदोषिकादिशन्येषु इसर्वे । ३ ( ब॰ '॰ पा॰ '५ ब० २ सू० ८ ) । ४ अस्योति—' वर्तुर्वशित्रेषति' इति संख्या-क्षायकक्षस्योदर्भः ।

एवं शासे, श्रृमः । अपूर्वासु तु संस्थास्त्रश्रक्तिवृद्धिसासु श्रूयपा-णासु श्रृपः । विकल्पः स्यात् । एवं सर्वासां संस्थानामध्यस्तं भवि-ष्यति । आधोपादाने हि केषांचिन्यन्त्राणामुस्पत्तिस्तर्विकेव स्यात् । ग्रम्यते च ताभिर्वपनम् । पत्तरणात् । या हि शक्तिवपूर्विका भवन्ति, तासां शाक्तुत्रयोगेणार्थवता । आनर्थवयेन च कारणेन मुख्याति-क्रमः संस्थायाः ॥ १४ ॥

( विवृद्धस्तोमके कतौ श्रुतसंख्यासंपत्तये सामान्तरागमाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

#### [ ६ ] स्तोमविवृद्धौ पाळतानामभ्यासेन संख्यापूरण-मविकारात्संख्यायां गुणशब्दत्वादन्यस्य चाश्रतित्वात ॥ ९५ ॥ ५०

इह विद्युद्दर्गमकाः कृतव उदाहरणम् । एकविश्वेनाखिरात्रेण मजाकामं याजयेत्, त्रिणवेनीजस्कामं, त्रयक्तिभेन मिष्टाकाममिषि । तत्रार्थं संत्रयः । कि माकृतानां साम्नामभ्यासेन संख्या पूरिवत्त्र्या, उतामकृतानामागवेनीते । कि मास्त्र्य । अनियमः । अविश्वेषादिति मास्त्रे, ख्रमः । स्त्रोमविद्यद्विभयासेन संख्या पूर्वते । एवं हि मकृत-प्रदणम् । इत्तरयाऽमकृतिकियेति । संख्या हि माकृतानां मधानभूतानां साम्नां गुणभावेन्वते, न माधान्येन । न चान्यरसामद्रव्यं भ्रम्या विधीयते । यावाश्र भ्रुतस्यार्थस्योदसर्थं दोषस्तानाभुतः कृत्यनायाम् । तस्यादभ्यसित्व्यानि माकृतानि सामानि । यथा धुरि सामानीति ॥ १५ ॥

शानां प्रयोग उच्यते । स चानियनेनापि वटने । कपस्त नियतकपानेन प्रापयति। प्रकरणे तु सर्वे प्रयोक्तस्याः । नतु क्रमोऽनि प्रकरणं नैवे नावते । प्रकृतप्रहणात् । उच्यते । सर्वविषयतां प्रकरणेनावगता नावते । सा च कमानुष्रहे सर्वविषयता न षठते । तस्मार-करणानुष्रहः । अने। विकल्सः ॥ १४ ॥

पूर्वपक्षरद्ध-प्राकृतस्य संख्याविधानं, संख्येयस्यानाधितस्यात् । तस्मात्तेषाम-म्यासः। यथा प्रयानानां संख्याविधानम् । संख्येयस्तु त एव ॥ १९ ॥

१ पूर्वेत — ब । १ नैव बावत इति —कमप्रकः एगशोर्वरोषो नास्तोरयभिप्रायः । १ यथे-ति —पथा पत्तौ ' एकः दशप्रवाजान् वजति' इत्यनेन प्राकृतप्रयाजानां संख्याविधाने तेवासभ्याखः, तिक्षप्रकृतिऽपीरयर्थः ।

#### आगमेन बाडभ्यासस्याश्रातित्वात् ॥ १६ ॥ सि०

बाह्यस्यः वश्चं व्यावर्त्यति । अवाक्ततानां साहनामामयेन सैख्या पृज्ञंचितव्यक्ति । कृतः । अभ्यासो न हि श्रूयते । एतावस्कृषते, एक्प्लिंबेनातिरात्रेण मनाकामं याजयेदिति । यावांत्र श्रुतस्वारसर्में दोषस्वावानश्चकस्यनायाम् । नन्यागमोऽपि न श्रूवते । उत्तयते । उत्तयस्यानश्चश्चर्यमाण आगमो न्याय्यः । एववागमप्रिता संख्या सम-ज्ञसा सविष्यति । इत्रयाऽभ्यासप्रतिताऽसमञ्जसा स्वात् । तस्मादा-ग्रमेन पुरवितस्येति । १९ ॥

#### संरुपायाश्च पृथक्त्वीनवेशात् ॥ १७ ॥

इतथाऽऽगमेमोत । कुतः । पृष्यत्वनिवेश्विनी हि संख्या । यथा, अहो घटा इति । अभ्योसेनापृथक् स्वात् । तस्मादागमेन पूरविव-व्यति ॥ १७ ॥

#### पराक्शब्दत्वात् ॥ १८ ॥

इत्थाऽडम्बेनेति । कुतः । परावश्रद्दो हि सवति । पराग् वरिष्य-ववानेन रतुवन्तीति । स वानभ्यासस्य वाचकः । यवा, परावीः सामिधेनीरन्वाहेनि, अनभ्यस्ता ऋति गम्यते । तस्माद्ष्यागमः ॥१८॥

#### उक्त्यविकाराच ॥ १९ ॥

ह्सक्षाऽऽनकः। व्यक्षक्तस्याविकाले भवति। किसिद्यविकार हति। अपुनर्वेषनद्यः। तत्र जामितादोगो न भविष्यति । अभ्वासे हि स रचात्रः। जामि वा एतग्रहस्य क्रियते पदेकं मूगः क्रिक्नेति॥ १९॥

#### अश्रुतित्वान्नेति चैत्।। २०॥

सिद्धान्तस्तु— पृत्यक्तमनिवेदाः संख्याया न्याच्यः । यत्रं वचनं नास्ति । वचनेन तु बाध्यैते । यत्र संख्योयानुवादेन संख्यायाच्या, यथा ' एकाददा प्रयानान् ' हिति । अत्र हि प्रयाना वाक्ष्येनोपाताः । तत्र संख्याऽम्यस्यं । उपात्तत्यारसंख्येयस्य । इस् तु नौचार्त संख्येयं बावयेन, यथा भयानेषु । तस्मादत्र पृथवस्यनिवेदा एव, नाम्यासः ॥ १६ । [ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥

९ अण्यावे च पृषंकु-कः । २ यत्र वचनं नारःगिति-यत्र विशिव्याभ्याक्षस्य वचनं-ठपाकार्व मारतारवर्थः । २ वाष्यत इति--यया ' अवृत्तं धूर्षु स्तुवते ' इति क्षेयः । ४ अभ्यस्यते---अभ्या-केन पूर्वत इत्यर्थः ।

सति चेद्राः इति पुनर्वहृत्कपाममोअपि नेव श्रृपत इति । स्टब्स्पेरहर्व-च्या ॥ २०॥

#### स्पादर्भकोषितानां परिमाणशासम् ॥ २१ ॥

व्यंत स्वमानि योवन्ते । क्यतेन्त्रमंत्र । क्यतिवेत्राधिरात्रेण शत्र-कार्यः सावन्येदिरेष्यमत्त्रीत्रां यावयानापर्येनति । न इनामस्वकानेषु सा-वक्षेत्राः संस्थाः सामझस्येन संभवन्ति । तस्यादर्थयोदिवानामिर्वे परिकाणवासमं इन्यां इतार्थः यन्य एकविवेनस्तिरात्रेण मणाकार्यः यावनिक्रिकः अर्थकात्रपाममं न क्रमेति वार्यसिद्धः । वस्यादागमेन कृत्वकिति ॥ २१ ॥

आसपवचनं चाश्यासे नोपपचते ॥ २२ ॥

हतबाऽऽऽगय इति परपायः । आवापयचकं हि यशति । जीलि ह वै सङ्ग्रेजेवस्थलि कामजे वृहस्पनुषुष् । अत्र क्षेत्राऽऽदशस्ति, जन एदो-हुपन्तीति । एतदश्यासे नावकत्यते । तस्मादश्यागम इति ॥ २२ ॥

सम्बद्ध कोत्पाचिसामध्यति ॥ २३ ॥

इतथाऽऽनयः । इतकः । साम्राः ग्रेबमुत्यविर्धवती भवति — दश्च सामसङ्ग्रमणि श्वतानि च चतुर्दश्च । साङ्गानि सरहस्यानि स्थानि गायन्ति सावगाः ॥ अञ्चरित्रस्यानिंदं पादगानं चतःशवसः ।

कुर्द्धं रूथस्सर्ग्वेषिवानि यानि गांगन्ति सामनाः ॥ इति । इक्षरेचेभी साझ्नाद्धस्पचिरर्गायेका स्यात् । तस्यादस्यागम इति ॥ २३ ॥

पुर्वेष्टवर्गीति चेत् ॥ २४ ॥ अव यहुपवर्णितं, यथा पूरि सामादेवति । तत्परिदर्वेष्यम् ॥२४॥ नार्टेऽब्रुचिपर्भत्वात् ॥ २५ ॥

त्रेक्षवेदं कुक्तव् । धुरि सामस्ताहात्त्रेपर्यकाशि हि सानि । वचन-शक्कात्वाक् । इदं सक वचनम् । आहर्त्र पूर्वः स्तुवते, पुनरावृतं पूर्वः कार्यका स्त्रि । वचनः चक कियते । तद्दिह वचनं नास्ति ।

रू । इर्ग प्रमाग रूमा

तस्माद्वियममेतदुपवर्णनम् । अत्राऽश्ममेन संख्या वृर्धितव्यो**डे सञ्च** नेतदिति ॥ २५ ॥

( विवृद्धस्तोमके कतौ बाहिष्पवमाने साझामम्यामाधिकरणम् ॥ ७॥)

[ ७ ] बहिष्पवमाने तु ऋगागमः सामैकत्वात् ॥ २६ ॥ सि •

विहद्धस्तीवकेषु कतुषु संश्वयः । विह्यवयाने किं साम्बायाव्याः स्वायाव्याः स्वया स्वय

( सामिथेनीविवृद्धी प्रथमोत्तमे त्रिरम्यस्याविश्वष्टानामागमेन संख्यानुरजाः

थिकरणम् ॥ ८ ॥ )

[८] अभ्यासेन तु संस्थापूरणं सामिधेनीष्यभ्यास-प्रकृतित्वातु ॥ २७ ॥ पू०

स्तो दर्शपूर्णवासी । तत्र काम्याः सामिवेनीकस्याः । एकार्षकः विमनुष्ट्रपालविष्ठाकामस्य । चतुर्विज्ञतिमनुष्ट्रपालकाकामस्य । चतुर्विज्ञतिमनुष्ट्रपालकामस्य । एकविज्ञति चानुष्ट्रपालकामस्य । इतिज्ञितमनुष्ट्रपालकामस्य । वस्विज्ञति चानुष्ट्रपालकामस्य । वस्विज्ञति चानुष्ट्रपालकामस्य । वस्विज्ञति ।

अभ्यासेन तु संख्यापूरणायित । तुबब्दः पसच्यावर्षकः । नाडऽ-गवः । किं तर्षि । अभ्यासः । कुतः । अभ्यासम्बन्धित्त्वाष् । मकुतायभ्यासेन संख्या पृत्तितः, विः प्रयमायन्वाह । विज्ञासिति । क्ष्यम् । पश्चदश्च सामियेन्य इति श्वतिः । एकादश्च च समाम्नासाः । तमाभ्यासेनाऽऽगयेन वा संख्यायां पुराधितव्यायाय-यास उक्कः ।

<sup>35</sup> II 28 II

<sup>🤰 &#</sup>x27; स्वरवामेव गायाते ' इत्येवं भाइदीविकादिधृतः पाठः । २ सामाध्यभ्यसि-॥ ।

विः मयगामन्वाह, त्रिरुत्तपामिति । अनैन नियमेन प्रथमेत्वपारि-अवासः कर्तव्य इति । यात्रक्तत्वरतयोरञ्चासे क्रियमाणे प्रश्नद्व-कंस्या पूर्वते तावरक्तरवोऽऽअयितव्यामित्येतहामिनायं त्रिर्वम् । तथा दि दृष्टार्थेवा । त्रिसंस्व्याभिनायेऽदृष्टं करून्यं स्वात् । वस्मादिहापि - वस्मकृतिस्वाधावरकृत्वोऽअयस्वपानयोर्थयोदिता संस्व्या पूर्वते ताव-ग्रह्मत्वोकस्यसितन्यामिति ॥ २०॥

अविशेषाञ्चेति चेत् ॥ २८ ॥ इति पहुक्तं क्यारहर्मच्यम् ॥ २८ ॥ स्या द्धर्मत्वात्मकृतिवद्यप्यस्येताऽऽसंख्यापुर-

पात ॥ २९ ॥

स्याद्श्यासः । कुतः । मकृतिधर्मत्वं हि विकृतेः । तस्मादासंस्वा-मूर्णाद्श्यसिक्ष्यम् । एवं शकृतिवस्कृतं भविष्यति । चोदसानुरोधे-नाश्याससामञ्जस्यमञ्जूषास्तरुपम् । तस्मादश्यास इति ॥ २९ ॥

याबदुक्तं वा क्रतपरिमाणत्वात् ॥ ३० ॥ सि०

बाधन्दः पद्धं व्यावर्षयति । नैवशासंख्वापूरणास्त्रथमोत्त्रमे अन्य-सिवन्ये इति । यावदुक्तनभयस्यावशिष्टानाभागयेन पूर्ययतम्या संख्येति । कृषः । कृतपरिमाणस्वादभ्यासस्य । कृतं श्वभ्यासस्य परिमाणम् । त्रिः त्रथमानन्यादः, त्रिरत्यमाभित । त्रिसंख्या च।भ्यासेन विवक्षिता, न पूर्णी संख्या । तथा श्वातिः परिगृहीता स्थात् । इत्रया स्वस्त्रणा ।

अय यदुक्तं दृष्टार्थता वैवं भवतीति । नैतदेवम् । आद्दीव्यो हि
विस्वानुरोधः । द्विचनुष्ट्रेणापि हि संस्था पूर्वते । तथाऽपि तथमीश्ववयोक्तिः भ्यासोऽनृष्टेषः । तेन संस्था पूर्वतः वयोति । इद्यपि तेनेवाभ्यासेन संस्था पूर्वते । भवति हि सोऽप्यत्र संस्थापुणः । मञ्जूबी
वस्त्रीयवे च विरुध्यते । संस्था च पृष्ट्या । दृष्टापि बहुदेव कर्तः
वस्त्रमाणके च विरुध्यासेतव्यो । संस्था च पृर्वितव्या । 
क्कुतावेच ग्रन्दायों नश्यतं, अनेनाभ्यासेन संस्था पृष्टितव्येति ।
क्रम्यासाः कर्तव्य हाति वचनाद्वगम्यते । संस्था पृष्टितव्ययि ।
क्रम्यासः कर्तव्य हाति वचनाद्वगम्यते । संस्था पृष्टितव्ययि सामक्यासः कर्तव्य हाति वचनाद्वगम्यते । संस्था पृष्टितव्ययि । सा

.सार्थः । तस्यासानेवाज्यासेन संख्या पूर्वितस्योवे चोदक वाह । वर्षे वेद्यावदक्तवज्यस्थायक्रियानायाग्य शते ॥ ३० ॥

### अधिकानां च दर्शनात् ॥ ३१ ॥

मुख्यादऽगय इति । साधिकर्यको हि समाधि । य जागरका निराणा-त् । यञ्जनत्या भरिदभ्यात् , स्वक्रम्यस्थि सम्बद्धः । शिक्षका विद्यापा-तीति । अभ्यासे च जगरीपरियानाञ्चका नायकस्वते । सरसम्बद्धा-गम इति ॥ ३१॥

कर्मस्वपीति चेत् ॥ ३२ ॥ इति वेत्परयसि, याबहुक्तवभ्यस्थाविका आगवयोदिति, युरि साय-कर्मस्वपोवचेव स्वादिति ॥ ३२ ॥

## न चोदितत्वात् ॥ ३३॥

नैतदेरं, पुरि सामक्षेतु युक्तम् । बोदितस्तकान्यासः । काइवे पूर्व स्तुवते, पुनराष्ट्रचं पृष्ठेकर्यत्वष्टन शति । इस् सह्वनं नास्ति । तस्माध्या-बदुक्तमध्यस्यावश्चिष्टानामागयेन संख्या पुरस्तिकर्यति ॥ ३३ ॥

( मोरशिनो ज्योतिष्ठीमाञ्चन्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] बोडिशानी वेळतस्यं तल ळस्याविधानस्य शहश पूर व्यक्ति नेवली ज्योतिहोनं महत्याऽङ्गातः—य एवं विद्वार्णतं वोबिशां ब्रह्माति । व्यक्ति वे ब्रह्माति । व्यक्ति वे ब्रह्माति । क्षेत्र संख्याः । किमेव माह्यतं वेकत राति । क्षेत्र माह्यतः । ज्योविहोनं महत्याऽङ्गात्रात् । वेक्को विक्रतो ववनात् , मध्योत्रस्तिताक्रव एसव हति । महत्याविव वजनपरस्येत्रपाक्ष्यक्ष्य, व्यक्तिमे राजन्यस्य मृह्मीयाविदानं क्षात्रक्षयां विक्रतो व्यवस्थानपर्वेति, विक्रतावां व्यवस्थानपर्वेति, विक्रतावां व्यवस्थानपर्वेति । अक्रतावां स्ववस्थानपर्वेति । अक्षतावां स्ववस्थानपर्वेति । अक्यत्यां स्ववस्थानपर्वेति । अक्षतावां स्ववस्थानप्यानपर्वेति । अक्षत्यानपर्येति । अक्षतावां स्ववस्थानप्यानप्येति । अक्षतावां स्ववस्था

किं प्राप्तम् । योदधिनो वैकृतस्य स्थात् । कृषः । क्यः पुरस्ता-विधानात् । विकृतावसी कृत्सनो विधीयते । क्यम् । य स्था विद्वानेतं योदधिनं गृह्वाति, इत्यस्थियाय स्थायवेदशीक्यासस्य स्वात

**१**० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ )

हार्दि विश्विति । प्रकरणाण वानर्य क्कांदाः । वृतं वान्येत स्करणे वाव्दिते, वादिदाने ब्राह्मपारपेति वचनं वैद्धवेशियाय इति गन्यदे । केव प्रयति व्योतिकोतं यद्धार विश्वतादिष्ठशावसी म इत्तरम् स्थानमदः, वयाऽपि इत्तरम् एव विकृती विदितो भवति । वस्त्वादिक्रवियु सस्त्रियोधिः वासु पोटबी प्रदीतव्यो न प्रकृताविति ॥ २४ ॥

## प्रकृती चाभावदर्शनात् ॥ ३५ ॥

इतम वैक्रत इति । कुवः । प्रकृतावभावो हरवते । कथम् । है संसु-वानौ विश्वणमविद्विच्येत इति, अभावे चौडिशनो हे स्तात्रीये विद्याय-मितिस्चयेते इति वर्षिणंतं हितीयेऽर्देयाये । वस्माद्पि वैकृतः चौडः खीति ॥ ३५ म

#### अवज्ञपन्तम् ॥ ३६॥

इच्य वैकृतः स्वात्। एवं हि भवति वयनम् । व वोद्यी नाय मङ्गोऽस्तीत्वादुर्गिते । न तावमास्ति वोद्यी । व्योतिष्टोमे नकृताविर्द भवति वयनम् । यदि ज्योतिष्टोमे नास्ति, प्यमुपपयते । तस्ताद्धि वैकृत इति गम्यते ॥ ३६ ॥

## प्रकृती वा शिष्टत्वात् ॥ ३७ ॥ सि •

बाधन्दः पश्चं च्यावर्रवाति । नेत्रहर्तत बेक्काः बोडबीति । बाक्काः स्वात् । कुतः । प्रकृत्वां हि ज्योतिक्षोय आस्तातः । प्रकृत्याः क्योकि-क्षेत्रेनेकवान्यता स्वात् । सा विकृतावयुत्त्यवानस्य साम्रीति । न श्चेतं बचनं मकृती प्रतिथयकत् । किं तिहं । विकृताव्यवेशकत् । वस्मारककृती विकृत्यतिविद्धत्वारकोडबी यवितुपर्वतीते ।

नहीरं बचनं महत्ती मतिष्वकम् । किं तर्हि । विकृतावुपदेशकमिति । मारयुक्तस् । 'ऐम्बा गार्डपरस्पुपतिष्ठते ' इत्यत्रापि श्रम्यं बक्तम् ॥ सार्वपरस् केनमं श्रुतिकेकिति, नेमानिष्यर्व निवर्तनति ।

<sup>4</sup> य एवं विद्वान्धोदाधिनं गृह्याति ' इति । अत्र पूर्वः पदाः । 'नध्यमेऽद्वेश्वराखस्य गृह्यते ' इति प्रस्यतेण वाक्येन विक्वतिसेवन्यः । प्रकृती प्रकरणान्नानानुस्तित बाक्येन संवन्यः स्यात् । तथा प्रत्यक्षे सति वाक्ये दुर्वेळमिति ॥ १४ ॥ १ ॥ १९ ॥ १९ ॥ १

आपि च न केवळं पकरणमस्य साचकश्च । कि वर्डि । वाक्यमाचे तथा, अत्यक्षिक्रोपे शामन्यस्य गृहीबात, अतिरात्रे ब्राह्मणस्योते । न बेटं मकती संयबटैकतेऽतिरात्रे प्रकारते करुपयित्य । तस्यारमाकतः बोबजीति ॥ ३७॥

### प्रकृतिदर्शनाच्च ॥ ३८ ॥

मकती भवति दर्शनमस्य पोटश्विनः । तिस्रः संस्तुतानां विराज-मितिरच्यन्त इति । उक्तेमेवत् । पोडश्चाने गृह्यमाणे विस्तृणां स्वोधी-याणां दर्शनमन्त्रस्पव इति । तस्मात्माकृतः पोडशीति ॥ ३८ ॥

### अम्बातं परिसंख्यार्थम् ॥ ३९ ॥

अभ यदक्तं, वैकृतस्तत्र कृत्स्नविधानादिति । तदुक्तम् । मकु-वानमविषेषकं तृद्वनिमिति । अथ बोदकेन माप्ती किमर्थ पुनवस्य-त इति। अविशेषण हि तद्वचनं पक्रताबिधाय, अभिष्ठोमे राजन्य-. इष. ब्राह्मणस्य चातिरात्रे, इति वाक्येनोक्तसः । तहिकारार्थमेवं मामो-

सैर्वत्रवेदमत्तरं घटते । कत इदमत्तरं न्यै।येन विरुद्धम् । तस्मादसम्बासम् । कवं तार्थायं प्रस्थः । तेषचयन्त्रेत ।

बदुक्तं वाक्येनोस्कर्षः वोडशिन इति । तल । कथम् । प्रकृतौ वोडशी विश्वियते, · बोडिशिनं ग्रह्माति ' इति । तत्र विधीयमानस्य व्यंशा मावना, कि केन कथ-मिति । तत्र किमंदां करणोपकारो विपरिवर्तमानो निराका अलं करोति । केनेत्यंदां बोडगी । कथमंश्रं बोडिशन इतिकर्तन्यता बाडऽझायते सा निराकाड्सं करोति । तेत्र वाक्यं परिसमार्धं, न केनाप्यशेनापरिपूर्णम्। परिपूर्णस्वात् वाक्यस्य प्रकृतावैव निवेश: । यत्र स्ववाक्य एव विश्वीयमःनस्यैव किमंश्वपरणं पदान्तरेणोपनीयते, यथा ् सुवं हि स्प: स्वैर्पती ' इति प्रतिपद्धिवीयमानैव वाक्येन द्वियनमानेन ऋद्यना सं-बध्यते, तत्र प्रकरणवाची युक्तः । यथा च द्वादशोपसत्त्वस्य विधीयमानस्यैव किमं-श्च प्रणमञ्जीनशब्दः करोति । एवं नात्र किमंशस्य पूरणं वाक्येन, येन प्रकरणादुः स्कर्षः स्यातः । तस्मास्त्रकरण एव निवेशः ॥ ३७ ॥ ( ६८ ॥

१ ( अ॰ २ पा॰ ४ अ॰ २ सू॰ २७ ) इत्यन्नेति शेषः । २ सर्वन्नेति---प्रवळदुर्वेळप्रमाणव-सवाये वर्षत्रेक्षयीः । ३ न्यायोनेति--वळावळाचिकरणः यायेनेत्यर्थः । ४ उपचयत्वेनेति--मुळ्युचि-क्षव न्येवसामित्रायः । तामेव दर्शयति यदुकामित्यादिना । ५ तत्रीति--- प्रकृताकेव घोषश्चिवाकये परिन पूर्णमित्वर्थः । ६ ' इति इयोर्यंत्रमानयोः प्रतिपर्व कुर्यात् 'इति वाक्यपूर्णम् ।

वि परिसंख्यानम् । तदर्थमुच्यते । अनितरात्रेऽप्यविश्वधोदेऽपि कथं यु-क्केत । मध्यमेऽहक्किरात्रस्य ग्रक्कत हति ॥ ३९ ॥

उक्तमभावदर्शनम् ॥ ४०॥

अथ यदुक्तं, बक्तती पोटधी न दृष्यते, हे संस्तुतानां विराजवित-रिच्येते इति । तहुक्तम् । अभावदर्श्वनाहैकल्पिकाः पोडशी, विहितवित-पेषात्यक्षेऽतिरेक्त इति ॥ ४० ॥

### गुणादयज्ञत्वम् ॥ ४१ ॥

अय यदुक्तम्, अयज्ञवनामा मञ्जती वोदवीति । तदुक्तम् । श्रिष्टत्वात्मकृती मृद्यतः इति । कयं त्वयज्ञवनम् । वैकल्पिकत्वात् । पद्ये स यज्ञो नास्तीति भक्तवाऽयज्ञ इत्युच्यते । तस्मात्माकृतः वोदवीति । प्रवोजनं, पूर्वपक्षे प्रकृती न युद्धते, युद्धते सिद्धान्ते ॥ ४१ ॥

( आप्रयणादेव पोडशिप्रहणाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] तस्पाऽऽश्रयणाद्श्रहणम् ॥ ४२ ॥ सि०
अस्ति खेडवी । य एवं विद्वानेतं चोडविनं गृह्णाते, अवस्यास्यता पराऽस्य भ्रातुन्यो भवतीति । तमायमर्थः समियगतः । प्राहृतः चोडवीति ।
अयेदानीमिर्द संदिश्रते । किपसावाश्रयणाद्वस्थ्वास्य ग्रहीतस्य हति,
उताऽऽश्रयणाद्वेति । किं मासम् । तस्याऽऽश्रयणाद् ग्रहणस् । कृतः ।
वचनात् । आग्रयणाद् गृह्णाति चोडविनमिति ॥ ४२ ॥

### उक्थ्याच्च वचनात् ॥ ४३ ॥ पू०

सुद्धीम प्तत्, आत्रयणाद्धशितच्या पोदशीति । कित्वस्याच स्रद्धी-सम्यः । कुनः । वचनात् । वचनमिदं भवति । उवस्याद्धसाति चोद-विनमिति । किमिदं वचनं न कुर्यात् । तस्याद्धक्यवात्रयणाश्र्यां स्रदी-सम्य इति ॥ ४३ ॥

( तृतीयसवन एव बोस्टिअम्हणाधिकरणम् ॥ ११ ॥ ) बदेवदपर्यवसितं विष्ठतु तावत् । अयेदानीमेवधिनत्यते---

[ ९९ ] तृतीयसवने वचनात्स्पात् ॥ ४४ ॥ सि॰ अस्ति च्योतिष्टोपः। तत्र श्रुयये। यः पोक्यी युक्त इन्द्रिययेव वीर्यवारमञ्जूषाति । तत्र संखयः । किंसवने सवने स्रतीयक्य यक कुकीयसम्बद्ध होते । किं यसस्य । रावने स्वतः स्वि । कुकः । केलिः सवनं हि भूयते, एहाति पोदक्षितनिति । यन्त्वसम्बद्ध कर्मण्यः यन्त्रो नः प्रमाणस्य । तस्मात्सवने सन्ते पोदक्षी सुम्रत हति ।

एवं प्राप्ते, श्रूपः। तृतीयसवने स्यादस्य प्रदृष्णिति। क्वतः। यचनात् । प्रवित हि वचनम् । तृतीयसवने आग्रवणाद्भुद्धाति योडश्चितपितिः वचनं नः प्रमाणम् । तस्याचुनीयसवने ग्रहोतस्य हृति । अव यदुक्तं, प्रतिसवनं योडशिग्रदणिति । तृतीयसवनप्रदृणस्तुस्यर्थे वतः। स्यम् । प्रातःसवने प्रावाः। केवा वे स्वतःश्वचनम् । वेजल एव वक्तं विक्तिक्षेत्रे । माध्यंश्चित्रं सक्वतं प्रावाः। जोज्ये वे स्वध्यंश्चितं सक्वत्वः । जोवस्य एक कर्त्रं विभिन्नीते । तृतीयसवने ग्रावाः। वक्ववा वे वृत्तिक्ष्यान् सन्ताः। व्यावित्ययेत । कन्याव्यंश्चित्रं सक्वतं वर्षाः । वक्ववा वे वृत्तिक्ष्यान् सन्ताः। वर्षार्वेष्येत । कन्याव्यंति । वस्यावःस्यके एक्कीवस्यान् । कृतिवन्यान्यने प्रावाः। तस्यवेष्ठः स्ववने वर्षाः । वस्यवेष्ठः स्ववने वर्षाः। वस्यवेष्ठः स्ववने वर्षाः । वस्यवेष्ठः स्ववने वर्षाः। वस्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवित्रः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवित्रः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवित्रः स्ववनेष्ठः स्वयावित्रः। स्वर्यवित्रः स्ववनेष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वर्यवित्रः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्यः। स्वर्यवित्रः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः स्वयावित्रः स्ववनिष्ठः स्ववनेष्ठः स्वयावित्रः स्ववनिष्ठः स्ववनेष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः। स्वयावित्रः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्यावित्रः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्यः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्यः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्यः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्यः स्ववनिष्ठः स्ववनिष्यः स्वविष्यः स्ववनिष्यः स्ववनिष्यः स्ववन्यः स्वविष्यः

> ( अवर्थवक्षितस्य दशमाधिकरणस्य कुमराहस्मः ॥ ) अन्तरभाक्षे पराकृशकदस्य ताद्धविक् ॥ ४५ ॥

विवास्त्र व्ययते । इतक वर्षायः । उपन्याय प्रश्तिक व इति । कृक्षः । यद्यप्रस्मान् वर्षायः । उपन्यायिष्ण्याति । वर्षायः । उपन्यायिष्ण्याति । स्तिः । अन्यवर्षायः वर्षायः वर्षायः । वर्षायः वर्षायः । वर्षायः वर्षायः वर्षायः । वर्षायः साथिषेत्रीरः । वर्षायः । वर

#### उक्थ्यविच्छेदवस्मनत्सातः ॥ ४६ ॥

इतभोकश्वादमि प्रहीतन्त्र इति । कृतः । जनस्यनिष्णेक्क्वनं भवति । विश्वित्रत्ति ह वा एतहुक्यमं यहुक्यानि पोश्चिमं च वतः प्रकार-कोवि । प्रवादिना संकन्याहिस्पद्धनपादानं दर्भवति । तस्यक्ष्युन्मध्यां प्रशिवन्य इति ॥ ४व ॥

## आग्रयणाद्वा पराक्शब्दस्य देशवाचित्वा-त्यनराधेयवत् ॥ ४७ ॥ सि०

आग्रयणादेव वा ग्रहीतच्यः । नोवध्यात् । कृतः । यदाग्रयणाद् गृह्याति चोदिश्चनिमिति वचनात् । न शक्य आग्रयणास्कृत्स्मा गृष्य भाण उक्यवादग्रहीतुमिति । अगतिका ग्रेषा गतिः । यरकुरुलसं योगे सति विकल्पसम्भवयो स्वाताम् । सत्यां हि गती न तावाः अयणीयो स्तः । अस्त चात्र गतिः । क्यम् । पराक् अव्दर्श देवः वाचिरवात् । दिवदेशकाळवचनो हि पराक् शब्दी । स्वाते । तथा मित्र , अस्ति चात्र गतिः । कृत्स् स्योगो विरोहस्यवे । यथा, पराश्चवम्यायेषाः चुनगद्यातीति काळमंत्रां पञ्चवी, नापा-दाने । पद्मिहाषि इट्टयम् । स्त्रीद्याग्रयणादेव ग्रहीतव्यं हति । १४ ॥

## विच्छेदः स्तोमसामान्यात् ॥ ४८ ॥

अथ यहुनं, विच्छेदवचनादपदानदर्शनभिति । नेतदेवम् । वि-च्छेदः स्तोमसामान्याज्ञवति । विच्छिन्दन्ति वा एनदुवध्यं यदुवध्यानि चोडिखनं च ततः भणयन्तीति । एकपि स्तोभत्वादुवध्याप्रैह इव चोड-चीति । तत्र पूर्वयोविच्छिश्च एवंच्यते, नतः अणयन्तीति । उपमि काछसेवन्य एव पश्चमी, नापादाने । तम्मादाग्रयणादेव ग्रहीतव्यः चोडिशी ॥ ४८ ॥

( षोडशिनः सन्तुनकस्त्रताधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

## [ १२ ] उक्थ्याभिष्टोमसंयोगादस्तुतशस्त्रः स्यात्सति हि संस्थान्यत्वम् ॥ ४९ ॥ पू०

षोडशिनि मकुत इदमाम्नायने, अधिरीने राजन्यस्य गृह्णीयाद्रायुः षथ्ये प्राह्म इति । तत्रायमधीः सांश्वयिकः । किण्यस्तेत्रश्रस्तः पोडती, उत्त सस्तोत्रश्रस्त इति । किं प्राप्तम् । अस्तोत्रश्रस्तः स्यात् । कुतः ।

<sup>80118611]</sup> 

<sup>&#</sup>x27; अग्निष्टोमे राजन्यस्य मृह्णीयात् ' इति सत्यिभिष्टोमे शोडश्चिमहणस् । यदि

९ विद्यहः-क. स. २ अध्यापिष्टामे- इति माहदीपिकादिश्वतः पाठः । ९४५

जक्ष्याग्निष्टांमसंशोगात् । जक्ष्याग्निष्टांमसंशोगे भवति । अग्निष्टांम राजन्यस्य गृह्णायाद्युक्थ्ये ग्राम इति । अग्निष्टांमसंग्ये जक्ष्यसंस्य च बोड्यी ग्रहीतस्य इन्युक्थते । एवमग्निष्टांमसंस्थोऽसी क्रतुर्धवति । यद्यत्र स ग्रही गृह्णते, गर्द च न तत्र स्तोने कल्लं वा क्रियते । सति हि स्तोने क्षलं वा गर्दीश्वना स्तोपन संतिष्ठेत । तत्राग्निष्टांमसंस्थो म स्पात् । जक्ष्यसंस्था । तत्रेदं वचनप्रपत्तस्यो अग्निष्टांमे राजन्यस्य गृह्णीयाद्युक्थ्यं ग्राम्व इति । अभिष्टांमितिष्ठष्टे ज्योतिष्टांमे स ज्ववने नाग्निष्टांमस्ये वाङ्म इति । यागः स्तृत्रवाह्मशेष्ट्रं भवति । फ्रब्स्वायागस्य । अफ्रल्याबागस्य । अप्रज्ञानस्यागस्य । अप्रज्ञानस्य । अप्रज्ञानस्यागस्य । अप्रज्ञानस्य । अप्य । अप्रज्ञानस्य । अप

## सस्तुतशस्त्रो वा तदङ्गात्वात् ॥ ५० ॥ सि०

सस्तुतक्षक्को वा पोडकी । कुनः । तदङ्कत्वान् । यःगस्य हि स्तीव-कक्कं अङ्गभूते ब्रहब्रहणनिर्मित्ते । कथम् । ब्रहं वा गृहीत्वा व्यस्सं वोक्षीय स्तोत्रक्षपाकरोतीत्युपसंगाप्ते निर्मित्ते भवितव्यं नैमित्तिकेन । तस्मारसस्तुतकक्कः पोडकी स्यान् । ५०॥

सस्तोशवाजः कियेन, अग्निशीमसंस्था न स्यात् । असर्या चाश्रिश्चेमसंस्थायां पोड-शिमस्णमेव न भारनीति । तस्मास्कानशस्त्रं यत्र निधिक्तिवानं न तिहिषसम् । इहं तु निमित्तिवानाय स्थातित । वर्षे च सस्तोशवाज्ञां भेतः यण्डिलोवानो-वस्य पोडस्यक्रस्यन विधीयते । तथा सांत प्रधानस्यक्षेत्राव्यः । या स्थानस्यक्षेत्रस्य । या स्थानस्यक्षेत्रस्य । या स्थानस्यक्षेत्रस्य । या स्थानस्यक्षेत्रस्य । विधीयते । विश्वस्य । विश्वस्य । विधीयते । विश्वस्य । विधीयते । विश्वस्य । विधीयते । विश्वस्य । विश्वस्य प्रकारम्य । विश्वस्य । विश्वस्य

कर्तव्ये स्तोतशक्षे, तदक्षत्यात । योडशिल्याः फछयात् । फछयस्यादक्षान्यये-सते । यथक्कानि न कि रेस्तपा सति एउड्डी स्वकार्य नेव पाययेत् । तस्मानिक-येत स्तोत्रशक्षम् । किर्येगाणे त्यक्षिष्टोमसंन्या न स्वात् । अवत्या चान्निष्टोमसं-स्योयाम् । तस्मान्सस्तोत्रशक्यः ॥ ५० ॥

१ बोहिशिस्तोमेन-सक<sup>8</sup> । २ ' कांग्रिटोमिशिस्टे क्यांनिद्यासे स उच्यते, नाग्निरोसस्यैदाजूस् <sup>3</sup> इति साच्यार्थमाह--कर्व 'वरयांदिना । ३ प्रकारवादिति--फ्रव्यवर्ध्योग्धियाहरोन फ्रव्यव्यक् विचर्षः । ४ अत्र चोद्यति--फिसमाणे तिससाविना । ५ कंस्यायाविति--फिस्टेवंति केवः ।

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ५१ ॥

बिङ्गमप्येन्ययं दर्शयान, सस्तुनशस्त्रः चाहशाति । कथ्य । कथ्यां वा अन्ये यज्ञकनवः संतिष्ठत्ते, तिर्धव्योऽन्ये । य होतारमिसंतिष्ठत्ते, त जध्दीः । ये वाऽच्छावार्कं, ते तिर्धवः । कथं कृत्वैतिष्ठङ्गस्य । एव-दुक्तं भवति । द्वेयं एव यज्ञकतवो भवत्ति, ये होतारमिसंतिष्ठत्वे वे 'चाच्छावाक्षस् । यदि सस्तोत्रश्चलः चंडशीति तत एवस् । अन्यथाऽयं चोडहवष्टयुक्तिभैतिष्ठेत । तस्मादाये सस्तोत्रश्चलः चोडशी ॥ ५१ ॥

#### वचनात्संस्थान्यत्वम् ॥ ५२ ॥

अथ यदुक्तं, सित हि संस्थान्यत्वभिति । वचनादेवं भविष्यति । अग्निष्टामान्तं य्हुक्तं तस्य वचनाद्यमन्योऽन्तो विषीयते । किमिच वचनं न क्रयोत् । तस्मादपि सस्तोत्रश्रस्न इति ॥ ५२ ॥

( अङ्करसा द्विरात्रे पोडशिग्रहणे।पसंहाराधिकरणम् ॥ १३ ॥)

[ १३ ] अभावादितरात्रेषु गृह्यते ॥ ५३ ॥ पू०

अस्ति, आङ्ग्रिसां दिगामः तत्रेदमाञ्चायते, वैस्तानसं पूर्वेषुः साम भवति बोडरुपुत्तरे, इति । तत्रायमधेः सांग्रियकः । किमन बोडरिशने विधानस्त मःत्रस्य परिसंख्यानसिति । किं मान्नव्य । अवान्तस्य विधानस्त । अञ्चल्यानिकश्चेटकः । म विदिते न मापवति । विद्वित्वस्, उत्तरेऽ-इत् द्विरानस्य गृह्यत इत्योनन वचनेन । तस्माबोदको न भापवतीः स्वनान्नस्य विधानमिति गरूमते ॥ ५३ ॥

अन्वयो वाडनारभ्यविधानातु ॥ ५४ ॥ सि॰

#### [ 43 11 43 11 ]

ननु ' उत्तरेऽहन् द्विराशस्य गृह्यते ' इत्यनेन वचनेन प्राप्नोति । तस्मा-क्तिमनेन ' शेडस्युक्तरे ' इति ।

उच्यते । द्विरः त्रमात्रं वर्णोपत्तमः । द्विरौत्रविदेशे नोपातः । द्विरात्रविदेशे वर्णेरुच्यते । तस्मादंतद्विशानम् । सामान्यवचनेनापि छम्यतः एव तत् । सस्यं छम्यते । किं तर्हि । प्रमाणवेष्ठाया केन काँग्रें प्रमीपतः इति प्रमाणकार्कः निरूप-यामी न विभीयमानमर्थम् ॥ ९३ ॥

क्षणींपाल्लिमिटि — कनारभ्यविधाविति केवः । २ द्विराश्रविशेषः -कक्षिरसां द्विराश्र द्वस्यवैः ।

अन्वयो वा पोडाबिनोऽस्यस्मिन् कतौ । परिसंख्यार्थितदं अवणं, वैखानसं माम पूर्वेलुर्यवति पोडस्युत्तरं, इति । कथमन्वयः । अमार-भ्यत्वधानात् । कनमोऽनारभ्याविधः । उत्तरेऽहन् द्विरात्रस्य समार इति । तेन माप्त उपसंदारः क्रियते । यदेतदृद्दिरात्रस्योत्तरे मृक्षन इति, एतदिक्कारसा द्विरात्रस्य सुद्धते, नान्यत्रेति ॥ ५४ ॥

( अथवा- षोडदयुत्तर इत्यम्य वैखानससामविध्यर्थवादत्वाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

## [ ९३ ] अभावादितरात्रेषु गृह्यते ॥ ५३ ॥ पू०

अध्वैन प्राप्तम् अभावादित्रात्रेषु गृष्ठन इति । यदेतन्त्राकृतव-तिरात्रेषु चेडश्चित्रहणं वैकश्चितं तदिकल्पेनैन सर्वदिरात्रेषु प्राप्तं निय-क्येन, उत्तरेऽहन् द्विरात्स्य गृष्ठत इति । तस्योपसंदारे कृतेऽन्यद्दिरा-वेष्यभावः । अभावात्, आङ्ग्ग्सां द्विरात्रे नियतो गृह्यते, पोदस्युत्तर इति ॥ ५३ ॥

#### अन्वयो वाऽनारभ्यविधानात् ॥ ५४ ॥ सि॰

अन्वितानि पोडिका सर्विद्वानेपुचराण्यहानि । मन्यस्थवणात्, खचरेडहन् द्विगत्रस्य गृह्या इत्यानम्यविधानेन । नन्यसंहारः पित्संख्या वा, पोडिप्यूचर अन्त । उच्यते । न कवर्यं प्रयक्षश्रवणं पित्संख्यातुं विश्वपत्रचनेन । त्रयो (िदाषाः शट्टुःष्युः—अन्वार्धश्रहणं, प्राधिकत्यनः, भाष्य वाष्य न चीपसंहारः । शिक्तत्वाद्वावययोः । कित्वर्यं तहीं तं, पाडिश्युचर इति । नैवैतिश्वानं पोडिकाः । कि तहीं । वैक्षानसम्य साम्यः । वैक्षानसम्य तत् साम पूर्वेर्षुभवनीति विधीयते ।

' बोडर्युक्तरे ' इति प्रकरणादिस्मिद्धिरात्र इति गम्यते । द्विरात्रमात्रे क्यस्यैवै विधानम् । तस्मादक्ष्म्यमां द्विरात्रेऽनेन प्रथमप्राधिः, पश्चाकु ग्रॅंकरणात् । किमपै तर्हि प्रकणाञ्चानम् । परिसेल्धार्थयः । काऽत्र परिसेल्या । आक्रिरसां द्विरात्र एव बोडशी, नाम्येषु द्विरात्रेषुः न पदाँवैवरिसेल्या । यदि बहवः पदार्थो द्विरात्रेषु श्रूँयैन

१ श्रुत्येवेति—अतारश्चितिते होयः। २ प्रकरणादिना—मु॰ । ३ पदार्थपरिक्कालि— श्रेडस्येवास्मिन् द्विरात्रे, नान्ये पदार्था दस्येव रूपा पदार्थपर्यस्था न भवतास्मर्थः । ४ श्रूपेर-क्रिति—अनारस्मिविधायित हेयाः । यद्यनारस्मिविधी बहुवः पदार्थाः श्रूपेरतदा विक्रिकः मुनः अवसं पदार्थान्तरपरिकृतां कुनांत् । न तु तथा श्रूयन्ते । क्रिलेक एव योवधी । स व द्विरात्रः — विक्रण एव श्रूयत ह्यादायः ।

उत्तरे पोडशीत्यन्यते । अनारभ्यविचानेन पाप्तत्वात् , तस्मारमाप्त-स्य पोडशिनो ग्रहणमिति ॥ १४८ ॥

( नानाहीनेषु चतुर्थे दिवसे बोडाशिग्रहणाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] चतुर्थे चतुर्थेऽहत्यहीनस्य ग्रह्मत इत्याधासेन प्रतीयेत भोजनवत् ॥ ५५ ॥ पू०

षोडिकनं मकुन्याऽऽमनित, चतुर्थे चनुर्थेऽहन्यहीनस्य मृक्षत हारि । अनेवोऽर्थः सांश्रायकः । किमेकिस्मिन्नहीने चतुर्थे दिवसे पोडन्यम्बसितव्य उतैकस्पादहीनादहीनान्दरे चतुर्थेऽहिन मृक्षत हर्येवदम्यसितव्य उतैकस्पादहीनादहीनान्दरे चतुर्थेऽहिन मृक्षत हर्येवदम्यसितव्य हित।
कि प्राप्तम् । एकिस्मिन्नम्य हित। कुनाः अहीनस्थैकस्पेत्युच्यते ।
नानाहीनेषु चेदित्यते, सा लक्षणा भवति । आस्वित पति सुर्थे।
आपि च वीप्मानर्थवर्थं नानाहीनेषु चेरस्यात् । चतुर्थेऽहन्यदीनस्थेः
वावतैव तत्सिस्यति । एकिस्वित् वीप्ताऽथेवति अवति । तस्यादेकिसिन्नहीनेऽस्यमिनव्यः । मोजनवन् । यथा चतुर्थे चतुर्थेऽहिन देवेदचो पुक्क हित चतुर्थे पुनस्या तत्रश्रुर्थे ग्रस्यत एकस्मिन् पत्न हित।
प्रविद्यापित्रियः । विद्यापितव्यः । इति ॥ ५५ ॥

अपि वा संख्यावस्त्राचानाहीनेषु गृह्यते पक्षवदेक-स्मिन् संख्यार्थभावात् ॥ ५६ ॥ सि ०

रस्तथा सत्येतद्वचनं पदार्षेपरिसंख्यां कुर्यात् । न च पदार्थाः श्रूयन्ते । तस्मारकञ्चः ू पारिसंख्या ॥ ५४ ॥ ( ५५ ॥ ५६ ॥

### भोजने तत्संख्यं स्यात् ॥ ५७ ॥

यसु भोजनविद्युक्तम् । अर्थासत् । तस्यासतुर्थोदपन्यस्वर्धे तत्र इत्रुपते । सतुर्थोदारभ्य यान्यहानि तेषां सतुर्थमशीनस्य तद्युमम् । इत्रुद्धसूणे कर्मणि दृन्दाभिद्दितं गम्यते, न लोकाभिषायाः। तस्या-पुक्तं भोजने छोकाभिषायानुष्ठानम् । अहीने तु शन्दाभिदितं गम्यते ॥ ५७ ॥

· ( विषुवत्संज्ञिकायां विकृतावाग्रयणाग्रनाया निवेशाधिकरणम् ॥१९॥ )

[१५] जगत्साम्नि सामाभावाहकः साम तदारूवं स्थात ॥ ५८ ॥ सि०

च्योतिष्टोमे श्रूयते, यदि र्यंतरसाया सोयः स्यादैन्द्रवायवाद्यान् प्रधान् पृष्ट्वीयात्, यदि वृहत्साया श्रुकात्रान्, यदि जगत्सायाऽऽप्रयाणात्रानिति । आयणात्रानित्येवदुदाहरणय् । तत्र संशयः । किमात्रयः णात्रतायाः पक्तते निवेश उन विकृताविति । किं भाष्तम् । प्रकरणातुत्र हात्यकृताविति । यदि जगत्सायेति ज्योतिष्टोम एवीच्यते, येन केन-चिद्यस्मिसंबन्येन गुणेन कियया वा ।

ष्वं प्राप्ते, ब्रूपः। जगत्साम्नि श्रूपमाणेऽपि ऋकः साम तदाख्य-भित्यध्यवसीयते । क्वतः । सामाभावात् । न हि कृत्क्षेऽपि सामवेदे जगकाम सामास्ति । तस्माधत्र जगत्यामुत्यकं साम स जगत्सामा । स विषुवान् । नतु मुकात्रो विषुवानित्युच्यते । नैय दोषः । स कामाय भविष्यति । तस्मादिकृतौ विषुवाति निवेश हति ॥ ५८ ॥

( अथवा-जगत्सामशब्दार्थनिर्वचनाविकरणम् ॥ १९ ॥ )

एवं वा-

[ १५ ] जगत्सान्नि सामाभावाहकः साम तदारूवं स्थात् ॥ ५८ ॥ सि०

चेदि जगस्सामाऽऽग्रयणाग्रानित्यतदेवोदाहरणम् । तत्र संज्ञयः । किमन्यतरसामा जगस्सामा, रथंतरसामा वृहस्सामा वा, किम्रुय-चसामा जगस्सामा, किं रथंतरसामा नगस्सामा, किं यत्र जग- स्वाबुर्वषं साम स जगत्सामोति । किं प्राप्तम् । अन्यवरसामोति ।
कुतः । विश्वेषानवगयात् । ज्योतिष्ठोमस्य प्रकुतत्वात् । तस्य चान्यतरसायस्वात् । एवं प्राप्तम् । अयवा, उभयसामा जगत्सामा । जगच्छन्दः क्रस्त्रवाची । क्रत्लपृष्ठता च ज्योतिष्ठोम उभयसामस्व ।
अन्यत्तरसामस्व जगच्छन्दरमाविशेषणवाद्विवक्षा प्रसच्येत । तस्याः
दुभयसामा । अथवा रथंतरसामा जगत्सामा । तत्र हि ऋवि जगच्छनब्दो विद्यते । श्वेशानमस्य जगतः स्वर्धामिति । विद् चोभयसामा
जगत्सामा भवेत, कृतेकरो विधिरनर्थकः स्यात् । तेन नैतयोः सक्षच्या प्रकृती । तस्याद्रयंतरसामेव जगत्सामोते ।

प्वं प्राप्ते, श्रूपः । ध्य जगत्याष्ट्रत्यमं साम स जगत्सामेति । तथा हि श्रुतिः । इतर्या रथंतरसामन्यध्यवसीयमान ऋचा पदं छङ्यते, पदेन साम, सेवा छक्षितछक्षणा स्थात् । तस्माष्टजगत्यां यत्र साम, स जगत्सामा । ऋको जगदाख्यं साम स्याद्वियुवति । जन्न श्रुकामो वियुवानित्युव्यते । नैव दोवः । स कामाय भविष्यति । तस्मादियुवति । वित्याहित्युविति । तस्मादियुवति । वित्याहित्युविति । तस्मादियुवति । वित्याहित्युविति । तस्मादियुवति । वित्याहित ॥ ५८ ...

( संसवादिविकृती प्राकृतयोर्नेमित्तिकयोरुपवत्या**प्रयवत्योरननुष्ठानाचि** करणम् ॥ १६ ॥ )

[१६] उभयसाम्नि नैभित्तिकं विकल्पेन समत्वातस्यात् ॥ ५९ ॥ पू०

कृतकरो विधिरनर्थेकः स्वरादिति । कोऽर्वः । रवंतरसामस्य ऐन्द्रवायवामता विहिता। बृहस्सामस्य धु शुकामता - उभयसामस्य आमयणामतेव विधातन्या । जग-स्सामशन्देऽजुन्वयानेऽपि छम्पते ॥ ९८ ॥

१ इतकः इति—अयमावयः । 'आययणागान् गृङ्क्षेणावः ' इस्तेतावतेषोभयवाषपधे आग-यणाप्रतानिवेशिष्टे. ' यदि जनगणना ' इस्तन्तो निभिरनर्थकः स्थात् । अन्यतरसामत्वपञ्चयोद्दा-त्तवस्तावरोषादुभयसामत्वपञ्च एव ऽऽभगणाप्रना निष्वस्ते । कर्ष ज्योतिष्ठोमस्योभयसामत्व-मिति वेत । इसम् । यद्यार्थ ' स्थेतरं गृष्ठे भवति ' ' बृहरगृष्ठे भवति ' हिति विद्वित्योग् गृष्ठको-रद्धार्थतासमुख्यो न्यायप्राप्तो विकस्यवननेन बाण्यने तथाऽपि विकस्यवयनं तदयाधेनव यद्धे विकस्य नेथ्यति । तथा च समुख्ययसोऽपि ज्योतिष्ठामे वर्ततः इति पूर्वपञ्ची मन्यतः इति वेदिः प्रस्मानिति । तथा च समुख्ययसोऽपि ज्योतिष्ठामे वर्ततः इति पूर्वपञ्ची मन्यतः इति वेदिः

सन्स्युभयसापानः क्रतवः, संसव उमे कुर्यात् । अपैबिनावष्ये-काहे श्रूयते, उमे बृहद्वयंतरे कुर्याद्ति । तत्रास्ति रपंतरनिविषकं वृश्विभित्तकं च, उपवतीं रथंतरपृष्टस्य प्रतिषदं कुर्योद्विप्रवर्ती बृहत्पृष्ठ स्योति । तत्रेषोऽशेः सांविषकः । कि रथंतरनिविषकं वृह्विभित्तकं वा कार्ये, विकल्पः, अथवा रथंतरनिधित्तकं कर्तव्यम्, अथवाऽन्यनिभित्तक्तां कर्तव्यम् । कि प्राप्तृ । अप्यतरनिभित्तकं कर्तव्यम् । कि प्राप्तृ । अप्यतरनिभित्तकं कर्तव्यम् । विकल्पः स्वाप्ति । विकल्पः स्वाप्ति । विकल्पः स्वयः । स्वाप्ति । विकल्पः स्वयः । स्वाप्ति । न च द्वे प्रतिपदी शक्येत स्वयं निभित्तकं फर्तव्यं, नेवंनिभित्तकंविति । न च द्वे प्रतिपदी शक्येते कर्तम् । तस्माद्विकल्पः ॥ '९८ ॥

मरूपेन वा नियम्येत ॥ ६० ॥

यदुक्तं-समा प्राप्तिः । नास्ति विनिगमनायां हेतुरिति । अस्तीति श्रुदाः। मुरुयत्वं नाम रथंतरस्य प्रथमाधीतत्वम् । वदुक्तं, मुरुर्यं वा पूर्वचीदनाञ्जोकवदिति ॥ ६० ॥

निभित्तविघाताद्वा कतुयुक्तस्य कर्भ स्यात् ॥ ६१ ॥ सि॰

बाब्रब्दः पक्षं ब्यावर्रवातं द्वयोगि निमित्तवार्धिवातः स्यात् । ऋतुनिमित्तमेबाऽऽश्रीयते । तथा सति नैतद्वयंत्रपृष्ठं, न बृहत्पृष्ठम् । बृहद्वयंतराभ्यानुभाभ्यां ८त्र पृष्ठिनिश्चिः । तस्मान्नीपवती प्रतिपत्, नामित्वती । अन्येव ऋतुनिर्मित्ता मित्तुगईनीति ॥ ६१ ॥ ( ऐन्द्रवायक्य मैत्रावरुणादिशहायेतया मानमनुष्ठानाभिकरणम् ॥ १७ ॥ )

[ १७ ] ऐन्द्रवायवस्यात्रवचनादादितः शन्ति र्षः

## स्यात् ॥ ६२ ॥ पृ०

<sup>199119011911</sup> 

<sup>&</sup>lt;u>१</u> अपिथता— ख॰ । २ ( अ० १२ पा० २ अ० ९ सू॰ २५ )।

यथादितः प्रतिकर्षे न क्रियेत, वर्षात्मन्वर्याधानै द्वायवाष्ट्री न स्वाताष्ट्र। बाहितस्त प्रतिकर्षे किववाणे सर्वे ऐन्द्रवायवाष्ट्राः कृता भवन्ति । न वानेन्द्रवायवाष्ट्राः कृता भवन्ति । न वानेन्द्रवायवस्याग्रवा विश्वयिते । यदि विश्वयिते, यान् काथिस्त्रस्यै-न्द्रवायवस्याग्रवायो कृतं कर्तव्यं स्वाद्या अष्य पुनरन्येषां प्रदाणायेन्द्र-वायवायात वर्षे उच्यते । तस्मात्सर्वेवां वर्षः कर्तव्य द्वायितः प्रति-कर्षः स्वात् । कर्षं पुनर्यगय-वर्षः वर्षः कर्षः स्वात् । वर्षः प्रति । यद्षाया-कर्षः स्वात् । वर्षः स्वात् । वर्षः प्रति । यद्षायाः कर्तव्य वर्षे व्याव्य । वर्षः । वर्षः प्रति । वर्षः । वर्

अपि वा धर्माविशेषात्तद्धर्माणां स्वस्थाने प्रकरणा-दम्रत्वमच्यते ॥ ६३ ॥ सि०

आपि बेति पक्षध्याद्यक्तिः। न सर्वादितः शिवकर्षः स्यात् । किं
ति हैं। स्वस्थानस्य ग्रहणय् । कुतः । नात्र तदग्रवा विधीयते । वावर्षे हि वदाऽनुष्यवते । किं तहिं । तदग्राणां ग्रहणं विधीयते । तथा हि अतिरनुष्यदीता भवति । यदि रथंतरसामा सोवः स्यात् , य ऐन्द्रवाय-वाग्रा ग्रहाः समाम्नातास्ते अपनेनानुऽऽपूर्वेणैन्द्रवायवादितवा धर्माविश्वे-वेण तद्धर्माणां मकृतानां ग्रहणं विधीयते । स्वे स्थाने ये ग्रहा ऐन्द्र-वायवाग्राः, तान् वकृत्य ग्रहणविधिस्ति न सर्वोदितः शतिकर्षे इति ॥ ६२ ॥

## धारासंयोगाच ॥ ६४ ॥

अपि व धारासंयोगो भवत्येन्द्रवायवादिवावये, अध्व्याऽक्यवः विक्रमया घारया गुक्कातीति । तस्माद्धारात्रहास्ते । तद्मानचिक्तस्य प्रदर्भ विधीयत इति ॥ ६४ ॥

> (कामसंयोगेऽप्येन्द्रवायवस्य पाठपाष्ठस्वस्थान एवानुष्ठानाधि-करणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] कामसंयोगे तु वचनादादिवः प्रतिकर्षः स्यात् ॥ ६५ ॥ पृ० अय पत्र कामसंयोगे वचनमैन्द्रवायवस्य, ऐन्द्रवायवाम् म्रहान् मृहीयाद्यः कामयेत यथापूर्वे भनाः कंट्येराक्षित । तन किं सर्वादितः भैतिकचै उत तनापि स्वक्रमस्यस्य ग्रहणामित । किं माप्तम् । पूर्वेणा-विकरणेन स्वक्रमस्यस्येति । तथा माप्ते, म्रुवः । कामसंयोगे तु सर्वो-दितः मिकचैः स्थात् । कुतः । वचनःत् । वचनं हि भनति, ऐन्द्रवा-यवामान् ग्रहान् ग्रह्वीयाद्यः कामयेत यथापूर्वे मनाः केट्येरक्षिति । केस्सवादितः मिकचैंऽथेवदग्रतायां विभीयमानायात् । अम्बूर्ण्वाको-क्करं तदग्राणां ग्रहणं विभीयमाने । तस्मान्मवीदितः भानकथे हाते ॥ १६ ॥

तदेशानां बाड्यसंयोगात्तयुक्तं कामशास्त्रं स्थानि-त्यसंयोगातः॥ ६६ ॥ सि॰

न चैतदहित, यदुकं सर्वोदितः शिक्षचे हित । स्वक्रवस्थस्य प्रदणे क्रवानुत्रहो अविष्यति । तस्मास्वक्रमस्यस्येति । यदुक्तम् , अप्रतायिभानादादितः शिक्षचे हित । तम् । तदेशानां चारादेशानावेनद्रवायवाप्राणाययपुपदेशः । तपुक्तानां तदप्राणां प्रदणेन कामः साध्येत ।
अतिदेवनुत्रुव्यते । तस्पत्ते वायपम् । श्रुतिश्र वायपाद्वक्रीवसी । अय
यदुक्तम् , अप्रश्चिविवेषकरं प्रदणिवाविति । तम् । संयोगपृथयस्वात् ।
एकोऽत्र नित्यस्य कामसंयोगः । प्रदणेन कामं सावयेत् । अपरो नित्यसंयोगः । यदेन्वायवाद्या प्रहास्तान् प्रद्वीयादिति । तस्माद्दित प्रवृचिविवेषः । अदस्वदेषस्यसंयुक्तं कामसाधनयेतत् । तस्माद्स्वक्रमस्यस्य
प्रदणमिति ॥ ६६ ॥

('काम्याप्रताविधी शुक्रादिमहस्य सर्वादितः प्रतिकर्वाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[ १९ ] परेषु चाग्रशब्दः पूर्ववत्स्यात्तदादिषु ॥ ६७ ॥पू.

अस्ति क्योतिष्टोमः । तत्रैन्द्रवायवात्परे प्रद्वाः कामाय श्रूयन्ते— आश्विनाग्रान् गृह्णीयादामवाबिनः, श्रुकाग्रान् गृह्णीयादभिचरतः, सम्ध्यत्रान् गृह्णीयाद्वभिचर्थमाणस्येति । तत्र संखयः । किमेतेष्वपि स्व-

<sup>49</sup> II 48 II

कबस्थानां प्रहणमुत सर्वादिवः शतिकर्षः कर्तव्य इति । कि प्राप्तस्य । वरेषु चेन्द्रबायबारपोरचेनमातिषु प्रहणेषु, अप्रश्वन्दः पूर्ववन्त्यास्त्वकम-स्प्रप्रहणमिति। यस्य यस्याप्रता श्रूयते, तदप्राणौ कायसंयोग इति ॥६७॥ प्रतिकर्षो वा नित्यार्थेनाग्रस्य तदसंयोगातः ॥ ६८ ॥ सि०

प्रागिन्द्रवायवारमधिकर्षः स्थात् । कुतः । न क्षत्र नित्यार्थेन काष्ट्रय् संयोगो भवात । यदि हि नित्ये काणो भवेत् , आस्विनाम्रान् पन्थ्य्-म्रानित्यम्रशन्दाऽस्य नोपपथेत । न हि तस्मिन् वचने सनि महत्तेः कश्चिद्वेष उपलभ्यते, प्रागैन्द्रवायवात्युनः मतिकर्षे वचनमर्थवन्द्रवति । अपि च महत्तास्ते महाः । तेषामान्त्रिनाम्रता श्चनाम्रता विभीयते । तस्मादादितः मतिकर्षे इति ॥ ६८ ॥

### प्रतिकर्षं च दर्शयाति ॥ ६९ ॥

धारवेयुस्तं यं कामाय गृहीयुः, ऐन्द्रबाववं गृहीत्वा सादवेत्, अध तं सादवेत् , यं कामाय गृहीयुरिति कामाय गृहीते घार्यमाण ऐन्द्रबा-यवस्य ब्रहणं दर्वयति । तस्मात्सवीदितः मतिकष्टव्य हति ॥ ६९ ॥

(काम्याग्रताविधी शुक्रादिग्रहस्येन्द्रवायवग्रहायेक्षया पूर्व प्रतिकर्षा-धिकरणम् ॥ २०॥)

[२०] पुरम्नादेन्द्रवाणवरणाग्रस्य क्रतदेशत्वात् ॥ ७० ॥सि०

आरत वर्णः एम । ैन्द्रवात्वात्यरे ग्रहाः कामाय अ्वन्ते, आवि-नाम्रान् गृह्वं यारामयाविनः, जुकाम्रानािष्यरता, मन्ध्यमानिष्यर्थान एस्यति । नेथा स्वक्रमस्यानां ग्रहणं, प्रतिकर्षे स्ति समिष्मितमेतत् । अयेदानीिमदं संदिश्चते । किं सर्वादितः प्रतिकर्षः, यतः कृतिश्वद्रा, जतै-न्द्रदायदस्य पुरस्तात्यतिकर्षे इति । किं प्राप्तम् । निययकारिणः श्वास्-स्याभावादनियम इति ।

एवं त्राप्ते, ज्ञूमा । पुरस्तादैन्द्रवायवस्य भतिकर्ष इति । कुतः । अग्रस्य कृतदेशस्वाद् । एषोऽग्रस्य देशो विज्ञानो यदुर्णावनस्वरोमाभ्यासूर्घ्वे, पुरस्ताचैन्द्रवायवस्य । कथमिव कृत्वा । पूर्वेण वचनेनैन्द्रवायवाग्ना ग्रहान् मकताः, यदि रथंतरसामा सोमः स्यदिन्द्रवायवाग्नान् ग्रहान् ग्रहीया-

<sup>11 8 9 11 8 4 11 8 8 11</sup> 

दिति । तत्रेश्वरायवाग्रासुद्दिय तेषां प्रदर्ण विदित्य । वेनैव विदित्य । विद्यास्त्र प्रकाशेषु स्वाध्य प्रकाशेषु व ग्रदणं विषीयते । अत्रो वाष्ट्रये त्र त्र त्र त्र विद्यास्त्र । स्वाध्य प्रकाशेष्ठ । स्वाध्य प्रकाशेष्ठ । स्वाध्य प्रकाश विद्यास्त्र । स्वित्य त्र क्षित्र त्र क्षित्र त्र क्षित्र त्र क्षित्र त्र क्षित्र विद्यास्त्र क्षेत्र विद्यास्त्र क्षेत्र विद्यास्त्र क्षेत्र विद्यास्त्र क्षेत्र विद्यास्त्र क्षेत्र विद्यास्त्र विद्य विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त्र विद्यास्त विद्यास्त्र विद्यास्त विद्य व

## तुल्यधर्मत्वाच ॥ ७१ ॥

तुरुयधर्माञ्चत ऐद्रवायवाग्नैः। तत्र धाससंयोगो दृष्टयते । तस्माद्धारा-ग्रहानुदिक्येतदग्रना विश्वीयते ॥ ७१ ॥

#### तथा च लिक्कदर्शनम् ॥ ७२ ॥

षारथेयुस्तं यं कामाय गृह्वीयुः। पेन्द्रवायबं गृहीत्वा सादयेत् । अथ तं सादयेत्, यं कामाय गृह्वीयुत्ति काम्यस्य थारणानन्तरयेन्द्र-वायवस्य ग्रहणं दर्शयति । तस्मादैन्द्रवायवस्य पुरस्तास्यविकर्षे इति ॥ ७२ ॥

( प्रहणप्रतिकर्षेण सादनस्यापि प्रतिकर्षाधिकरणम् ॥ २१ ॥ )

## [ २१ ] सादनं चापि शेषत्वात् ॥ ७३ ॥ सि•

इदमान्नायते—-आश्विनाग्रान् गृहीयादामयाविनः, शृक्षात्रान् युह्वीयादाभवरतः, मन्ध्यग्रान् गृहीयादाभवर्यमाणस्येति । पुरस्तादैन्द्रवायवस्य मतिकर्ष इत्युक्तम् । तमायमर्थः सांग्रयिकः । किं सादनमिष्
मतिकृष्यते नेति । अववनान्नेति ब्रूपः । श्रव्यमाणका वयस् ।
श्वन्दश्च ग्रहणस्य मतिकर्षमाह, न सादनस्य । तस्माण सादनं मादिकृष्यत इति ।

एवं माप्ते, ख्र्यः । सादनमपि भितकृष्यत इति । कुतः । प्रहणशेषो हि सादनम् । ग्रहणं हि भदानार्थम् । तदनेकस्य द्रव्यस्य युगपस्माप्तन-

<sup>11 90 11 90 11 00</sup> 

साद्यान्या न अक्षं युगपद्धोपार्थं कर्तुम् । सादनेन प्रदर्णं होमयोग्वं मवति । तस्माङ्गरुणश्चेतः सादनपिति ब्रह्मे पतिकुष्यमाणेऽवद्यं प्रतिक्रवस्यमिति ॥ ७३ ॥

### लिकदर्शनाच ॥ ७४ ॥

लिक्कमिप दृश्यते. यथा सादनं प्रतिकृत्यत इति । कि लिक्कम् । धारयेयुस्तं यं कामाय गृह्णीयुः । ऐन्द्रवायवं गृहीत्वा साध्येत्, अव तं सादयेत् , यं कामाय गृह्णीयुरिति, सादनस्यापि प्रतिकर्षे इर्वंदिति।।७४।।

( ब्रह्मप्रतिकर्षेऽपि प्रदानान्यकर्षाधिकरणम् ॥ २९ ॥)

[ २२ ] प्रदानं चापि सादनवत् ॥ ७५ ॥ पू०

हद्याञ्चायते - आश्विनाद्यान् गृह्णीयादावयाविनः, शुक्राद्रानिवन रतः, मन्ध्यग्रानमिचर्यमाणस्यति । तत्र ग्रहणे प्रतिकृष्यमाणे सादनं प्रतिकृष्यत इत्युक्तम् । अथेदानीविदं संदिश्वते, ब्रहणे प्रतिकृष्यमाणे भदानं मतिकृष्यते नेति । कि माप्तम् । मतिकृष्यत इति । कृतः । संब-न्यात । संबद्धं हि ग्रहणं मदानं च । मदातं हि तदगवते । तथा हि दृष्टार्थं तद्भवति । इतस्या यत्सादनादृष्वं तददृष्टार्थं भवेत् । न चेदमदृष्टा-थेस । तस्माधतरस्मिन काळे भदानं कियते, तत्र ग्रहणं कर्तव्यम् । एवं चेचत्र ग्रहणं तत्र प्रदानमपि भवित्वपर्हतीति, संबन्धात । सादनवत । यथा ग्रहणे मतिकृष्यमाणे सादनं मतिकृष्यते, एवं मदानमपीति ॥७५॥

न वा प्रधानत्वाच्छेषत्वात्सादनं तथा ॥ ७६ ॥ सि०

न चैतदस्ति. पदानं प्रतिकृष्यत इति । प्रधानं हि ततः । न हि तदः ग्रहणस्योपकारकम् । तस्माभ पातिकृष्यते । यदुक्तं सादनवदिति । बेषो हि सादनम् । तस्मात्मतिकुष्यते ॥ ७६ ॥

( व्यनीकायां प्रथमद्वितीययोरह्रोरैन्द्रवायवाम्रत्वशुक्रामत्वयोः पुनःश्रवण-स्यानीमित्तिकत्वार्थताधिकरणम् ॥ २३ ।।)

ि २३ ] ज्यनीकायां न्यायोक्तेष्वामनानं गुणार्थं स्यात्॥ ७७ ॥ पृ०

अस्ति द्वादश्वाहे त्रयनीका, ऐन्द्रवायवाग्री शायणीयोदयनीयी, दश्चवं

अपि वेति पक्षच्यावृत्तिः। न गुणांधं अवणं समानाविध्वर्धायिति। क अवसं विद्विं चोदकेन प्राप्तम्। तत्र पुनर्वचनमन्धेकम्। तत्त्याच्यत्त्र्याः धीमिति। कथं तिर्दे खव्यम्। वाक्योनेदं च्योतिष्टोमे स्थेतरसाक्ष्ति अवस्थां चोदकेन भाष्यते। तत्त्वास्यानाविधिं करिष्यामीति पुनरुचये अपक्षेताः प्रमानिक्षेत्रकात्रुचयति, तक्षवध्येन, तमितरावेण, तं चत्रावेण, तं चत्रावेण, तं चत्रावेण, तं चत्रावेण, तं मदरावेण, ते प्रकारवेण, तमेकादशरावेणिति। प्रयोजने पक्षेत्रके, न परिनर्सेक्ष्या अवसीति॥ एट ॥

( व्युद्धस्य समूदविकः रत्वाधिकरणम् ॥ २४ ॥ )

## ि २४ ) द्वादशाहरूय व्यूटसमूदत्वं पृष्ठवन्समानविधानं स्थात्॥ ७९ ॥ पू०

द्विवियां द्वा भाइः, व्यूट समृदश्च। समृदःनावत्, ऐन्द्रवायवाग्नी प्रायणीयोद् नीयो, दशमं चाहः, अयेतरेवां नवानाम्ह्वायेन्द्रवायवाग्रं प्रथममहः, अथ शुक्राग्रस्, अथाऽध्ययणाग्रस्, अयेन्द्रवायवाग्रस्, अथ

<sup>99 11 96 11</sup> 

शकाग्रम् , अथाऽऽग्रवणाग्रम्, अथैन्द्रवायवाग्रम् , अय शकाग्रम्, अधारऽक्रयणाग्रमिति । अथ व्यवः, ऐन्द्रवायबाग्री प्रायणीयोदयनीयी. अधेतरेषां दक्षानामहाधेन्द्रवायवाग्रं प्रथानहः, अध शक्ताग्रम, अध हे आग्रयणाग्रे, अथैन्द्रवायवाग्रम् , अथ हे शक्तांग्रं, अय ८ ग्रयणाग्रम्, अय है ऐन्द्रवायवाग्र इति । तत्र संदेहः । विमुध्यमकारमापे द्वाद श्चाई मकुत्य धर्मा आस्त्राता उत समुदं क्रुन्याऽह्मातः । तद्विकारी च्यद इति । कि भाष्तप । दादशाहरू व्यवसमदत्वं समानविधानं स्यात । कृतः । उभयपकारस्य मकुतत्वात्र गम्यते विश्वेषः, कश्य धर्माः कस्य नेति । तस्मात्समानाविधानौ । पृष्ठवतः । यथा, बृहद्रशं-तरे पृष्टे मकरणस्य तुल्यस्वात्समानवर्भणी, एवं व्युद्धसमुदं स्वा-दिसि ॥ ७९ ॥

व्युढे। वा लिङ्गदर्शनात्समृढाविकारः ॥ ८० ॥ सि०

बाबब्दः पक्षं व्यावर्षयति । न व्युदसमृदौ समानविधानौ । किंत न्युदः समुद्रविकारः स्यात् । कुतः । लिङ्गदेशीनात् । लिङ्गामिदं भवति, ऐन्द्रवायबस्य वा एतदायतनं यबतुर्थेमहरिति व्यूढे श्रूयते। न च व्युद्धे चतुर्थेऽहत्येत्द्रवायवाग्रता । का तर्हि । आग्रयणाग्रता । तत्र, पेन्द्रवायवस्य वा पतदायतनमिति वचनं नावकत्यते । यदि व्यदः समद्विकारस्ततः प्रकृतिमपेक्ष्योपपद्यते बादः । पेन्द्रबायबस्यै-तदायतनं प्राप्तम् । तत्राऽऽग्रयणस्योच्यत इति । तस्पाश्चिद्भन्दक्षेनाद्-व्यवः समदविकार इति ॥ ८० ॥

### कामसंयोगात्॥ ८१॥

यः कामयेत बहुस्यां भजायेयेति । काम्यो वा नैमित्तिको वा नित्यमर्थं विकृत्य निविश्वते । यथाऽक्ष्यामवे सहै।दनभोजनं निवात-भरवा चेति ॥ ८१ ॥

## तस्योभयथा प्रवृत्तिरैककर्म्यात् ॥ ८२ ॥

इदं मयोजनस्त्रम् । तस्योभयनकारस्याइर्गणेषु महत्तिराविश्वेषेण। ऐककम्पीत । यथा पूर्वः पक्षः । यथा तर्हि सिद्धान्तः, यत्र वचनं क्रिङ्गं च तत्र ब्यूदः प्रवतेते,। अन्यत्राविधेषेण समूद इति ॥८२॥ ( गवामयने ब्यनीकायाः स्वस्थानविवृद्धचाऽम्यासाधिकरणम् ॥ २५ ॥ )

[२५] ऐकादशिनवत्त्र्यनीकापरिवृत्तिः स्यात् ॥ ८३ ॥ पू०

द्वादशाहे समाध्नायते-ऐन्द्रवायवाग्नी पायणीयोदयनीयी, दश्चमं पारा, अथेतरेवां नवानामह्नामेन्द्रवायवाग्नं प्रथममहा, अय शुक्रान्त्रम्, अयाऽऽग्रयणात्रम्, अयोन्द्रवायवाग्नम्, अयाऽऽग्रयणात्रम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्मिति । तद्रवाययात्रम्, अया शुक्राग्नम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्मिति । तद्रवाययात्रम्, अये शुक्राग्नम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्मिति । तद्रवाययात्रम्, अयोऽऽग्रयणात्रम्मिति । तद्रवाययात्रम्मिति । तद्रवायस्य । त्रवायस्य । त्रवायस्य । त्रवायस्य । तद्रवायस्य । तद्रवायस्य । त्रवायस्य । त्रवा

कथं दण्डकळितवरस्यात् , कथं वा स्वस्थानविद्यद्धिरिति । यद्य-द्धामिषकारस्तत आधेषु नवस्वस्य परिसमाप्तेषु विशेष्टवि ज्वनीकां चोदकः मापयतीरयुपस्थितिमदे भवति, ऐन्द्रवापवार्ग्ध मथमपद्दाः, अथ ग्रुकाग्रमिति । तेष्विप नवसु परिसमाप्तेषु पुनरिदमेवोपतिष्ठते, ऐन्द्रयापवार्ग्ध मथमपद्दिति । एवं दण्डकळितवदाद्यतिः । अथाहर-विकारो नास्ति, ततः मायभोयोदयनीययोरन्तरं नवभिरनीकैः पुरित-मिति मवामयनेऽपि नवभिरनीकैः पुरिविच्यं स्थात् । तत्र पूर्णे द्वन-राहिचिनोस्तीति दण्डकळितवन्न स्थात् । न च हद्या विना वदन्तरं पूर्यत इति स्वस्थानविद्यद्विरागतिति ।

किं पुनः माप्तस् । दण्डकिकतवदाहासिरिति । तकैतद्वविदेहर चिकारोऽत्रेति । एवं साम्नायते-ऐन्द्रवायवाग्रं नयसम्हः, अय क्ककान्त्रस् । अकृतत्वादहरिति गम्यते । तस्मादहरिकारः । अतौऽवसच्छासो दण्डकितवदाहासिरित । आहसिन्यायानां दण्डकिर्तं न्याय्वस् । स्था कमानुग्रहो अवति । तथ्या, कश्चिदुच्यते — अनुवाकाक्षः पटय-सामिति । दण्डकिलवद्सी पठयते, कमानुग्रहाय । एविमहापि स्वष्ट्यस् । यथाऽस्मिकेव गवामयन एकाद्शिन्यभ्यस्यमाना दण्डकिल सबद्भयस्यते, न स्वस्थानविवृद्धयेति ॥ ८३ ॥

स्वस्थानविवृद्धिर्वाऽह्वामपत्यक्षसंख्यत्वात् ॥ ८४ ॥ सि० स्वर्थानविवादिका. न दण्डकालितवदावातिः । तत्रेदं वर्ण्यते, नाइ-रधिकार इति । कतः । अह्वापनत्यक्षसंख्यत्वातः । अवत्यक्षाऽह्वां भंख्या नवानामह्यामिति । ऐन्द्रवायवाग्रामिति च विधीयमानमिति । कथमहर्न विश्रीयत हाति । वाक्यभेदमसङ्गत । ऐन्द्रकायवाग्रं प्रथमं भवति, तश्चाहः, नाहःसंयात हाति वावयं भियति । तस्मादत्वादमात्रम-दृर्ग्रहणम् । एवं चेत्क्रमानुग्रहाय स्वस्थानविद्यद्धिराश्रयणीया । अन्त्र-दणाग्रान् कृत्वेन्द्रवायवाग्राः कर्तव्या इति ॥ ८४ ॥

पृष्ठचावती चाऽऽब्रयणस्य दर्शनात्त्रयाश्चिरी परिवृत्ती पुन-

### रैन्द्रवायवः स्यात् ॥ ८५ ॥

इतश्च पश्याम∙, स्वस्थानविद्वद्धिरिति । कुतः । उत्तरस्मिन् पक्षासि पृष्टचाह्याबाग्रयणाप्रताया दर्शनं भवति त्रयस्त्रिशेऽहति । कथम । जगतीं वै च्छन्दासि पत्यवरोहन्ति, अम्मवणं वै ग्रहाः, बृहत्पृष्ठानि, त्रयात्रियं स्रोमा इति । तदेतरस्वस्थानविवृद्धाववकस्पते, न दण्डकलि-तबद वृती । कथम् । पूर्विस्मिन् पक्षासि च्यनीका त्रिः परिवर्धते । तस्यि-बानावचीव साऽऽग्रवणाग्रेषु परिसमाध्यते । उत्तरमपि पक्षी व्यावतामिति

#### अतः परं व्यक्तीकाधिकरणं व्याख्यायते ।

प्रथमस्य यज्ञभागस्यैन्द्रावायवामना विश्वीयते । कुनः । यज्ञस्य फले चीदितस्वात । अहानीत्ययमधी उम्धेत एव । यदि चाहरिति विवक्ष्येत, वाक्षं भिद्येत । निष्फ-ਲਾੜਿ ਚ ਨਾਜਿ ।। ∠੪ ॥

बस्य दण्डकलितबदावृत्तिः, तस्यैतह्रश्नं नोपपद्यते । कथम् । अस्मिन् गनामयने, अश्वीतिशतं पूर्व पक्षः, एवमुत्तरंस् । तत्र पूर्वपक्षासि व्यनीका निविशते । सा िनिविद्यामानाऽरहे हे अहनी वर्जायत्वा भवति । तयेत्रेन्द्रवायवाग्रवायाः प्रत्यक्षा-क्यानात् । शिष्टेष्वहःसु निर्विशेमानायाः सप्ताहानि परिशिष्यन्ते । तत्र सप्तय ऐन्द्र-बायबाग्रना । तर्दिनेश्च पूर्व पक्षः समाधं, अ्वनीका स्ववरिसमाष्ठा । सा च परिसमा-पितत्था। ततो विषुवान् शकाम । ततः पथमः स्वरसामाऽऽमयणामः, द्वितीयः स्वरसा-

क्रम्यत एवेति-यद्यभागस्याह्रसम्बद्धादि ते शेषः । २ एवमिति-मध्ये विष्वतसंज्ञकः एकाइ:, इति शेषः । तथा च-एक-ष्ट्रयधिकशतत्रयसुर्यात्मकं गवामयनमितं क्रेयम् । ३ निरि-श्वमानाया इति-एकोनविशातिवारमावृत्ताया इति वोषः । ४ तस्मिश्व-अप्तभेऽहाने ।

कृत्वाऽःग्रथणाग्रेथ्वारभ्यते।तन्न्रैृषयेने नवपमागे त्रयस्त्रित्रमहरिति कृत्वा तदाग्रयणार्ग्रं यवति । तमेतद्दशेनम्रुप्पद्यते । दण्टकळितवरयुन् हची सस्यां तदैन्द्रवायवार्ग्रं स्थात् । कथ्यू । त्रिष्ठतः आरभ्यः नवद्गेरदःसु संकल्प्पमानेषु पूर्वस्विन् पक्षासि सप्त परिविष्यन्ते।तत्र सप्तमे पेरद्रवाय-वाग्रता, शुक्राग्रं विषुवान्, आग्रयणाग्नः त्रथमः स्वरसामा, ततो विश्व-जिद्दिति च्यनीका समाप्ता । त्रयस्त्रिश्यहरैन्द्रवायवार्ग्रं आप्नोति ।

मा, ऐन्द्रवायवामः, तृतीयः स्वरसामा शुक्राप्रः । ततो विश्वजिदाप्रयणाग्रः, ततः षडह आकृतः प्रयुच्यते । तस्याऽऽज्ञृतस्य प्रथमं त्रथक्षिशमहः, तदैन्द्रवायवार्ष्र प्रामोति । एवं दर्शने नोपरथते दण्डकलितवदावृत्ती ।

चदेतद्वः स्वानं पाष्यकारेण कृतिमिदं नोपपद्यते । कथम् । असिमः त्वामयने भार्देकेन च्यनीका प्राप्तोति । विश्वजिति नः मध्येनाऽऽप्रदणाद्यता प्राप्तोति । 'पृष्ट्यः पडहः ' इति नामध्येनेव घडहसंबन्धिनी ग्रह्मप्रता । आभिद्धते च नाम-धेयेनेकाहिको विष्यत्तः प्राप्तोति । चोदक्याष्टेश्च नः मध्यप्राप्तिर्वर्शयसास्युक्तम् । एयिदं नोपयद्यते ।

दशर कोदवेन प्राप्तिः स्थात्तथाऽपि दशर अस्य धर्मा अतिदिश्यन्त हृत्युर्फ्त् । दशरात्रभवृतौ च पूर्वितिनप्ताति दशका विभागः प्राफ्नीति । नवरात्रप्रवृतौ नवशा विभागः प्राफ्नीति । उत्तरे विस्वयायवाप्रता । उत्तरे पत्ताति स्वान्यया दशमो भागः प्रथमगरम्यते । तत्रैन्द्रवायवाप्रता । उत्तरे पत्ताति स्वान्ययो दशमो भागः प्रथमगरम्यते । तत्रैन्द्रवायवाप्रता प्रामोति स्वार्क्षियोऽर्ह्ति । पूर्वोत्तरपत्त्यार्वे काश्चिद्विशेषः। यद्यपि नवरात्रः प्रवर्तते, तथाऽपि कोऽर्य विशेषः । एकस्यं भित्तृत आरम्य गणना, अवरस्य भायणीयात् । तस्मान

९ प्रथमि—पश्चांति शेवः । १ आहुन् स्वांति—प्रातिकार्यवेनित श्वः । तथा च पूर्वतमः व्यक्षं पढ्डः क्रमण मिह्यवद्यवस्त्रवेनित्विक्वित्रवास्त्रवेनित्व । अविद्रश्चेति । १ अवद्रश्चेति । १ अविद्रश्चेति । १ अविद्र्यति । १ अविद्रश्चेति । १ १ अविद्रश्चेति । १ अविद्र्यति । १ अव

#### तम्रेक्ष्यनं विकथ्यते । तस्यारस्वस्थानाविव्यक्तिशिति ॥ ८५ ॥

नुरुया गणना कर्तन्या । नुरुयायां च गणनायां छिद्धदर्शनानुषपसिरेव । अयं च विशेषो दर्शितः । एकस्य कृत्स्नं ग्रवामयनमधिकृत्य गणना, अपरस्य पुर्वारमञ्जन क्रमधी प्रवास ।

अत्रोध्यते । यदि चोदकेन व्यनीका प्राप्यते तथा सत्येते दीवा भवेगः। एपा त शवासयने प्रत्यक्षेण वास्येन विश्वीयते । गवासयने च धर्मा विश्वीयमाना अवान्तरप्रकरणेन वर्वास्मन्यक्षासि निविदान्ते, न क्रुत्स्त्रे गवामयने । असंभवान्क्रत्स्त्रे गवामयने भवेषुः । संभवति चावान्तरप्रकरणेन निवेशः । पूर्वपक्षवादिनस्तु दण्ड ह-छितबदाबृत्तिः पूर्वस्मिन्पक्षासि न समाप्यते । तस्य त्रिवृत आरम्य गणना प्रवर्तते । आद्योरेन्द्रवायवाग्रतायाः प्रत्यक्षान्नानात् । आदौ वाऽऽरभमाणस्य द्वितीयेऽहनि इकावता स्थात् । तस्मान्प्रत्यक्षेणैन्द्रवायबावस्वेन विरेष्धः स्यात् ।

ननु जुकाग्रताऽपि प्रत्यक्षेत्र । उच्यते । सामान्येन जुकाग्रता विशेषणैन्द्रवाय-व प्रता । सामान्याच विशेषो बछवान् । तस्मात्ततीयादारम्य तस्य गणना । मिळारते स्वविरोधास्त्रथमादेवाऽऽरम्य गणना घटते ।

अत्र चौद्यते । ज्योतिरादय उत्पद्यमाना विशेषनामधेयेन धर्माःगृहणन्त एवोत्य-बन्ते । यथा कुण्डपायिनामयनैऽशिहोत्रम् । व्यनीका तु संघातधर्मस्वेन शामोति । सा च पश्चात्कालीमत्वाददर्बला, उत्पन्नसंथोगित्वेन ।

उच्यते । अत्र पौर्वापर्यनाधो भवति । यथा विकृतौ दक्षिणाम्नानं चोदकंन प्राप्तं बाधित्वा निविद्यते, विरोधात् । एवनिहापि व्यनीका नामधेयप्राप्तं बाधित्वैव निविद्याते । यथाऽपच्छेदे पूर्व नैमिक्तिकमुत्तरेण विरोधे बौध्यते ।

काथवा. यदा यागः फले चोदितो भवति तदा धर्मानाकः कक्षति । एतस्यामव स्थायां कि चौदकेन धर्मा उत नामधेयेनेति चिन्तायां, नामधेयेन धर्मप्राप्तिः । तर्च रुक्षणया धर्मप्राप्ति करोति । ज्यनीकां तु गृह्धत् न रुक्षणया धर्मप्राप्ति करोति । उपदेशीनैव ग्रहणाति । अतिदेशाचीपदेशो बरुवान ॥ ८९ ॥

तस्येति—पूर्व पक्षवादिन आयमहर्द्ध्यं विहास पृष्ठचषडहाचारस त्रिवृत आरम्स न्यनाः काया गणना प्रवर्तत इत्यर्थः । २ कुण्डपायिनासयनाग्निहोत्रम्—इ. सु । ३ बाध्यत इति—तथा बोकं ' पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यं प्रकृतिवत् ' ( अ॰ ६ पा॰ ५ अ॰ १९ सू॰ ५४ ) इत्यश्रेति शेषः । ४ तच्च-नामधेयम् ।

## वचनात्परिवृत्तिरैकादशिनेषु ॥ ८६ ॥

अथ यहुक्तम् , ऐकादशिनबहित । युक्तं यहैकादश्चिनेषु दण्डक-छितबदाष्ट्रितिहित । यचनं हि तद्भवति । बारुणमन्ततः, युनाः पर्याष्ट-ष्टकेष्वाग्नेयपेव मथमेऽहत्यालभेतित । यचनाइण्डकछितबदावृक्तिः युनाः-पर्यावृक्तेष्वति । सा द्वादशाहःसंभवन्तौ गवाययनं विश्वति । किषिब यचनं न कुर्णत् । न हि वयनस्यातिभारोऽहित ॥ ८६॥

### हिङ्गदर्शनाच ॥ ८७ ॥

लिङ्गं सरवरपेवमधे दर्शयात, यथा दण्डकान्चतवदैकादाशिना आव-र्कत्त इति । माणा वा पेकादशिनाः, यदेकादशिनामिरीयुरद्दान्यतिरि-चरन्ते पश्चो बेति । स्वस्थानविष्ठद्धौ नास्त्यविरेकः, दण्डकलिनवदातृनौ म्युनताऽतिरिक्तता वा भवति । तस्मादिष परशाम पेकादशिनेषु दण्ड-कलिनवदात्राचिरिति ॥ ८७ ॥

( ब्ट्डास्क्तद्वादशाहे मः शाणामेव छःदोस्यतिक्रमाध्करणम् ॥ २६ ॥ ) [ २६ ] छन्दोब्यतिकमाद्ब्यूढे भक्षप्वमानपरिधि-कपालस्य मन्त्राणां यथोरपत्तिवचनमहद-

### त्स्यात् ॥ ८८ ॥ सि०

अस्ति द्वादशहः, सण्डो व्युद्ध । तत्र व्यूदः, पेःद्रवायवाग्नी पायः णीयोदयनीयी, अयेतरेषां दशानाः ह्वामैन्द्रवायवाग्ने प्रथमसदः, अय ग्रुकः प्रमु, अय द्वे आग्रयणाग्ने, अयेन्द्रवायवाग्ने, अये दे शुक्ताग्ने, अयंद्रदे समाम-अयंद्रव्ययणाग्रम्, अये दे पेन्द्रवायवाग्रे हाते । तत्र व्यूदे, इदं समाम-नन्ति, छन्दांसि वाऽन्योन्यस्य लोकपिध्यायन्ति, गायत्री त्रिष्टुभः, त्रिष्टुव् जगन्याः, जगती गायञ्चा इति । तत्र सन्ति भक्षपवमानपरिधि-कपालानि । भक्षास्तावत्, येशे हि गा विश्व दीर्घायुत्वाय श्रेतलुन्वाय एहि वसो पुरोवसो पियो मे हुरीऽस्याविनोस्त्वा बाहुक्यां सहर्वासं-व-

#### [ < 11 < 0 11

१ हृदये सवाधितावाहुन्यां — क. ख. १ २ ( अ० ३ पा० २ अ० १ फ्० २५ ) इसम् भाष्यकृता मक्षमन्त्र आनुपूर्व्याः कृत्कोऽांष जिलत इति प्रकृते किविदेवपरित्यायेन के**वनेऽपि** न वाषकामिति केवम् ।

सुन्द्रवस्य ब्द्रबद्रवस्याऽऽदित्यबद्रवस्य सोमदेव ते सीतिवदः मातःसर-नस्य माध्येदिनस्य सबनस्य तृतीयसवनस्य गायत्रच्छन्दसिल्कापुर्वणन्द-सो जगतीच्छन्दसोऽक्षिप्टुत इन्द्रयोतस्य-मधुपत उपहृतस्योपहृतो सस-यामीति । तथा प्रमानः, इतेनोऽक्षि गायत्रच्छन्दाः, सुपर्योऽिस विषटु-प्छन्दाः, सेय ऽक्षि जगतीच्छन्दाः, अनु त्वारमे स्वस्ति मा संपारय, इति च । तथा परिचयः, गायत्रो मध्यमः परिचि, त्रैष्टुमो दक्षिणः, ज्ञातत उत्तर इति । तथा कराळानि, ज्ञष्टाक्याच्डा मातःसवने, एका-दक्षकपाको माध्येदिनीयः, द्वादक्षकपाळ सार्वायसविक इति ।

तत्र संदेहः । कि छन्दोव्यतिक्रमे व्यतिक्रमो भसमन्त्राणां, भक्षण स्य च, प्रवस्तवन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्तावन्त्राणां प्रवस्ताचा । अविशेषण भवति . चर्चनम् । छन्दोसि वा अन्योन्यस्य छोक्सिमिस्यायन्ति, सायभी त्रिष्टुवः, त्रिष्टुवः ज्ञात्याः, जनती सायभ्या चित्र। चित्रा अयो सध्यमः परिधिदे । स्थानम्प्रत्राणां चित्र। अतो सध्यमः परिधिदे । स्थान्यस्यति । अश्वाक्षणां स्थाप्यत्वन्यः, दक्षिण चत्रस्य, उत्तरी सध्यमः परिधिदे । स्थान्यस्य स्थाप्यत्वनितः, द्वाद्यक्षपाळा साध्यदिनीयः कार्यः, एकादशक्षपाळतार्ध्यस्यनितः, द्वाद्यक्षपाळा साध्यदिनीयः कार्यः, प्रकादशक्षपाळतार्ध्यस्यनिकः, द्वाद्यक्षपाळा साध्यदिनीयः कार्यः, भार्यःवनियो सक्षा साध्यं दिनस्य स्थाने सक्षप्यत्वन्यः, साध्यंदिनस्तार्ध्यस्यनिकस्य, तार्वीयस्वनः मातःसवनीयस्यते । तथा, व्वाद्यप्रवसाने साध्यंदिनस्य प्रवसानस्य छोक्ते, साध्यंदिनस्य ज्ञाभीयो सक्षप्य स्थाने सक्षप्यत्वन्यः, व्यत्यानस्य छोक्ते, साध्यंदिनस्य प्रवसानस्य छोक्ते, साध्यंदिनस्य अभिने विद्यप्ति । स्थान्ति ।

एवं शासे, ब्रुमः । नाविश्वेषण छन्दसां स्थितिकमः स्थात् । मन्त्रगता 
ह्यप स्थितिकमः । मन्त्रगतास्येव स्थितिकमेषुः । किं कारणम् । इवरन्ते
मन्त्रगतानि विषयिसितुम् । भसादयः पुनर्विपर्यस्ता अपि त एवेति ।
माध्यदिनस्य मसस्य कालेऽपि मातःसवनीयो भसो भस्त्रमाणो नैव नैष्टुभः कृतः स्थात् । एवं सर्वत्र । कथम् । स्वकालेऽपि ह्यसी न् गायत्रः । गायत्री (इ त्रिष्टुभः स्थानमभ्योते, नागायत्री । न भसा-दयो गायत्राद्यः । तस्मादसंभयो भसादीनां स्थिकमणस्य । मन्त्र-

९ सखाऽबि - क ख. । २ प्रातःस्वनियस्थेति स्वीत्र पाठ उपलभ्यते : ३ लोकं - क. ख. ।

गवानि तु छन्दांसि श्वजुबन्त्यःयोन्यस्य क्रोकं व्यतिक्रमयितृम् । तस्यान्यःत्रगतानां छन्दसां व्यतिक्रम इति ॥ ८८ ॥

> इति अभिनरस्वामिषिकिरचिते बीमांसाभाष्ये दश्चमा-ध्यायस्य पश्चमः पादः ॥

> > अथ दशमाध्याये षष्ठः पादः ॥

( यहा रथंतरादिसाम्मां तुचे गानाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

ि १ ] एकर्चस्थानि यज्ञे स्युः स्वाध्यायवत् ॥ १ ॥ पू०

सामान्युदाहरणं, रथंतरं बृहद् बैरूपं बैराजं श्वावतरं रेवतिमिति । तत्र संश्चयः । कि.कस्पामान्व गानं कर्तव्यक्षतः कृष इति । किं प्राप्तम् । एकर्षस्थानि यद्गे स्युः । एकस्थामान्व गातव्या-नि । एवं स्वाध्याये गीतानि । यथा स्वाध्याये गीतानि, तथा कर्षाण गातव्यानि । कर्षणि स्वाध्याये चानेलक्षण्यं न्याय्यम् । कर्षाणं कर्तुं स्वाध्यायमभ्यस्यन्ति । अतो यथाऽभ्यस्तं तत्र प्रयोक्तव्यम् । तस्या-देकस्याय्वि गीयेरन् । एकर्वोर्ग्नीन्युदाहर्गं, न तृषोत्यक्तीन । यथाऽऽह, सिमा-संवनि-यतय-एवागारस्य-शाकरवर्णमिति ॥ १ ॥

## तृचे वा लिङ्गदर्शनात् ॥ २ ॥ सि०

न चैतदेवस्, एकत्याभेव गातच्यानीति । कुनः । ळिझ्नदर्शनात् । लिझ्नं भवति । एवपाइ, अष्टाक्षरेण मथसाया ऋषः मस्तीति, इयक्ष-रेणोचस्योरिति । न क्षेकस्यामृचि प्रथमोचसासंबन्शो भवति । तस्माचृवे गातच्यानीति । अयेदसपरं लिङ्गस् । ऋक् सामोवाच, मिथुनी संभ-बावेति । सोऽस्रवीत, न वे त्वं मपाळपसि जायात्वे वेदो मे महियेति । ते दे भूत्वोचतुर, सोऽस्रवीकेत वां ममाळं स्थो जायात्वे वेदो मे महियेति ।

इति श्रीमष्टकुमारिकविराचितायां मीमांसामाध्यव्याख्यायां टुट्टीकःयां दश्चमाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥

u << u]

मेति । लास्टिस्रो भूत्वोच्चः, सोऽब्रवीत्संभवामेति । तस्मादेकं साम त्वे क्रियते स्तोत्रीयमिति ।

आह । लिङ्गिरं, माप्तिकच्यताविति । तद्यिश्वीयते । कत्स्नेऽपि ऋग्वेदे न मथमा नाम काचिद्दगस्ति, तथा उत्तरे इति । व्यवस्थाकृतं प्रथमान्वमः चत्तरात्वमिति प्रथमाया ऋचोऽहाक्षरेण प्रस्तोतव्यं, द्वय-क्षरेण चीत्तरयोशित । तस्मिन् वचने सति ऋचस्त्रित्वमापग्रते । तथा, यद्यप्यनुवादसस्योऽयं शब्दा, हस्मादेकं साम तुचे क्रियते स्ते।स्त्रीय-मिति. तथाऽपि ऋक सामोवाच-इति पुग्स्तादर्थवादवरोचनया विद-धाती।ते गम्यते । तदक्तं, वर्चनानि स्वपूर्वत्वादिति ॥ २ ॥

(बीक्षणे स्वर्दक्पदपाठकालविधानाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

ि२ ] स्वर्दशं प्रति वीक्षणं कालमात्रं परार्थत्वात् ॥ ३ ॥ सि०

हैश्वरं वै रथंतरमुद्रातुद्धक्षः । प्रमथिता रथंतरे प्रस्तूयमाने संभी-. ठेंत, स्वर्देशं पति बीक्षेत । अत्र संशयः। किं स्वर्देशं पति वीक्षण-महामयोजनसंबन्ध उत कालार्थः संयोग इति । तत एतावत्तावनाः परीक्ष्यं, कि स्थंतरे प्रस्त्यमाने संभीलेदित्यस्य श्रेषः स्वर्देशं प्रति बीक्षेत्रेति. उत स्दर्शभित्येवमादि प्रथम्बाक्यमिति । कि प्राप्तम । अङ्ग्रयोजनसंबन्ध इति प्रथम्बाक्यामिति । इतिः नावगमात । भिक्रमिदमुब्लभ्यते, स्वर्देशं मति बीक्षेतेति । मन्वभिक्रमापि लक्ष्यते, रथंतरे प्रस्तुयमाने संभीलेखिति विभाग, स्वर्धकं शति बीक्षेतेत्वनवदतीति । उच्यते । उभयावगती भेदो प्रशीतब्यः । स भेदो गूँबमाणो न तेन विरुध्यते । अन्यतरगतिस्त विध्यत्वादयो-विरोधात । तत्र विधिन्धियोऽपूर्वत्वात् । वादमानं श्रनर्थकम् । विध्य-धगनाच । विधिश्रावगम्यते, वीक्षेतेति । श्रुतिश्रीवमन्युद्धते । स्वईश्रं मति बीक्षेताति स्वर्धकृद्यन्दं मति बीक्षणायाँ विधीयते । स्वर्धकृत्रान्देन सह भीक्षणस्य साक्षात्संबन्धः । इतस्या स्वर्दक्शब्दः कालं छक्षयेतु । श्रतिक्रमणाविश्वये च श्रतिन्याच्या । तस्यादञ्जनयोजनसंबन्धः ।

<sup>11 3 11</sup> 

१ (अ॰ ३ पा० ५ स० ६ स० २१ )। २ सैशीलयेदिति भाइदीपिक।दिषु पाठः )। ३ गधामार्णन-म • ।

अत्वा, स्वर्धेशति बीक्षेतेरयेवमङ्गपयोजनसंबन्धः। स्वर्धकवन्धेः भीक्षणस्य साधनाभिति। तथा लिङ्गपप्यतुगृहीतं भवति। स्वर्धक्ष इत्थ्रवणाद्वावयमप्। तस्मादङ्गपयोजनसंबन्ध एवेति।

एवं वासे, झूपः । स्वर्ध्यं प्रति वीक्षणं काळमात्रं स्थात्परार्थस्वार् । नैतदेवम् , अङ्कुपयोजनसंवस्य इति । कि ति हैं । स्वर्ध्यात्परार्थस्य निक्षा स्थात् । इसेतरं प्रदेश स्थात् । इसेतरं प्रदेश स्थात् । इसेतरं पृष्ठं भवतीति पृष्ठस्तुतौ हि साम विज्ञियुष्यये । तत्र साम पदानां स्तुति निर्वर्धयां संदेशवादियां वेथेः स्तुतिपदासराण्युपद्भवत्स्तुतिमाभीनिर्वर्धयात् । एवं चेत्सान्ति नित्ति । अत्रः स्वर्धयात् स्वर्धाणं ऋत्यस्तुति । विनियुक्तानि भैवन्ति । अत्रः सर्वद्धवादस्य तम्मध्यपादास्तुती विनियुक्तानि भैवन्ति । अत्रः सर्वद्धवादस्य तम्मध्यपादास्तुती विनियोग उक्तो भवतीति । अत्रः प्रदेशवादस्य तम्मध्यपादास्तुती विनियोग उक्तो भवतीति । अत्रः प्रदेशवादस्य कामध्यपादास्तुती विनियोग उक्तो भवतीति । अत्रः प्रदेशवादस्य कामध्यपादास्तुती विनियोग उक्तो भवतीति ।

ननु पन्ने सवास्तानवारं, रवंतरोव्देशाच पदीपदेशवानुवानिकं वाधिस्तेवद्वावयं प्रत्यक्षणङ्करयोजनसंबन्धभव प्रकल्पवेदित । उच्यते । तद्धि वाधकं भवति । यदवाधमानवभयोजनं भवति । न चैतद्वाधमानवभयोजनं भवति । वश्च वाहिकवाक्षरकं स्वतः । उपयोः प्रमाणावगतत्वादुष्यभंवस्था न विष्ठयत हित यष्टुःच्येत । तस्य । यो हि मन्यवावयाद्व्यवच्छित्वस्य क्रियाकारकं वंत्रस्य म्याच्छित, नासी सकृदुव्यितस्य स्तुतिसंवस्यम्यवयाच्छिति । यथवन्यच्छित्, वानस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य स्वत्रस्य क्षेत्रे क्रियासंवस्य क्षेत्रे क्रियासंवस्य क्षाच्या । तदेवं प्रवान्यस्य सायोपदेश्व करस्य स्वर्धः भित्रतेवस्यस्याविरोधे साथिते काळार्थः संयोग हित । अ। उच्यते —काळार्थः संयोग हित ।

अय वहुक्तं, भेदाभेदयोभेदो प्रकृतिकयाः । विष्यतुवादयोशिषिक्या-धान् । विभिन्त्ययर्श्वनाश्वभेवावगम्यत इति । अत्र सुनः । सत्यं, वित्यनुवादयोशिषिक्यीयान्, अपूर्वीयेषकरम्कत्वादिति । यदि तु प्रमान

१ संभवन्तीस्वतः-- इ. । २ यस्मात्-क ख. । ३ स्तुती-- ख. ।

णान्तरमाप्तिनीवगम्यते । यत्र तु पदान्तरादर्थोद्वा पाप्तिरवगम्यतेऽर्थस्य तत्र प्रमाणान्तरप्रतीतत्वाच्छव्द उत्तरस्त्रत्वाद इत्यवगम्यते । अत्र ख स्वाधेपद्रस्या प्रकपस्य दर्शनमस्ति । नापश्यन प्रकपः कियास व्यापा-रमपुगन्तमस्सद्धतः इत्यर्थपाप्ते विधिषत्ययोऽप्यतुवादः इत्यवगम्यते । नन रयंतरे प्रत्यमाने संगीछोदिति पत्यक्षवाक्यमध्याप्तं पुरुषस्य दर्शनं बाबेत । यथा मजापतित्रनानि पौरुषेधी स्वेच्छान्द्रति वचनसामध्यी-श्चिन्धन्ति, तद्वदिति । नेत्यवगम्यते । क्यम् । कियाभारम्भसंबन्धात । र्यंतरे मस्त्यमाने, इत्युच्यते । तदतीते मस्तावे बचनार्थस्य कतार्थ-स्वादर्थमामं न वार्गितमहीते।

अय यदुक्तं, स्वर्धकुश्रब्दवीक्षणयोवीक्वेन संबन्ध इति । बाक्या-र्थत्वाद् दश्चित्योगाच छिङ्कादर्शनक्रियासावर्ध्वमस्तीति । अत्र ह्रमः । प्रतिश्चदः कर्मनवचनीयत्वास्त्राहेक्शाब्दस्य लक्षणतामाच्छे श्रत्येव । श्रुतिश्र लिङ्काबाक्ययोर्वाचिका समाधिगावि । अथवा. नात बाक्यं बाध्येत । बाक्यं हि संबन्धनत्यायकम् । यथातंभवमनेकविधः संबन्धो बाक्यादग्रस्यते । कचित्तियाकारकपंत्रस्याः कचिद्विशेषणविशेष्यसं-बन्धः, कविछक्ष्य अक्षणसंबन्ध इत्येवंश्वाहाः संबन्धविश्वेषा इति । तत्रेष्ठ कक्ष्यलक्षणसंबन्धः प्रयोजनपत्रक हति ग्रहा एव संबन्धविशेष हति न बावर्य बारुवते । यथा छोके, द्वर्त पति विद्योतत इति न विद्योतनस्य ब्रसस्य च साध्यसाधनभावो गम्यत हति। अन्यतः प्रवृत्तस्य विद्यो-तनका दक्षश्रिद्धभावायोपादीयत इति । तद्वदिहापि प्रच्यार्थतया महाभारत दर्शनस्य सर्वहेल्याब्दी कक्षणायीपाठीयत इति न बाक्या-नर्थरवम् । न हि जस्यल्याणयोर् बचार्यमाणयोः संबन्धोऽवग्रम्यत इति ।

यद्भि दक्षि । योगाष्ट्रिक्षा तुम्रह इति । तद्भि न सम्बन्धि वेष्ट्रित स्या-थरत प्रशामः । स्वार्थो हि दक्षिः प्रयुज्यमानी दर्शन स्वत्न स्वत्रेत्र, न परार्थः । स्वर्धक्शब्दे तु सोपपदो दक्षिः कर्तृत्वे गुणभूबोऽनगम्यते । ं कर्तातु प्रधानभूतः । न च कर्ता प्रत्याय्ययानी बीझणालिङ्कात्वेनः करुपते, दशेरत्यन्तपार ान्त्रयात् । कत्रीभेषानश्च सञ्चयं नैव बीक्षतिनाः साम्आस्येन संबन्धमुरीति । यदि तावदयमर्थ जनदिवयते, स्वर्देशं बीक्षे-तेति । कोऽसी स्वर्देगः, यं प्रति बीक्षणसूपदिष्टभित्यविज्ञानन्तो नेवः क्रिंपामध्यवस्थिम । अयायमर्थः, स्वर्धे जा विश्वर्ण निवेतियोदिति । वर्षाप्र-ध्यमक्कानात्स एव दोषः । तदेवंपकारे संवन्य आखर्षनाम्युवगम्यः माने न लिङ्गः न च वावयमनुष्युवते । लक्षणसंवन्त्रे नु वीक्षणस्य, इति दुचारणकाले वीक्षेतित भवि कयाविद्युवस्या संवन्त्यः । स्तृतिस्ति वन्त्रस्य क्रतिभिधानस्यापि सतो न विष्ययते । सामानाधिकाण्यादीः भानेन विश्वषणविशेष्यभावसंवन्त्रपम्युपैति, ईशानं स्वर्धे तस्युष् इति । अतो वदामा, स्तृत्यर्थस्य सतः, स्वर्धे पति वीक्षेतिर्षत्र काक्षार्थः संवन्य इति ।

कि भवति प्रयोजन्म् । अङ्गाङ्गिसंबन्धे सति यदा, रथंतरपुंचरंपी-गांवतीत्वतिदेशः, तदेवदुर्वातष्टते, रथंतरे पस्तूषमाने संभीलेदिति । उत्तरयोस्तु स्वर्टवयन्दायाबादर्भनीनियमः पूर्ववत्रे । सिद्धान्ते तु इक्क्षणसंबन्धे सनि तावति भागे कालःहानात्, स्वर्टेश्चं मनि बीक्षेतेति नियमः सिद्धो भवति ॥ ३ ॥

( गावामयानिके पृष्ठचवडहे बृहद्यंतरयोः प्रत्यहमेकैकस्वैवानुष्ठाः नाविकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [ ३ ] पृष्ठचस्य युगपिद्वेथेरेकाहबद्दिसामत्वम् ॥ ४ ॥ पू०

इदमाम्नायने, पृष्ठमः पडहो बृद्धबंतरसामा, इति । तनायमधेः साम्रायिकः । कियदरहर्द्विमायकं क्रतेन्यमुत केषु विद्दासु रथेतरं केषु वि-द्वृह्यदिति । कृतः संग्रयः । ययेने समस्ते सामनी, यादि विमक्के, उभयथा, पृष्ठमः पडहो वृद्द्यंतरसामा, इतिग्रन्दोऽवक्रस्यने । तन्नैय विचारः । किं दंदगर्भे वृद्धभिद्धस्यं, वृद्धपंतरे सामनी यस्येषि, उतानेकपदो वृद्धभिद्धाः, वृद्धस्य, रथंतरमस्येति । यदि दंद्गर्भो बहु-ब्रीहिः, प्रत्यं समस्ते सामनी । अनेकपदे वृद्धविही विभक्ते हिता।

द्धंद्वाभीं बहुनीहिरवम् । अथनाऽनेकान्त्विशिष्ट इति । द्वंद्वाभी प्रथमं तानत्, बृहच रपंतरं नेति इंदा, पश्चादन्यपरार्थसंबन्यः । अनेकपन्निनिष्ठष्टे, बृहदस्य रपंतर-मस्य सामिति सर्वाण्येवास्यशब्देन संबध्यन्ते निरयेलाणि ।

<sup>11 3 11 ]</sup> 

दर्शनानियम इति-पूर्वपक्षे यावदुत्तरासमाप्ति संगीलनमेव कार्यमित्याशयः । सिद्धान्ते तु
 स्वदैवपदाभित्यक्षकरथंतरभागावधिकमेव संगीलनमिति ।

कि ताकाश्वास्य । सप्रते हति । तत एतद्दवर्णये । द्वंदगर्भे वह्नद्वीदिशिष्ट । कृतः । वृहद्वयंतरक्षन्द पोरानन्तर्भाद्व विप्रक्षस्य । द्वाद्ययंतरक्षन्द पोरानन्तर्भाद्व विप्रक्षस्य । द्वाद्ययंतरक्षन्द । द्वेदे च स्वार्थाभिषानाच्छुत्यन्त्रप्रोऽन्तरङ्कृता च । इतर्था चोभण्यपि वाध्येत । अतो द्वंदगर्भो वहुनिहिः। व्यवं चेत्यत्यदं समस्ते सामनी भवताम् । कृतः । इतरेतर्थागदंद्वस्य भावात्, पत्र स्वयंत्रं तत्र वृहत्साहतम् । स एव सुगयदिभिविद्यरेतरक्षोगः । तम्मात्यस्य इसस्ते इस्ति । एकाइवन् । यथा, ज्योगामयाविन जमे कुर्यात्, ससन्ते इसे कुर्यात्, अपिवतावस्यकाहे वृहद्वयंतरं कुर्यादिका॥ ४ ॥

# ं विभंके बाऽसमस्तविधानाचिद्वभागेऽवि प्रतिषिद्धम् ॥ ५ ॥ सि०

न चैतदस्ति, भहरहर्द्विशमकिषिति । केषुचिदहःमु रथंतरं, केषु-

तम् पूर्वः यसः । वृहच्छ्य्यः उचारितः संविश्वनयेगस्ते । रपंतरावदोऽिषे । ह्येशासन्तर्वेणोवास्तिः स्वास्त्रयम् तावदानन्तर्वेण संवन्धः प्रधादस्वश्यदेन । हृतिप्रस्त्याद्वेद्वः समासं व्यवितः । स प्रानन्यवद्यिस्वन्याद्वेद्वः समासं व्यवितः । स प्रानन्यवद्यिस्वन्याद्वेद्वः समासं व्यवितः । वतः । वदाः वानयं तदाऽन्यवदार्थस्वन्य एव भवितः समासः स्यातः ,न नित्यः तकः । यदाः वानयं तदाऽन्यवदार्थस्वन्य एव भवितः ,न वित्यः तकः । यदाः वानयं तदाऽन्यवदार्थस्वन्य एव भवितः ,न वित्यः । यदाः समासस्य । विश्वन्य । यदाः समासस्य वित्यवद्यादिस्यने प्रयोगः न समासमित्याशङ्काः निराकः हित्यस्य । एवसासस्य वित्यवद्यादिस्यनेन प्रयोगः नित्यं समासं प्रतिपाद्यतीद्वशेषु । कथ्यः । एवसास्य वित्यवद्यादिस्यनेन प्रयोगः नित्यं समासं प्रतिपाद्यतीद्वशेषु । कथ्यः । एवसास्य वित्यवद्यादिस्यनेन प्रयोगः नित्यं समासं प्रतिपाद्यतीद्वशेषु । पर्ववित्यने इत्यावन्य विद्यादेष्टः । विद्याद्वितः । विद्याद्वितः । विद्याद्वितः । विद्याद्वितः । विद्याद्वितः । विद्याद्वितः । विद्याद्वादाद्वादाद्वान्यस्यास्य । वित्यः स्वयप्योगः प्राप्तेवितः । तस्याद्वेद्वः पाविनोः पूर्ववद्योयः स्वयप्योगः स्वयप्योगः प्रति। तस्याद्वेद्वः पाविनोः पूर्ववद्योयः स्वयप्योगः स्वयप्योगः ।

१ अयिवती—कः २ ' विभक्ते वा समस्तविधानाताङ्गायं विश्वतिषद्धम् ' इत्येव ग्रायः वर्षत्र पार्श्वे इस्यते । १ तयोः-०मु । ४ पा० सू० (४-१-१९)। ५ स्यात् - न । तत्र यदा-य० ग्रुः १ पा० सू० (२ -१-५९) अत्रस्यं वार्तिकम् । ७ वाक्सचीप्रय इति-द्वेद्वपञ्च हृति वेषः । ४ यक्षणवयन इति—तत्युरुषयम् इति वेषः । १ प्राप्नोतीति—तत्वः ' वाक्सवित्रमः' हस्यूष्टि, प्रयोगः स्वित्रस्ययं ।

चिद् बृहत्, न समस्ते सामनी निजीयते।कुतः। यणुपायोरिप पसयोः, बृहद्रयंतरसामेतिशब्दोऽनकत्वते, विभक्ते सामनी इति न्याय्वम्।कुतः । मकृतावेके सामना पृष्टं साधिवम् । विक्वतावप्येकेन साधिवव्यं, चौदः कानुग्रहाय । तथा च सति बृहिक्यियं रथंतरनिमित्तं च सकस्रमिनि-वैतिथिय्यते।

अथ बृहद्रबंदरसमुदावः पृष्ठं साघयति, न बृहस्साघनं, न रयंतरं साधनिपिति तक्षिमित्तं न वक्तस्येत । तत्र चोदकोपरंग्धः स्यात् । न केवळं तक्षिमित्तं न वक्तस्येत । तत्र चोदकोपरंग्धः स्यात् । न केवळं तक्षिमित्तं न वक्तस्येत , वृहत्पृष्ठनाऽपि न वक्तस्येत, रयंतरपृष्ठः ताऽपि । तत्र वेषप्रसारस्यादन्यदेव प्रयोगान्तरम् । आपि च समस्तं पृष्ठमित्युप्रवर्थभाणे लिक्तन् । आपि च वृहत्त्व्वन्दः सामग्रव्देन संवन्यप्रवर्थभाणो न रयंतरकोदेन संवदः स्यात् । आनन्तर्यं च तुर्व्य रयंतरकोद्यस्य स्वतः । अपि च वृहत्त्वव्य स्वतः दृद्धयेत्वनाः सामध्येष्म । नविष्ठाने विष्ठापा । सामध्येष्म । तविष्ठाने विष्ठापा । सामध्येष्म । तविष्ठाने विष्ठापा । सामध्येष्म । तविष्ठापा । सामध्येष्म । तविष्ठाचे विष्ठापा । स्वत्य । त्रव्य द्वर्थस्याम्यव्य । त्रव्य तिष्ठापा । सामध्ये । तव्य त्रव्य विष्ठापा । स्वत्य । त्रव्य त्रव्य विष्ठापा । स्वत्य विष्ठाचे विष्ठापा । स्वत्य तिष्ठाचे विष्ठापा । स्वत्य तिष्ठाचे विष्ठापा । स्वत्य विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठापा । स्वत्य विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचित्र । स्वत्य विष्ठाचे विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य विष्ठाचे स्वत्य विष्ठाचे । स्वत्य वि

( प्रायणीयोदयनीययोरैकादशिनानां विभज्यानुष्ठानाविकरणम् ॥ ४ ॥ )

# [ ४ ] समासस्त्वैकादशिनेषु तत्मळतित्वात ॥ ६ ॥ पू०

इदमाञ्चायने, ऐकादशिनान् भावणीयोदयनीययोरितरात्रयोरास्त्रमे-तेति । तत्र संख्यः । किमेकादश भावणीये, जुनस्त एवैकादशोदयनीये, आहोस्वित्केचित्पश्चवः भावणीये केचिदुत्यनीय इति । समानत्वान्निर्दे-श्वस्य, संख्यः । किं भाष्तम् । तुश्वः संख्यानिष्टस्यर्थः । समास एवै कादश्चिनपु, सर्वे भायणीये, सर्वे पुनवदयनीये भवितुमहैन्ति । कुतः । त्रसंक्वितिस्वात् । प्रकृती ज्योतिष्ठोमे समस्तानामैकाद्विजनानामाळम्मः, ' इहापि संमासं चोदकः प्रापयति । प्रापे च कसणत्वेन प्रायणीयसुद्वनीर्य-चौहः श्रूयने । तत्र प्रायणीये सर्वे विहिता भवन्ति । न गम्यते विश्वेषाः,-क इहैकादाश्चिना न विहिता इति । तयोदयनीये । तस्त्रात्समासस्तत्र॥६॥

#### विहारप्रतिषेधाच्च ॥ ७ ॥

विहारमितिष्यश्रारम्, ऐकातिशानान् मायणीयोदयनीययोशितरात्र-योशास्त्रभेरिति । अन्वद्देषकैकपास्त्रभेतिति विद्वारः माप्तः । तनैकः पञ्चः मायणीये माप्त एव । अन्येऽन्येष्यदृःसु । ततोऽनेन कि क्रियते, येऽन्येष्यदृ सु, ते मतिष्ययन्ते, मायणीये च ते सर्वे मबन्तीति । तथो-दयनीये । तस्मारसर्वे मायणीये मितृत्यर्दृन्तीति ॥ ७॥

श्रुतितो वा लोकवद्दिभागः स्यात् ॥ ८ ॥ सि०

<sup>&</sup>amp; 11 0 11 J

एकादाश्चनी विहिता। तास्मन्यकरणे 'प्रायणीयोदयनीययोराज्येरन् 'हति । तत्रेकादिश्चनी, हतिकैर्तव्यतां कालं देशं चापेसने । अपेसमाणाणश्च देशीवशे-षट्येन प्रायणीयोदयनीयौ विभीयेते। द्विश्चनिमरेतरयोगश्च सर्व विवस्तितम्, उपादियमानस्वात्।

<sup>ै</sup> अत्र प्रत्यः । तत्र द्वंद्वमाविनोः प्राधःन्यारसँन्यायपेक्षायां भवति समासः । समासे चेतरेतरयोगादिति । प्रायणीयोदयनीयौ विविधिमानौ शब्देवृत्तेन प्रधान-

१ वाद्यः श्रूपते—मु०। २ इतिकतिकतमपेश्रते—मु०। ३ देशविद्येषणलेन—व०।
 ४ सत्यामप्यपेक्षायं—व० सु०। ५ शब्द इत्तेन प्रधानभृताविति—शब्दस्य विषये तार्यसंद्वितः प्रधानभृतावित्यालयः।

## विहारप्रकृतित्वाच्च ॥ ९ ॥

इतम् विभागः । कुतः । विहारः प्रकृतः। एकादश्चित्पापन्वहमेकैकः मारुभेवेति । वस्यैव विकारः, ऐकादश्चिनान् पायणीयोदयबीययोर्ति-राजयोरालयेनेति । यावच्छक्यं तावदिहारस्यानुब्रशिवच्यम् ॥ ९ ॥

### विशये च तदासत्तेः ॥ १०॥

इहं पदोचरं मृत्रम्। आह । यदि विहारोऽभियेयते, तत्रे कम प्रशाहकः स्वरूपन्याः, एकत पद्मा तत्रे कदेशे न निर्णायते, किं पायणीये किंपु-द्यतीय इति । अनिर्णयेनानध्यत्रसानम् । अनध्यवस्थतोऽप्रवृत्तिः । तत्रापदेशवैयध्ये स्वादिति । अगोच्यते । विद्यते—एतस्मिन् संस्यये, धस्त्यासाचिर्ष्वियेनानुष्रश्चेति । तत्र पायणीये पञ्चाऽऽस्वस्यते, षद्धद्यनीय इस्यध्यवस्थायः ॥ १० ॥

## त्रयस्तथेति चेतु ॥ ११ ॥

इति चेस्परवासि पत्यासिर्वपुरुवेनानुब्रहीतस्योति । तस्याचय यव प्रायणीय आळस्थस्याः, यावस्यु बहुवचनमविरुद्धं भवतीति, स्थितायां प्रविद्वायां सुवेण प्रतिचोद्धयस्येवम् ॥ ११ ॥

### न समत्वात्पयाजवत् ॥ १२॥

मृती । प्रचानस्य पदान्तरमयेसमाणस्यापि भवति समासः । यथा, राजपुत्रको हुद्धै-नीय इति प्राचान्य रहुरुषस्य दर्शनीयन्त्वमयेसमाणस्यापि राज्ञा सह समासो स्वति । एवं प्रायणीयोदयनीययोदैकादशिनानयेक्षमाणयोरि भवति समासः । यदि व विधी-येयातां, तथा सति गुणमृतो । गुणमृतयोश्रीकादशिनानयेक्षमाणयोः समासो न प्रमुक्षात् । तस्वादियोयेते ॥ ८ ॥ [ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥

नैसदेवम् । कृतः । समस्यातः । यदा मायणीयोदयनीययोशितरेतरा-पेक्षयोरैकादाश्चिता विवीयन्ते, न सर्वेडन्यतर्हिमन केवळे कर्तव्याः, तदपेक्षया कारस्त्र्ये वाधितं भवति । तत्र यावद्धिरत्यतस्त्र भवद्धिरवद्यं बाधितव्यं तावाद्भिरतुज्ञातो बाधः । अत एव साम्येनैव विभागः प्रवा-जानामिव । यथा, घडागनावः प्रयाजाः प्रथमोत्तमयोर्विकारभताः साम्येन मविभाज्यन्ते, एवमिहापि यावत्स साम्बं भवति, तावतः सा-म्बेन विभव्य, अभ्यविक उददनीय आळप्त्यने, प्रत्यासाचिर्वस्वेमा-स्वर्शियत हाति । तस्याददोषः ॥ १२ ॥

( विश्वाजिति पाडाहिकरयंतरादिमाम्नां मध्ये वैद्धपस्यैव होत: पृष्ठसंतोत्रे निवेशाधिकरणम् ॥ ५ ॥ )

प्र ] सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्तेषां स्यादेकदेशत्वं पृष्ठस्य

क्टतदेशत्वात् ॥ १३ ॥ पृ०

इदमान्नायते, विश्वजित्सर्वपृष्ठ इति । तत्रायमर्थः साशिकः । कि सर्वेषां पृष्ठदेशे निवेश उैकस्य पृष्ठदेशेऽन्येषा गन्यवेति । किं मास्य । सर्वपृष्ठ प्रतिस्मन् सर्वेषां साम्नां पृष्ठदेशे निवेशः । कः प्रनः पृष्ठदेशः। जर्ध्व माध्यंदिनप्रवमानात , पाङ भैत्रावरुणसाम्तः, इदयन्तराळं प्रष्ट् देश:। स प्रेको देश: स्यात्सर्वेश साम्नाम् । कृत: । पृष्ठशब्दात् । १ष्टकार्थे वर्तमानस्य चाँगं कृतो देशः । तस्मात्सर्थेषां पृष्ठदेशे तिवशः n es a

विधेस्तु विश्वकर्थः स्थात् ॥ १४ ॥ सि०

तशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । एवं न्यावेन प्राप्तं, वचनादन्यथा अवि-तुमईति । एकस्य प्रष्ठकार्थे विकित्नोषां परिसामकार्थे । कथम्। पवनाने रथंतर करोति, आर्भवे बृहत्, ५६य इतराणि-वैरूपं होतुः पृष्ठं, वैराजं ब्रह्मसाम, श्राकरं मैत्रावरुणसाम, रैवतमच्छावाकसाम, इति । प्यमेकस्य प्रकार्ये विधानमर्थवद्भविष्यति । यदीवरेषां परिसामकार्ये निषेश: । इतर्या, एकस्य पृष्टकार्थे विधानं नोपपयते, तन्मा भादिति । अतः प्रयाम एकस्य पृष्ठकः वे निवेशः, अन्येषां परिसामकार्व हति ॥१४॥ (उक्स्थादिकने। बहुई हिपदिनिर्दिष्टानां वैरूपादिसाम्नां होतुः पृष्ठ एव निवेशाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [६] वैरूपसामा कतुसंयोगान्त्रिवृद्देश्कसामा स्यात्॥ १५ ॥ पू०

अहित उयोरिष्टोमः, तत्रोक्ष्यः पोडधी च संस्थाविधेषः । तत्र अयते । उक्त्ष्यो वेराजसामा, इति । तत्र अयते । उक्त्ष्यो वेराजसामा, इति । तत्र अयसे साधिषकः । कि वेर्ष्यं वेराजं च कृत्स्ने कती निविधेते, उत्त पृष्ठकार्षे इति । कि माप्तम् । कृत्स्ने कती वेर्ष्यपेकं साम स्थात्, पोडिक्षीने वैराजय् । कृतः । कृत्स्मकत्वं भंयोगात् । अविधेषेण कृत्स्ने कृती वेराजय् । कृतः । कृत्स्मकत्वं भंयोगात् । अविधेषेण कृत्स्ने कृती विश्वपता विधीयते, वैराजं च । तत्र विधेषकः इत्स्ने कृती भवति, पृष्ट-कार्ये । कृत्यत्वा विधायते कृत्स्मक्यां कृत्यां कृत्स्मक्यां कृत्स्मक्यां कृत्स्मक्यां कृत्स्मक्यां कृत्स्मक्यां कृत्स्मक्यां कृत्सक्यां कृत्सक्यां कृत्स्मक्यां कृत्स्यां कृत्सक्यां कृत्सक्यां कृत्स्यां कृत्यां कृत्स्यां कृत्यां कृत्यां कृत्स्यां कृत्स्यां कृत्यां कृत्यां

# पृष्ठार्थे वा प्रकृतिलिङ्गसंयोगात् ॥ १६ ॥ सि॰

पृष्ठकार्थे वा सामनी विधीयेते । कथम् । कैस्पसामा वैराजसामेति सामग्रन्देन मक्कतिलिङ्गेन बहुर्श हिरवनम्यते । न वैरूपं साव विधीन् यते वैराजंच । कि ताईं । वैरूपतायता वेराजनायता च कतोः । क्रतुसंयोगो हि भवति न स्तोत्रकंयोगः । एकस्मिन्नापे च स्तोत्रे वै-रूपे वैराजंच, भवति वैरूपसायता वेराजसायता च कतोः । कुतः । यदि हि स्तोत्रे साथ विधीयते, स्तोत्राविशेषात्सवस्तोत्रेषु भवेत् । न स्वेतदेवम् । तस्यादेकस्मिन् सोत्रे वैरूपे वेराजंच, भवति वैरूप्-सामता वैराजसायता चित्र । यदैकस्मिन्द्रत्र पृष्ठकार्थे स्थाताम् । वैरूपसामता हि गुणो विधीययानो वैराजसामता वैर्वजातीय-

<sup>~</sup> T 75"

कस्य गुणस्य कार्थे भवितुमहीते । प्रवृतौ च वहत्सामता रथंतरसामता चैवंजातीयका । तेदिह प्रकृतिस्थिङ्संयोगेन बैरूपसामत्या बैराजसाम-तथा च प्रकार्थे दृतिस्वगम्यते. यस्यं छिद्धामर्थसंयोगादिभिधानव-दित्यनेन न्यायेन । तस्मादिमे सामनी पष्टकार्ये निविश्वेयाताामिति 11 88 11

## त्रिवद्ददिति चेत् ॥ १७॥

इति चेत्, इति यदुकं यथा त्रिटद्शिष्टोम इति त्रिट्ट्वं कुल्स्ने ऋतौ निविश्वते, एवमिडापीति । तत्परिहरणीयम् ॥ १७ ॥

### न प्रकृतावक्रतस्त्रसंयोगात् ॥ १८ ॥

नैतदेवम् । इह वैरूपवैराजयोः प्रकृतिलिङ्केनाकृत्स्नसंयोगो ग्रम्यते । नैवं त्रिष्टति कश्चित्वक्वतिक्रिङ्गेन संयोगोऽस्ति, येनाक्रस्सन्ताऽवग्रस्येत। ततो विशेवस्त्रिहतः सामभ्यान् ॥ १८ ॥

## विधित्वान्नेति चेत् ॥ १९॥

इति चेत्, इति यदुक्तं, यथा धेनु विधिर्भवि क्रत्स्नस्य ऋतदाक्षिः 0यस्य कार्थे भवति, एवं सामनी अवीति ॥ १९ ॥

### स्याद्विशये वन्न्यायस्यात्कर्माविभागातः ॥ २०॥

स्याद धेत्रभेवि कुत्स्नस्य ऋतुदाक्षिण्यस्य निवर्तविश्री । सा हि कास्नं ऋतदाकिण्यं निवर्त्तथेतु, किंवा नत्येतस्मिन् संश्चये. एवं न्याध्यं कृत्स्नं निवर्षयेत । कृतः । कर्गाविभागात् । अविभक्तं हि दक्षि-णाकार्य कारस्त्र्येन वा दाकिण्नेन क्रियेत धेन्वा वेति । दक्षिणाकार्ये हि धेतः श्रुयते, धेतुर्दक्षिणा, इति । अतस्तत्र युक्तम् । इह मकृति-क्रिङ्गसंयोग इत्थपाद्धां हेतुः । तस्मादेतद्वि विषमम् ॥ २० ॥

### प्रकृतेश्वाविकारात् ॥ २१ ॥

इतथ न कुत्स्नकतुसंयोगः। कुनः। प्रकृषेरविकारात् । एवं चह शास्त्रसमिक्कतं भविष्यति । तत्र चोदकोऽत्यप्रहीष्यते । अतोऽपि न कत्स्वक्रतसंयोगः साम्बोरिति ॥ २१ ॥

#### १ % II १७ II १८ II १९ II २० II २१ II

( अग्निष्टुति श्रुतस्य त्रिवृत्त्वस्य स्तोत्रीयः नवकरूपस्य स्तोत्रान्तरगतस्तोममात्रः नावकत्वाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

## [ ७ ] त्रिवृति संख्यात्वेन सर्वसंख्याविकारः स्यातु॥ २२ ॥ पु०

एवं श्रुयते, त्रिष्टद्रिष्टोम इति । तत्र संज्ञयः । कि त्रिष्टरसंख्याऽषिहोमस्य साधनमात्रे, उत स्तोमविषया नियम्यत इति । कि त्रासम् ।
विष्टद्भवतीति श्रुयमाणे संख्यामात्रविकारः स्यात् । कृतः । त्रिष्टइद्धव्दि छोके विस्तरंबद्धे प्रयुक्तः । यथा विष्टद्भञ्जुविष्टरमणिति ।
इद्दापि, त्रिवृत्प्रिष्टोम इति विस्तरंबद्धोऽप्रिष्टोमः कार्य स्युक्यते ।
तश्च त्रित्वमिदिहोभसाथनपरिच्छेद्दार्ण तस्संबद्धामिस्युक्तं भवति न
साक्षात् । गुणत्वासंख्यायाः । न चेह संख्येयविश्वेषः किश्वत्वीय
स्वाधियते । तद्विशेषाद्याम किश्वद्धिहोमसंबद्धः संख्यया परिच्छेत्वयः सर्वे परिसंबक्षीत । संख्यात्वेन सामान्येन तसंख्या विकुयत् । यथा दिश्वत्वताः छिमेर्देवर्द्धो भोजितव्दरः । देवद्वत्वद्यकः
दक्तरंतिकेतस्युक्ते स्तेदनसामान्यात्ते स्तेदनकार्य एव विनियुज्यते ।
नीदनकार्य १ति । एवं संख्याऽपि संख्याकार्य एव विनियुज्यते ।

## स्तोमस्य वा तिल्ञङ्गत्वात् ॥ २३ ॥ सि०

न चैहद्दित, सर्वसंख्याविकार इति । किं तर्हि । स्तोमगतामेव संख्यां विकुर्वात् । कथम् । स्तोमतिषये त्रिवृच्छव्हस्पान्यत्र दर्भनात् । यथा, त्रिष्टद्वहिष्यवमान इत्यत्र स्तोमविषयता परिच्छिता । एवं, त्रिष्ट द्विष्टोम इत्यत्रापि स एव शब्द उच्चित्तिस्त्रमेव संबन्धिनमनुवाना-द्वुद्धौ संनिधापयेत् । अतः स्तोमिङ्कन्त्वाचद्गतामेव संख्यां विकुर्यात् ।

अत्राभिधीयते । नैश्युक्तम् । संख्याशब्दा झानियतवृत्तयो भवन्ति । ते हि येन येन संबध्यत्ते संख्येयन वं तं परिसंचसत्ते । तथा चौपद-वितमेव ितृदृष्ठज्ञास्त्रद्रन्मणिशिते । तस्पाद्धाहिष्यवमानेन सामानाधि-करण्यातस्तोत्रे परिसंच्छे, अन्यत्रायि यो या परिसंख्यातव्यो भवि ष्यति, सं तं परिसंख्यास्यतीति । अनः स्त्रोमलिङ्गन्त्वमध्यहेतुर्निय-मस्येति ।

अनाभिनीयते । अयमिह त्रिवृच्छब्दोऽतीत्य छौक्तिकमर्थ विश्वि-ष्ट्रसंख्येय आचरितः । यथा, त्रिष्टद्वहिष्पवमान इति स्तोमविवयिण्यां त्रिबद्धहिष्पवमान इत्यभिषाय नव स्तोत्रीया जच्यन्ते । तेन तासु वर्तत इति गम्यते । तथा परस्मिकापि दृश्यते । त्रयास्त्रकपाछ।स्त्रिवृता स्तामेन संमिताः, न च मक्रतिरम्भिष्टाम-स्येति, नवानां कपालानां किवृता स्तोमेन संगानं बदन् त्रिवृच्छब्दस्य तत्र मिसार्द्धं दर्धयनीति । अतः मिसद्धवदाचारात् , सामानाधिकः ण्य-दर्शनाच्चायमस्यार्थ इति निश्चीयते । छोकेऽपि सामानाधिकरण्यमयोः गादाचाराच्चार्याध्यवसानं भवति, यथाऽयं देवदत्त इति । तस्मादयं त्रिवृदछन्दो विशिष्ट्रसंख्यासंख्येयविषयोऽन्यत्र दृष्ट् इतीहापि प्रयुज्य-मानो यत्र दृष्ट्रतमेव लिङ्काटबुद्धी संनिधापयतीत्यतः स्तोमविषयो नियम्येत । यदुक्तं, संख्या शानियटविषया सर्वत्र संवन्धमप्रयाति । एतत् , अवयवार्थनिराकरणात्समुदायाङ्गीकरणाच्च परिहृतमेवेति । एवं चान्यगतानां संख्यानामनिवृत्ती चोदकारुग्रहो भविष्यतीति ॥२३॥

( उभयसामके संसवादिकते। बृहद्वर्थतस्योः पृष्ठस्तोत्र एव समुख्यित्य निवेशाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# ि ] उभयसाम्नि विश्वजिद्दार्द्वभागः स्यात् ॥ २४ ॥ पू०

सन्त्युभयसामानः क्रतवः। संसव उभे कुर्वात्, अपवितावप्येकाह उमे कुर्यादिति। तत्र संक्षयः। किं बृहद्रथंतरे विभक्ते भवतः, उत समस्ते इति । कृतः समस्तराऽवगम्यते, कृतो वा व्यस्ततेति । उच्यते । एतदेव वचनमुभयमर्थमुद्धासयाते । कथ्यु । उभाभ्यां ऋतुः संबन्धः यितब्बः । ते यदि समस्ते, अथवा व्यस्ते भवतः, उभववाऽपि ऋतु-स्ताभ्यां संबद्धो भवाते । तत्रोभयया पार्तभाति वचने । किं युक्तम् । ब्यस्ते इति । कृतः । प्रकृतौ हि बुढद्रयंतराभ्यामन्यतरेण पृष्ठं साथि-तम्, इहापि प्रकृतिवचोदकानुग्रहायान्यतरेण साधयितव्यमवगस्यते ।

एवं च पृष्ठसंबद्धानां कर्षणां कारस्त्येंन भ्वृत्ती बोदकोऽतुप्रधास्त्रते, उभयोश्च पृष्ठं साध्यतोस्त्योत्येन विहतन्त्रात्ययोगान्त्रसाधदेत, न रथंबरं पृष्ठं, न वृहत्पृष्ठभिति । उभयधाऽपि बचनार्थोपपत्ती न चोदक-बाधायां कारणपरित । बस्माद्यया, न विश्वजिति बृहदादीनां सर्वेषा-मेकन निवेद्यः, एवमिहापीति ॥ २४ ॥

## पृष्ठार्थे वाऽतदर्थत्वात् ॥ २५ ॥ सि०

नैतदास्ति, विधक्तं इति । किं तहिं : समस्ते सामनी स्याताझ् । छुतः । मकुतौ हि बृहदूर्यनराभ्यां विकल्पमानाभ्यां पूछं साधितस् । इहेदानीं विक्वतौ तयार्धमानदेश्वयां विकल्पस्ति । पाप्याः केवल्रमेन-द्ववनं सामस्त्रयालार्थम्, उमे वृहदूर्यवरे कुर्यादिति । एवं च साम-स्त्रयं भवति, यदि ते सामनी परस्तर न जहीतः। उपादेयस्वेन चानयोः अवत्याद्दित्वश्चतिः समामश्चतिश्च विवसितेव । तेन यत्र वृहत्, तत्र रयंतरसहितं, न केवल्पिति ।

तत्रैतत्स्वात् । मधानक्रियापेक्षमनयोः साहित्यम् । तत्र व्यस्तवो-रिष क्रियमाणयोः साहित्यं न विकथ्वते । यथा देवदत्तपञ्चदत्तवोः पाकेन समस्तयोरापि संयोग उच्चमाने, एकः क्षिवित्करोति, अपरोऽपि किंचित् । न यदेकेन कृतं तदेवापरः करोति । तद्वदेकं साम क्षिवि-रस्तोत्रमाभिनिर्वर्वायेष्यतः द्वितीयमप्यपरम् । प्रधानोपकारापेक्षं साहि-स्यमिति समस्तसंयोगो न विरोत्स्यत इति ।

तश्रीभधीवते । यत्र परस्परसञ्चित्रयोगोंगो भवति, तत्रैनदेवं स्याय्यम् । येन क्रियावयवेनाऽऽरम्भेण मध्येनावसानेन वा योगः, तेन सित्यार्ग पृथवाः । कृतः । यथेवानेनोपकर्तव्यविस्यवाम्बने, एव-वित्रसिद्दिनेति । यजु, क्रोके कास्कतानस्येऽप्यारिते भेदेन व्या-पात्रक्रितेनिति । यजु, क्रोके कास्कतानस्येऽप्यारिते भेदेन व्या-पात्रक्रितेनिति । वजु, क्रोके कास्कतानस्येऽप्यारिते भेदेन व्या-पात्रक्रितिका विश्वस्य प्राप्तिका विश्वस्य प्राप्तिका प्राप्तिका प्राप्तिका प्राप्तिका प्राप्तिका विश्वस्य क्षेत्रका करते । व्यवस्कतेव्यं तत्रसाहिताध्यायेत्र, नात्रयथा । इह तु नासं-भवः । वृहद्यंतर्यार्दि क्रवसंस्कार्येन विनियोगः । ते च वृत्रमुक्तः

सहिते पृष्टं संस्कर्ताविति । अतस्तयोः साहित्यवेव युक्तम् । यदक्तम् . ष्ठभवशा संभवे चोदकानंब्रहो न्याय्य इति । धर्मकात्स्न्ये निमित्तविधा-तथ न भविष्यति । तत्र प्रत्यक्षात्समस्यविषानासोदके बाध्यमाने न दोषो भवाति ॥ २५ ॥

## लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २६ ॥

छिड्ड च दर्भवति, यथा समन्त्रयोः मयोगो न व्यस्त्रयोहिति । किं छिद्धम् । एरमाह, महाद्वसौ वै बृहद्वयंतरे निधनेन समाप्येते, यन्म-हावृक्षी समृत्छचेते। न ग्रत्र विभन्नं प्रभग्निति, निधनभेदवचना-देकस्थानताऽवगम्यते । यदि भिन्नदेशे स्याताम्, अर्थादेव तत्र निधनभेदः सिद्धः । अय त सहिते भवतस्ततो निधनभेदवचनमर्थः बद्भवति । तस्माद्यभेदः । तथाऽपरं छिङ्गं, पूर्वाह्नो वै रथंतरम्, बुहदिति, एकेनाह्माडिभसंबन्धादेकस्थानतां दर्शयति । तस्भात्समस्तयोः पृष्ठदेशे निवेश इति ॥ २६ ॥

( वैकाल्पिकमध्वदानघृताद्यानयोर्गवामयने षडहान्तेऽनुष्ठानाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[९]पृष्ठे रसभोजनमावृत्ते संस्थिते त्रयास्त्रिशेऽहानि स्यात्तदा-नन्तर्यात्रऋतिवत् ॥ २७॥ प०

क्वित्कर्मविशेषे श्रयते, पृष्टचः पडदस्त्रयस्त्रिशारम्भण इति। द्वादशाहे बचनं, संस्थिते पृष्ठचे पडहे मध्वाश्चयेद घृतं वा, इति । तदिदं मध्वश्चनं घुताक्षनं च चोदकपार्वं सत्संदिह्यते । कि त्रयास्त्रिकान्ते कर्तव्यम्भत पट-हान्त इति। कि पाष्तम् । ततः सूत्रेणैवीयक्रवः, पृष्ठे रसभोजनपावृत्ते पडहे श्यासिशेऽहानि संस्थिते कार्यम् । कुतः । तदः नन्तर्यात् । पक्रतौ त्रयस्मि-शानन्तरं रसभोजनं वृत्तं, प्रकृतिवदिहापि कुर्वाणो यदि त्रयास्त्रधान-न्तरं करोति, चोदकमनुगृह्णाति । अथ त्वन्यस्याह्वोऽनन्तरं कुर्याचोदकं बाधेत । आनन्तर्थ हि क्रमः । स च विशेषसंबन्धे कारणिमिति समाध-गतम् । एतदानन्तर्थे च रसभोजनस्य त्रयस्त्रिक्षेन सह दृष्टामिति । अत-स्वयस्त्रिशानन्तरं कियत इति ॥ २७ ॥

अन्ते वा कृतकालत्वात् ॥ २८ ॥ सि०

न चैतदस्त, प्रथक्तिः। नःतरं रसभोजनिमिति । किं ति हैं। पडहान्ते रयात् । क्वः। संरियते पटह इत्युच्यते, न संस्थिते परिक्षाः
इति । पटहाभिगा छक्षिते पर्यवसाने, न प्रश्किषाञ्चपछिति । पट्ट इश्व पट्स्वइःसु पर्यवसिनो भविन, नैकस्मिस्न्यिस्त्रियेऽइति । यदुक्तं प्रथक्तिशानन्तर्यदर्शनात्मकृतिवदिहापि त्दानन्तर्ये एव भोजनेन भवि-तच्यामिति । नेन्युक्तम् । तत्र हार्योत्मपश्चित्रानन्तर्ये छत्त् । कुतः । तस्मिन्द्रसिन तत्र द्वाद्यादे पटदः पर्यवसित इति । इहापि यत्र पर्य-वस्याति तत्र भोजनं मविष्यति । ततः पटहावसान्तर्यक्षितेन भोजनस्य संवन्धः, संस्थिते पटइ इति, वस्यस्त्रियावसान्तर्शितेनेन । यन्तः क्रमः कार्यं विशेषसंवन्ध इति । सत्यं कारणं, न तु वलीयसा प्रमा-णेन वम् विशेषसंवन्ध सति । स्टःनन्तर्यभानं कारणम् । अतः पटहान्ते भोजनं स्यादिति ॥ २८ ॥

( षडहावृत्ती सर्वषडहान्ते मध्वशनादेः सकृदेवानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] अभ्यासे च तदभ्यासः क्रमेण पुनः प्रयोगात् ॥२९॥ पू०

कानुषं पृष्ठपं पहत्वपुष्यन्तीति श्रुवते । तत्रैतचोदकेन माध्यते, सं-दियते पृष्ठचे ९ द्वेर मध्याक्षयेद छूतं बेति । दत्सीदेखते । कि पदहा-इत्त्याऽऽवर्तेत भोजनसूत पदहान्ते सङ्केदेव क्रियेतेति । कि प्राप्तम् । पद-हानुत्ते सर्यामावर्तेत भोजनम् । इतः । कर्भणः युनः पुनः प्रयोगात् । तद्धि कर्भ पुनरावर्तेते । तदाहस्या यदापि तत्संबद्धं तद्ध्यावर्तेत । यथा स्तोत्रज्ञक्कादि पदहसंबद्धमावर्तेते, एवं पडहसंस् न्य भोजनमध्यावर्ते-तिति ॥ १९ ॥

अन्ते वा ऋतकालत्वात् ॥ ३० ॥ सि०

न चैतद्दिन, यदुक्तं पडहान्नस्या भोजनमप्यावर्तेतेति । किं तिहैं। पडहान्ते सक्तदेवानुष्ठीयेन । कुता । कृतकालस्वात् । कृतो हि भोजन्तस्य कालः, संस्थितं पडह हति । संस्थानं पर्ववसानं, पडहगतस्य व्यापारस्योपरमः । न च पुनः पडहं कुर्वाणः पडहगताह्यापाराहुपरस इत्युच्यते । न चातुपरतौ कर्तुः पडहः संनिष्ठते । संस्था हि कियां प्रस्योदाक्षीत्यं, व्यापारात्तरकरणं वा पूर्वस्थारकर्षणः । न च पुनः पद्दं कुर्वाण औदासीत्यं भन्नते । न वा व्यापारात्तरं करोति । तस्यैव कर्षण आष्टांचं करोति । अतोऽपर्यवक्षितः । अपर्थवक्षिते च संस्थाभावादअवसेव माधनियति न क्रियते ।

यदुकं, यथाऽन्ये पडह्यर्भाः स्वोत्रश्चादय आवर्तन्ते, तद्दःपायन-मध्यावर्तेतेति । नेतग्रुक्तम् । ते ब्रहःसंबद्धाः । तेषामङ्काषाष्ट्रचिरिति स्वोत्रादीनामाद्यचिरिति युक्तम् । न हि तेऽहःस्ववसानसंयोगेन चोय-न्ते । इह त्ववसानसंयोगेन भोजनस्य चोदनेत्युक्तो हेतुः । तस्माश्च भोजनस्याऽऽञ्चलिर्युक्तेनि ।

अपि च यदेन झोन नं पहहाङ्गं भवेत, ततः मधानाह्यस्य १८६वीत । नं चैतदङ्गम् । कुनः । अङ्गत्व भरुषापकस्य कारणस्य भावत् । यदे रणादङ्गता स्पात, वाक्य भयोगाद्वा, मत्यक्षोपकार द्वीनाद्वा । एतेषां चेह न किंचित्कारणं परयामः । मकरणं वावद्दादबाहस्य, न पहर्हस्य । वाक्य भयोगोऽणि, संस्थित पहर्ह इति पहहस्य भरिषायां भोजनामाच्छे । संस्थित वेद इति पहरस्य भरिषायां भोजनामाच्छे । संस्थित वेद इति पहरस्य न ।किंपिदपरमङ्गातां परिशिष्यते । न च मध्वलनाष्ट्रवाशने मरस्रतेणोपङ्करतः पहर्हस्य । कुनः । निष्टचे करणात् । कार्यया च यावत्या च तर्पणः मात्रया कर्नृणां यानि परस्तात्काणीण वर्तन्ते, तेवां सायप्रयापकार्योपन कार्यान । नार्विद वस्य पहरस्योते । यान्यपि कपाराधीन कार्यणान, तात्यपि ममाणानतस्तं वस्य मुद्दारा विशेषस्य कारणानि भवन्ति । नार्विद वस्य पहरस्योत । विशेषस्य कारणानि भवन्ति । नविद्या । अस्तात्वस्तं वस्य सार्वाति कार्येष भवन्ति । नविद्या । विशेषस्य कारणानि भवन्ति । विशेषस्य कारणानि । वस्य । विशेषस्य इति । असे नाऽप्रते भोजनामिति ॥ ३० ॥

( गवामयनेऽहरन्तरव्यवानेन पृष्ठचवडहावृदः । मःवद्यानादेरप्यावृत्त्यविकरणम् ॥११॥)

ि ११ ] आवृत्तिस्तु व्यवाये कालभेदात्स्यात् ॥ ३१ ॥ सि॰

गवामपने श्रूपने, चत्वारोऽिध्याः पडहः, षृष्ठयः पडहः, स सासः । स द्वितीयः स तृतीयः स चत्रुयेः स पश्चपः। तत्रैतचोदकेन प्राप्तम्, संस्थिते पृष्ठये पडहे मध्वाअयेद छुनं वेति । तत्र संदिक्षने । कि मितिवासमावर्तेत रसभोजनमुत सर्वान्ते सक्टेंद कार्यमिति। कि पुनर्युक्तम्। उक्तेन न्यायेन सकृदिति। सर्वान्ते झासौ पडहगतादृष्याः पारादुपरस्ते, न माक् । अर्वागसौ कृत्वाऽपि पडहं पुना पडहाय मय-सत्त एव। न चासौ पडहा संस्थितो भवति, यदि युनस्तदर्ये मयतत एव। सर्वान्ते तुन पुना मयतते, इति। अता सर्वान्ते कुर्यादिस्येवं नासम् ।

ष्वं प्राप्ते झ्वा । आष्टित्तस्तु व्यवाये काळभेदारस्यात् । आष्ट्रतीः रसभोजनस्य स्पात्, न सकृतिकया । कुनः । निभित्ताबृतोः, वहरू-संस्था निभित्तम् । स च पटहः पुनरावतेते । तस्मिन्नावतेषाने संस्था निभित्तपावतेत १त्यत आवोत । यदुक्तं सर्वान्ते झसी वहहादुवस्तो भवति, न प्राक् । कुन्तःऽप्यसी पुनस्तद्यं प्रयतत एवेति ।

अत्राभिषीयते । यदायसी धुनः प्रवर्तने, तथाऽपि तं परिसमाप्य धुनरारभते । धुनश्च परिसमापयति, न यथाऽऽवृत्ते पदद्दे । तत्र अनुपर-तस्य पृष्टचस्याऽऽवृत्तिः । इह चनुर्भिरभिष्ठवैन्ध्वेष्यये । तेनोचरक्रिः यान्वरभ्यवनानाग्ष्रव्यगतो न्यापाः पर्यवसित इति ग्रुक्षो विश्वेषः । न च तस्मित्रपर्यवसिते क्रियाग्उरं शन्यं कर्नुष् । उपयमकारशान्तः क्रियायाः, (कृत्वा ) औदासीन्य, क्रियान्यरम्यवधानं चेरशुक्तमेव । तस्मात्यतिमासं सन्यवधानः पृष्ट्य आवर्तने । तस्मित्रावर्नमाने संस्थाः निभित्तं भोजनमप्यावर्तत इति । अतः भतिषासमावर्तत इति ॥ ३१ ॥

( सम्रात्मकद्वादशाहेऽपि । सिनिःमिर्भधुमलणकर्त०वताविकरणम् ॥ १२ ॥ )

# [१२] मधुन दीक्षिता बसचारित्वात्॥ ३२ ॥ पू०

द्वादबाहे श्रूयते, संस्थिते पृथ्वे पढढे सध्वाद्ययेदछ्तं वेति । तत्र संद्ययः। किं सत्रिभिषेषु अक्षयित्व्यं, नेति । किं प्राप्तम् । नेति । कुतः। दीक्षिता दि ते ब्रह्मचारिणः। ब्रह्मचारिणां च स्पु मतिष-ध्यते, मधु मांसं च वर्तयेदिति । तस्मान्त्र मान्नीयुरिति । नन्नेतद्वन्तं सामान्यं प्रतिषेयं वायेत । त वायत इति ब्र्नः। कथस् । यद्यवाधमा-नमेतद्वादबाहेऽनपैकं भवेत, ततो वायेत । न त्वनयेकस् । कथस् । उभयविषं द्वादवाहेउनपैकं भवेत, ततो वायेत । न त्वनयेकस् । कथस् । ष्ट्रवशासनं प्रविष्यति, अक्षीने मधुनः माझनसृत्विजास् । एवसुनयं द्वाद-शाहसंबद्धं प्रविष्यति विषयभेदेन । न च विरुद्धस्याऽऽचारो भविष्य-तीति । तस्यात्र माझनीपुरिति ॥ ३२ ॥

पाश्येत वा यज्ञार्थत्वात् ॥ ३३ ॥ सि॰

न चैतद्दित, सिन्निर्माधु न अस्यितन्यमिति । कि तर्हि । यस्यि-तन्यम् । कथम् । अविशेषेणोन्यते कर्नुमानस्योभयनकारसङ्गीकृत्य द्वादश्चाई, संस्थिते पृष्ठये पटहे मध्याश्येद्युतं चेति । जन्मयं क्लिक्ट्येन, न कर्नुच्यवस्यया । तस्यात्सित्रणोऽपि मधु मस्येयुः । यत्तुर्कं, विषय-सेद्नार्थवस्यास्य वाशो न्याय्याः, द्वादश्चाहाङ्गमानय्ये सति न विरोग्स्यतः हिन

अशेच्यते । षडदेऽतिवृते सम्मन्ददेऽशिनमंबद्धे नाऽविशेषेण मध्य-श्चने छुनाश्चने चोच्यमाने केन व्यवस्थां द्युयः । विरोधेनेति चेत् । न । विषयमेदेन विधिमतिषेचयोः समाम्नानात् । पुरुषार्थेन प्रतिषेधः कर्भोङ्गा-रवेन विधानम् । यदि च प्रतिषेधवळीयस्विभिद्धाङ्गी क्रियते, वचनमन-र्थकमेव स्पात् । पक्षेऽधेवचेति चेत् । न । नानाविषयस्वात् । तुल्यार्थ-बोहि तुल्यविषययोधिकस्यो भवति, न नानार्थयोः । नानार्थता चेहा-श्चिमम्यते । कृतः । विथेः कर्मपाद्युण्यययोजनस्वात् । प्रतिषेपस्यापि नियमानुष्ठानाः पुरुषस्याद्यक्षिद्धिसिते । तस्मास्मास्त्रीसुरिते ॥ ३३ ॥

( मानसर्भज्ञकस्य महस्य दशमाहाङ्गस्वाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

[१३] मानसमहरन्तरं स्वाद्धेदव्यपदेशात् ॥ ३४ ॥ पू०

द्वादशहे श्रूपने, अनेपा त्वा पात्रेण सपुरस्ता प्रजापत्रे जुष्टे गृह्वापीति, शाजापत्ये मनोग्रदं गृह्वापीति । तत्र संग्रयः । किं मानसमहर्द्वादशहादहरूतरहुताहरङ्गाभित । तत्रेह कानिविज्ञेदर कारणानि शिवभान्ति । तानि निराविक्षेषेन् आचार्ये उपन्यस्पाते, मानसमहरूत्वतं स्यादिति । कुतः । भेदेन च्पपदेशात् । द्वादशाहाजेत् ने च्यपदिश्वते । कथम् । वाग्वे द्वादशाहो मनो मानसमिति द्वादशाहान्तरुपूर्व मानसं च्यपदिश्वति । वाग्वे द्वादशाहा स्वी वाक्संस्तवाद्,

मने बानसायिति च बनासंस्तवात् । यथा बाङ्वनसयोर्धेदो वस्तुबोऽ-बगम्यने, एवयेतयोरिय द्वादश्वाहमानसयोः । यतः पृथवन्यं सिति भेदेन व्यपदेश्वो भवति, नान्यया । अतो भिष्यत एतदहस्ति व्यपदे-देशाद्रम्यने ॥ ३४ ॥

### तेन च संस्तवात्॥ ३५॥

इतकाइरन्वरिषित । कुता । तेन च मानसेनाह्ना द्वादशाइःसंस्तुयते । कथम् । विभूतानि इ वे द्वादशाइस्य गतस्तानि छन्दांसि,
तानि मानसेनेवाऽऽप्याययन्तीति । द्वादशाइस्य यानि गतस्तानि
छन्दांसि, तानि माससेनाऽऽप्याययन्तीति छुन्दा भिर्म द्वादशाइन्
द्वर्शयति । कथम् । संस्तनात् । न दि तेनेवाऽऽस्पना तस्य संस्तुतस्वति । कुनः । अस्यन्यभेदारस्तुतिस्तुत्ययोः न दि देवद्त्ती द्वादत्तेन स्त्यते । भिर्मः श्विरःपाण्यादिभिः संस्तृत्य । वद्दिद्वापि द्वारश्वादी मानसेन स्त्यत इति संस्तवाद्वरोधिमम्यत इति ॥ २५ ॥

## अहरन्ताच्च परेण चोदना ॥ ३६ ॥

इतआहरूत्वरसमेवित गम्यते । कुःः । हृद्शाहिकाह्हरन्नात्यरेण चोद्यते, पत्नीः संगाजन नाश्च प्रत्य मानसाय प्रसर्भन्तीति । वद्यदि हृदद्याहिकस्याह्नो गुणविचिभेवद्रादशाहिकी परतीसंयानात्वना स्पात् । अय त्वहरूतरं भवति, तती हृद्दशहिकानाययं घर्मो, नाम्य, स्पेति न दोषो मविष्यति । अवोऽपि वैलक्षणपादहरन्तरसिद्धिरिति गम्यते ॥ ३६ ॥

#### पक्षे संख्या सहस्रवत ॥ ३७ ॥

परिचोदनापरिद्वारोऽथम् । किथियं परिचादना । नम्बदं द्वादश्वाह इति त्रयोदश्वस्वरुष्धं नोगयदो । अश्रीच्यते । यदा प्रपाणान्नरेण सुरूष्ट् एतावस्यये भ्युक्त इति गम्यते तदा संस्थातिकर्षात्त्रयोदश्च गुण्यस्या प्रयोगः तेत्स्यति । यथा, अतिरात्रः सहस्रवद्वानि, अतिरात्रणं सहस्रः साध्येन वजनेति, अश्विकेऽपि सहस्रे सहस्रवस्तो हृतः । तद्ददिहाप्यधिकै स्विच्यते । अथ्या, कर्भगणनाम्यय्येतत् , द्वादश्वाह इति । यावन्तित्विक् स्वाण्यङ्गीकृत्य प्रयुक्तस्यावतं वायक इति निश्चीयते । र प्राप्ति प्रक्रव्याण्यङ्गीकृत्य प्रयुक्तस्य वावका स्वविच्यति व्यवस्ति । स्व

## अहरङ्कं वांऽशुवच्चोदनाभाषात् ॥ ३८-॥ सि०

दश्यस्याङ्को गुणस्य विश्विः स्यात्, नाहरन्तरचोदना । कुनः । अहरन्तरमकल्पकस्य वचनस्याभावात् । कथ्म । एँवं नावच्छूयते । अन्या त्वा पात्रेय समुद्ररम्या भजापनये जुलुं गुड्डामीति प्राजापत्यं भनेग्रहं गुड्डामीति प्राजापत्यं भनेग्रहं गुड्डामीति । दशमग्रहरङ्कोकृत्य ग्रहचोदनेषा । गुड्डातीति संस्कारविश्वानात् । न च संस्कारभेदे कथेभदो भवति । अवीद्रक्ताम् । वैर्थेतु द्रव्यं चिकीप्येते गुणस्वत्र सम्कार संस्कारा हत्युक्तम् । वैर्थेतु द्रव्यं चिकीप्येती गुणस्वत्र सम्बे न प्रधानमिति । यथा, अंत्रदाश्यो विश्वीययानी न कर्म पित्रतः । यथिमन् कर्माण भवतस्तत्रवायौ ग्रहाश्यासाविति विद्यायोगे, न कर्मान्तरे हति । येदि चाहरङ्कोतद्भवति, न कर्मान्तरम्, सम्बन्तरम्, न कर्मान्तर हति । प्रहतसंयत्रम्, नामकृतमित्रया क्रियान्तरस्य । अवो नाहरन्तरम् । दशम प्रवाहनि गुणविश्वीरिति ॥ ३८ ॥

#### दशमविक्तर्गवचनाच ॥ ३९ ॥

इतथ नाहरन्तरं, तत्रैव गुणविधिः । कुतः । दश्यविसर्गवचनात् । दश्यमिदसर्गवचनं हि भवति । एव वै दश्ववस्याङ्को विसर्गो यन्यानस-भिति । एव दश्वमस्य विसर्गः — अन्तः, यन्मानसमिति ह्यवन्, अन्तोऽ यमन्तवतो दश्वमस्य, न स्वतन्त्रमेतःकर्मेति दश्चेयति । तस्यादापे दश्च-मस्याङ्कं, नार्यान्तरमिति गम्यते ॥ ३९ ॥

## दशमेऽहिनिति च तद्गुणशास्त्रात् ॥ ४० ॥

इतसाङ्ग्रस् । कथम् । एवं गुणशास्त्रं युक्तं भविष्यति, दश्चेऽहिनि मानसाय वर्सर्यन्तीति । दश्चवेऽहिनि सार्यराङ्गीभिन्नेतियः स्तुवन्त्रीति दश्चमस्याङ्कः प्रचानभावेन निर्देशात्, ग्रदस्याऽऽभेयभावेन । तस्स्वोत्रस्य गुणोऽयं दश्चमस्य, नार्यान्वरागिति गम्यते ॥ ४० ॥

संख्यासामअस्यात् ॥ ४१ ॥

#### 1 08 11 3F 11 SP

१ बांछ— था.। २ एतायण्डूयरो-— ला.। ३ ( अ०२ पा०२ अ०६ सू० ३८ )। ४ ( अ०२ पा०१ वा०१ यु०८)। ५ यदि वा— का.। ६ प्रसपैति — का.।

यदि च गुणोऽयम्, एवं संख्या समझसा अविष्यति, द्वादशाह इति । इतस्या त्रयोदशस् द्वादशाह इत्यसम्झसं संख्यावचनं स्यात् । अवाच्यरबात् । यदुक्तं, गुणग्रस्या सहस्रसाध्यवद्रविष्यतीति । तदनु-पपस्रम् । कृतः । तत्र हि मणणान्वरेण संख्येयावगादिषिके सहस्तः श्रव्या गृष्या प्रयुक्त इति निश्रीयते । नं तिवह संख्येयातिरिके प्रवाणास्ति, येन गीणीयं इत्ति । अर्थनेत् । यद्ष्येवत्, अनया स्वा पात्रेणीते वचनं, तद्य ग्रहसंस्कारविष्यानाद्यायेऽत्र अनया स्वा पात्रेणीतं वचनं, तद्य ग्रहसंस्कारविष्यानाद्यायेऽत्र वयागाभ्यासं विचचे, नतस्मत्यस्वचनम्हरस्त्रम् वत् । त्रत्यस्वस्वचनम्हरस्त्रम् स्वाराः । तस्मानेष्ठ गीण्या हस्या प्रयोग इति ।

यद्वि कर्षगणनामधेयत्वात्यकरणवशेन तावतामङ्गीकरणात्, नाम-धेयक्षेण वा द्वित्तर्भविष्यतीति । तद्वि न युक्तम् । सत्यं कर्षगणना-मधेयमेतन्, न त्वयथार्थसवन्ययेन । द्वाद्येतानि कर्माण्यहोभिः परि-भितान्येकत्र समाह्यतानीत्यनेन रूपेण तरकर्षगणस्य नामधेयं, न वर्णा-सुपूर्व्यमात्रेणीत । तथा हि सर्वेष्वेव कर्षनापष्रयेष्यसम्बयेनातुवाद-भूतो नामश्रद्दो वर्तते, न लोकिकार्थतिरस्कारेण परिभाषामात्रण, दृद्धिगुणवत् । यथा, अग्निहोत्रं, हयेनः, ज्योतिहोन इति । एवं, द्वाद-शाह इत्यर्थान्ययेन नामधेयं, नार्याभावेनेति । तस्माद्यरिकोदिनााश्वरे॥

# पश्वतिरेके चैकस्य भावात्॥ ४२॥

हतश्राहरङ्गमिति विद्वायते । कुतः । पत्यतिरेकेणैकस्यातिरेकं दर्भ-यति, न द्वयोः । कथम् । यः पत्यतिरिच्येत स ऐन्द्राझः कार्य इति, एकादश्चिनीं द्वादबाहे विषाय विद्वतायामेकस्यातिरेकं दर्श्वयति । तंत्र ताबद्दतिरिच्यने, एको न भवति । कथम् । एकादश पश्चः, द्वादश्चाहानि । एकस्यातिरेकं ज्ववन् द्वादश्वेतान्यहानीति गमयति । यदि त्रयोदश्वाहानि स्पूर्दयोरमावः स्यात्, नैकस्योति । तस्माद्प्यहरङ्कान कर्मान्वरमिति ॥ ४२ ॥

## स्तुतिब्यपदेशमङ्गेनाविपतिषिद्धं जनवत् ॥ ४३ ॥

अस्मिन् सूत्रे द्वयोः सूत्रयोः परिहार उच्यते । चतुक्तं, मानसमह-रन्तरं, भेदेन व्यपदेशात । तेन च मानसेन संस्तवाझेदः । न श्वातम-नेवाऽऽत्मा संस्तुयत इति । अत्राभिधीयते । नेतद्विपतिषिद्धम् । अञ्चेन नापि समुदायस्य स्तुविर्देष्टा । यथा महात्रवधर्मेण संवत्सरसत्रश्ये । यन्ति वा एते भिथुनाचे संबन्सरप्रुपयन्ति । अन्तर्वेदि मिथुनी संभ-बतस्तेनैव मिश्रुना न यन्तीति समुदायदोषमभिषाय तदवयवमृतस्य महाज्ञतस्य धर्मेणानुजिष्ठक्षन् समुदायस्यावयवधर्मेण स्तुति दर्शयति । छोकेऽध्यवयवधर्मेणावयनी संस्त्यत एवेति । यथा दीर्घैः केन्नैः श्रोभनो देवदत्त इति । तद्वदिहापि द्वाद्याहः संस्ताविष्यत इति न दोषः ॥ ४३ ॥

#### वचनादतदन्तत्वम् ॥ ४४ ॥

यदुक्तं, यद्यहरन्तरमेतत्, एवं द्वादश्वाहधर्भवैद्धक्षण्यं मानसान्तता युक्तां भविष्यति, न तदङ्कत्वे । पत्नीसंयाज्ञान्तवा भवेदिति । अत्र बदामः । बचनादतदःतःवं भविष्यति । द्वादश्वांहिकानाम्ह्रां सामान्वेन पत्नीसंयाजान्तता । विशेषेण तु दश्चमस्याह्नो मानसान्तवोच्यते, पत्नीः संयाज्य पाश्च उदेत्य मानसाय पसर्पन्तीति । नास्ति वचनस्यान तिभारः । तस्मादप्यदोषः । अनो दश्तनस्याह्नो मानसमङ्गं न स्वत-न्त्रमिति ॥ ४४ ॥

( सत्रस्य बहुकर्तृकत्वाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] सत्रमेकः प्रकृतिवत् ॥ ४५ ॥ पू०

इह द्वादशाहमभूतीनि सत्राण्युदाहरणम् । तत्र संश्वयः । किं सत्र-मेकः प्रयुक्तीत, उतं बहवः । किं माप्तम् । एकः । कुतः । प्रकृतिवत् । ज्योतिष्टोम एकः कर्ता । तत्मकृतित्वाचीदकानुग्रहाय सत्रमेक एव प्रयुक्तीतेति । ननु बहदः श्रूयन्ते, य एवंदिद्रांसः सत्रपासते । य एवंविद्वांसः सत्रमुपयन्तीति । उच्यते । कामिनां सत्रं विधीयते । च परस्परनिरपेक्षा बहुव एव । ते यद्येकैकृद्रवेनापि

<sup>84 11 88 11</sup> 

हुर्बन्धि तथाऽपि समक्रिवायिभसभीह्य बहुर एव हुर्बन्नीति बहुवचर्ने भविष्यति । यथा क्रोके पृथक्तवेनापि कुर्वाणानां बहुवचर्न दृश्यते, देवसेट्वेंद्वद्वाः कृषि कुर्युः, सस्यं चेत्संपयेत बहुवा ब्राझणा स्कोर-किति । तथा बेदेऽपि मयोगदर्श्वनं, समादुदबसाय पृष्ठव्यननीयेन यजेर-किति। एवमवापि, आसीरन्, जयेपुरिति बहुवचनं भविष्यतीति॥४५॥

### वचनानु बहुनां स्यातु ॥ ४६ ॥ सि॰

नैतद्दित, एको यजेत, न बहद इति । किं वहिं। बहबो यजेरन् । कुतः।वचनात्।वचनिर्दं अवति । आसीरन्, उपेयुदिति । बहुत्व शेषद्धः प्रयोगो विधीयते । स मत्यक्षवचनाय्चोदकपाक्षायेककर्तृकर्ता वाषे-तेति ॥ ४६ ॥

### अपदेशः स्यादिति चेतु ॥ ४७ ॥

यदुकं, सामान्यकियासंबन्धमभिसभीक्य छोक्तबद्भवन्यव्यक्त योगो भविष्यति । यथा, कृषिं कुर्युदिति । वेदेऽपि दर्शनं, पृष्ठवानीयेन यजेर्काति बहुवचनं भवति, एवननापीति । तत्परिहर्नेव्यम् ॥ ४७ ॥

#### नैकव्यपदेशात् ॥ ४८ ॥

ने तरसम उपपयने, एकक कृष्टिमित । कुतः । एक व्यपदेशात् । कथम् । एवमा ह । एव वे कुणपमित यः सने मित्रमुहाित, एक एव यन्नेतित, सम्रम्भोद्यान्यस्थे ककृष्टेक । विद्यानस्य वहुक कृष्टिक । गय्या । कोक प्रत्यास्य मृत्यास्य । याति । यज्ञ कोक विद्यानस्य मृत्यास्य । स्वाप्तास्य । यात्रि , उदवसानीय विद्यामां । व्याप्तास्य । स्वाप्तास्य । विश्वयोत् । स्वाप्तास्य । स

संनिवाप च दर्शयाति ॥ ४९ ॥

इतश्र बहुब एवं यजेराजिति । कुतः । संतिवापदर्शनात् । बहुनाय-श्रीनामेकत्र सेनिवापमाह । पश्रीभः पश्रुभिर्यस्पमाणाः संनिवपरत्, साविशाणि होष्यन्तः संनिवपरिश्रिति । यदि संहत्य कुर्वन्ति, प्यवसी-नां संनिवाप चपप्यते । अय त्वेककरयेन कुर्युः, संनिवापदर्शनं नोप-पद्यते । तस्यादापि गम्यते बहुनां सत्रमिति ॥ ४९ ॥

बहुनामिति चैकस्मिन् विशेषवचनं व्यर्थम् ॥५०॥

इतश्च परयापः संभूष प्रयोग इति । कुतः । एवं श्रूवते । यो वे बहुनां यज्ञपानानां गृहपिनः, स सत्रस्य प्रत्येता, स हि भूविष्ठाः महिद्याधनोतित । एकस्मिन् एहपिने बहुनिर्धननानेः सह प्रवृत्ते फल्ड-विश्वेषं ज्ञुनन् बहुनां सह प्रयोगं दर्श्वयति । इतर्या, एकस्मिन् यज्ञपाने किर्तुरेकत्वारकलेकत्वाच्च सामान्यविश्वेषभावानुत्यत्तेः फल्डविशेषवचनं व्यर्थे स्पान् अस्ति तु फल्डविशेषवचनम् । तस्माद्यि गम्यते बहुव एवं यजेरिक्षति ॥ ५०॥

( सब्रे यजनानानामेव ऋत्विक्त्वाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[१५] अन्ये स्युर्ऋविजः मक्रतिरत् ॥ ५१ ॥ पू०

इह सत्राण्येबोदाहरणव् । तेषु बदवः कर्नार इत्युक्तम् । इद्दिव्हानीं संदिद्यते । किं त एव सत्रिण ऋत्वित्रः, जतान्य जवादातव्या इति । किं मासव् । अन्य जवादातव्या ऋत्वितः। कृतः । व्योतिष्टीने हि प्रकृतावन्ये कर्तार जवादेवाः समान्ताताः । तद्दिद्शिप सत्रिभिः वक्तित्वःकुषीणेथोदकानुम्रहावान्य एवोषादेया इति । एवं प्रकृतिवन्कृतं भविष्यति ॥ ५१ ॥

अपि वा यजनानाः स्युक्तिजामभिषानसंयोगा-

त्तेषां स्वायजमानत्वम् ॥ ५२ ॥ सि०

नैतद्दित, अन्य ऋत्विज इति । यज्ञपाना एव ऋत्विजः स्युः । कृतः। ऋत्विजापिषानसंयोगात्। यज्ञपानसंहकारो हि दीक्षापदार्थोक ध्वर्थादिसमाख्यासंयोगेन कर्मनिविचेन मसिद्धिकोणाप्रिवाय त्रिश्री- यमानो यजामानानां तेषामाध्यर्थवादिसंबन्वमववीवयति। कयम् । यदि ते तान् पदार्थान् कुवेन्ति, एवं ते नैमिनिकक्षिमराख्याभिर्युज्यन्ते, नात्यः वेति । अतोऽवगम्यते, आस्ति तैः पदार्थिरिभसंबन्ध इति । किं तद्व-चनम् । अध्वर्युगृद्यति दीसयित्वा झद्धाणं दीसयित, तती होतारं तत जद्वातारिषत्युपकम्य सर्वत्विज उपकान्ता दीसासंबन्धेन । तस्मा-द्वम्यते यजमाना एवाऽऽत्विज स्युनन्य इति ॥ ५२ ॥

## कर्तुसंस्कारी वचनादाधातुवदिति चेत् ॥ ५३ ॥

इति चेन्नन्यसे वजमाना एव ऋत्विनः स्पृतिति । तस्र युक्तम् । मक्कतै हि यर्जमानादन्ये श्रूयन्ते । मक्कतिविद्वापि यजमानेभ्योऽन्यैरेव भवितव्यभिति पूर्व एव पक्षो व्यविद्वापि वजमानेभ्योऽन्यैरेव भवितव्यभिति पूर्व एव पक्षो व्यविद्वा । केवळं तु पूर्वेक्तस्य परिहारो वक्तव्यः । स उच्यते । कर्नुसंस्कारो वचनादाधातृवद्भविद्यते । क्षयम् । एतावदेव श्रूयने, अध्यर्थुगृद्वातं दीक्षयित्व स्वाणं दीक्षयक्षेति । तथादि भिन्ना अपि कर्तरो भवित्व, तानात्मीयाभिः संज्ञाभिक्षयळ्क्ष्य वचनसावध्यदिक्षासंस्कारस्तेषां विश्वीयत आधाने,
सम् आधातृवत् । यथाऽन्यत्राष्ट्यत्वा संस्कारो विश्वीयत आधाने,
यस्तं स्वोऽप्रिवास्यन्द्यास्य एवा राजि त्रतं वर्षेत्रित । न सासमक्षीयाचा श्रियप्रविद्यादितं वचनादध्यगित्यो विश्वीयते । तथा ज्योतिहोभे, सर्वात्वेत्र ज्यवसन्वीति, ऋत्विनामुणवासो विश्वीयते । तद्वाद्विहाभे, सर्वात्वेत्र ज्यवसन्वीति, ऋत्विनामुणवासो विश्वीयते । तद्वादिहाभि ऋत्विजाभिय संस्कारो सविष्यति ॥ ५३ ॥

## स्याद्धिराये तन्न्यायत्वात्मक्रतिवत् ॥ ५४ ॥

नैतद्दित, अन्य ऋत्विज इति । किं तहिं। यजमाना एव ऋत्वि-जः स्युः । कुतः । एतिसम् संबिष, त एव वा यजमाना ऋत्विजः, अन्ये वा मिका इति । त एवेति न्याय्यम् । उक्तोऽत्र न्यायः । अपि वा यजमानाः स्युर्ऋत्विजामिषानसंयोगादिति । अनेन न्यायेन पद्यामस्त एवेति । यदुक्तम्, आयानवत्संस्कार ऋत्विजां अवि-स्यतीति । वद्युप्पन्नम् । क्यम् । अयाज्वनयोजना वा दीक्षा ऋत्विजां विश्रीपते । मकुनिवद्वा माज्ववकार्यका सती यजमानबहुत्वास्क्रमप्रतया संकीत्थेत । प्राप्तायाः संकीर्वनं कथीयः । क्रममात्रविधानात् । ऋत्वि-क बंस्कारे सत्यदृष्टकरवना, अधिकार्थविधानं च । तस्मात्माप्तायाश्रीद-दकेन संकीर्तनं, नापाप्तविधानमिति । बतु, यथा ऋत्विजास्वपवासावि-भानम्, आधात्य त्रनविधानं तद्वदिहापीति । तत्र यक्तम् । विस्पष्टं बचनम् । ऋत्विज उपवसन्ति, स तां रात्रिं व्रतं चरेदिति । न च तत्रा-पुर्वत्यात्माप्त्याञ्चला । तस्मात्तम विधानम् ॥ ५४ ॥

स्वाम्यारुषाः स्युर्गृहपतिवदिति चेत् ॥ ५५ ॥

परिचोदनासूत्रमेतत् । अथ कस्मात्र स्वाम्याख्या एता अध्वय्बीद्या भवन्ति गृहपतिविदिति । किमेवं माधिवाति । एवं चोदकपाप्ताऽन्यकर्त-कता न नाधिता भाविष्यति । अध्वय्वीद्याश्च समाख्या गृहपतिबद्यज्ञ-मानामित्रानतयाऽर्थेबस्यो भाविष्यन्तीति, स्थितेऽर्थे सुत्रेण परिचोद-याति ॥ ५५ ॥

न प्रसिद्धमहणत्वादसंयुक्तस्य तद्धर्भेण ॥ ५६॥

नैतद्यक्तं, स्वाम्थाख्या एवा गृहपतिवदिति । क्रुतः । मासिद्धग्रहणः त्वात । आध्वर्थवादिकर्भ कुर्वाणेषु हि कर्तृषु कर्भनिभित्ता एता आख्याः प्रसिद्धाः, न याजवानं कुर्वाणेषु । यजवानानावाभिः क्रिवाभिरसंयु-कानां भविष्यन्वीत्यम् ।पत्रम् । कथं गृहपतिषित्याख्या । उच्यते । असंयुक्तस्य ऋत्विगुर्थेमण स्वामिन एवाऽऽख्या गृहपविशिति । अपि चावयवनसिद्ध्याऽपि गृह्पतिश्रव्यस्य पतिवाच्य इति यज्ञपानाभिषे-यतोपपरस्यते । प्रकृतायपि स्वामिनि चार्थ प्रयुक्तः, गृहपतिर्धनेतेति । न स्वष्वय्याद्याः स्वामिनि केनचिद्यि प्रकारेण तार्रिकपासंयुक्ता उपप-द्यन्त इत्यन्यक्रियासंबन्धात्ता भिद्यन्त इति ॥ ५६ ॥

बद्धनामिति च तुल्येषु विशेषवचनं नोषपयते ॥ ५० ॥ इसअ(ऽऽर्दिक्जेषु यजमाना एव । कुतः । एवमाइ । यो वै बहुना यजनानां गृहपतिः सत्रस्य पत्येता स हि भाषिष्ठामृद्धिमाध्नीति।ति।

#### 98 11 99 11 98 11

१ ६दं च पुत्रं वासदौषिकादिमुद्दिनपुस्तकेषु कुत्रापि नोपलभ्यते । काशीमुदितभाष्यपुरु के भाष्यप्रन्यस्यतया प्रकाशनं यथि दर्वते, तयाऽपि प्राचीनविक्षितकेवलप्रत्रपाठे श्रीसंह हेऽस्य स्त्रस्योपस्कारप्रयक्षत्रभमे संयोज्य प्रकाशितमिति हेयम् ।

एकस्मिन् ग्रद्दप्तिरिति विशेषवनसम्पानन्ते सत्युप्तयते, नान्यथा। यदि सर्वे ग्रद्दप्तिकर्म कुर्युने कभीन्तरं, ततो विशेषाभावाद्ग्रद्दवने विश्वेषवज्ञानुपपत्तिः स्यात्। अय त्वितर उनमं कुर्वन्ति, ग्रद्दपतिर्धा-क्षपानभेव, ततो विश्वेषवज्ञं ग्रुकं भवति । तस्माद्विरोक्चनाच एव ऋस्विन इति गञ्यते॥ ५७॥

दीक्षितादीक्षितव्यपदेशश्च नोपपचतेऽर्थयोर्नित्यभा-

### वित्वात् ॥ ५८ ॥

र्तस स्वयंक्तृंकाणि समाणीत्यवगम्यते । क्वतः । दीक्षितादीक्षिन सम्बद्धसात् । एवमाद । दीक्षिताः समैधेनम्ते, अवीक्षिता अदीनैर्य-भम्बोति । एवी च नियतावेदार्थौ । दीक्षिताः स्वार्थ यमन्ते । याजका अप्यदीक्षिता याजधन्तीति । अदीने सभे चैतयोर्थयोविश्वेदाभावाद्वय-बदेशानुपपत्तिः स्यात् । अय तु सवे यावस्कार्य सत्सर्व दीक्षितेरव, क्रियते । अदीने चादीक्षितैः, सर्वे स्वयंक्तृंद्वमिति ॥ ५८ ॥

#### अदक्षिणत्याच्च । ५९ ॥

हत्व स्वयंक्ष्मृंकं सत्रम् । कुतः । अन्तिमणस्तात् । अहतिगानि सत्राप्याष्ट्रः । न क्षत्र गौर्योयने, न नासो च हिस्पामिति दक्षिणाभावद्-केनं स्वयंकर्तृकस्य उपययने, नारथया । परकर्नृकस्ये हि दक्षिणाभावो नोपययते । न हि कथिदेते स्वायोस्परार्थे परः मत्रवेते । तस्यादापि गम्पते स्वयंकर्तृकाणि सत्राणीति ॥ ५९ ॥

( सत्राहीनयोर्जशण निनःस्मन् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] द्वादशाहस्य मुत्रत्वनासन्।पाधिचोदनेन यज-

मानबहुत्वेन च सत्रेशब्दातिसंयोगात्॥ ६०॥ द्वादशाह परोदाहरणम्। उक्तं च पूर्वे सत्रवहीनं च द्वादशा

द्वादशह एयोदाहरणम् । उक्तं च पूर्व समयक्षीनं च द्वादशह हति । हरवेदानी द्वित्कारस्य लक्षणमन्त्राख्यायते, एवंलक्षणको द्वादशहा सम्रम्, एवंलक्षणकोऽहीन हति । लद्विवे क्यानार्थेथिदशुरुयते, आसनी-पायिचोदनया यजमानबहुत्वेन च समरत्त्रवसम्यते । एते चोदने,

<sup>901196119811</sup> 

आसते, जपयन्तीवि हि निरयं समसंबद्धे हुहे । य एवं विद्रांसा सम-मासवे, य एवं विद्वासः सत्रप्रथयन्तीति । यजमानवहःवेन च. चतुर्वे-शक्तिपरमाः सप्तदशावराः सम्वासीर्वाकति । तत्सहचरिवकिक्वदर्श्व-नात्सहचरिते मत्ययो भवतीति ॥ ६० ॥

यजतिचोदनादहीनत्वं स्वामिनां चास्थित-

### परिमाणत्वात ॥ ६१ ॥

अय किलक्षणकोऽहीन हाते । तदच्यते । यत्र सजतिबोदना, अनियतं च कर्तपरिमाणं दशहीन इति निश्चीयते । अहीनानां यज्ञति-चोदनया विधानं, द्विरात्रेण यजेतेत्येत्रवादि । कर्नुपरिमाणं चैषाम-नियतम । सत्राणां त नियतं परिमाणं वहवः । एवंक्रमणस्य च लक्षणे क्रश्चितं प्रयोजनं नाःयन्यस्य विशि ॥ ६१ ॥

( पी.ण्डरीकेऽयताश्वतहस्त्रयोः सङ्ग्रह नाधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

ि १७ ] अहीने दक्षिणाशास्त्रं गुणत्वात्प्रत्वहं कॅम्भेदः स्यात् ॥ ६२ ॥ प०

अस्ति पीण्डरीक एकादश्वरात्रः, पीण्डरीकेणेकादश्वरात्रेण स्वारा-ज्यकामी यजेवेति । तत्र अवते । अयुनं पौण्डरीके दद्यादम्बसहस्र-बेकादशमिति । तत्र संदिश्वने । कि प्रत्यहमयतपश्वसहस्रं च टातब्ब-श्चैकवेवायुवमञ्चलहस्रं च सकृदिति । कि माप्तम् । अहीने दक्षिणा-शांखं प्रत्यहं भिधेत । कुनः । गुणत्वाददक्षिणायाः, प्रधानत्वादवा-समुदायशब्देन समुदायीन्यहान्युपलक्ष्य दक्षिणा गुणी विधीयपानः प्रतिप्रधानं भिद्येत । यथा गुणाय स्नानग्र, उपलेपनं वा विधीयमानं गणिनां भवति । एवमत्रापि द्रष्टव्यम् । प्रतिक्रमीव-साथी च चोदक एवमनग्रहीव्यते । दक्षिणाभयस्त्वाच्य फल्युगस्त्वं भविष्यति । अतोऽदगम्यते भेद इति ॥ ६२ ॥

सर्वस्य वैककम्पात् ॥ ६३ ॥सि० न चैतहस्ति, पत्यहं दक्षिणा कि इति। एक्षेत्रायुर्व सहस्रं च दीयने ।

<sup>11 93 11 93 11 03</sup> 

हुतः । ऐककम्पीत् । एकं हि दक्षिणानां कार्यम् । ऋत्विगानमनम् । आवित्य साङ्गकतुनिर्देचयं छत्तेति, अन्तरा न तया प्रयोजनम् स्वीति न सूयः क्रियते । यनु, अङ्गन्यस्स्वेन फळभूपस्स्विति, स्टङ्कस्व महाते भवति नाय्या । समुद्रायाङ्कं च दक्षिणा, नावय-वाङ्गिनियुक्तम् । अय यनुक्तं सम्बद्धस्य वोद्या वोदकः मतिकर्षे प्राप्तकाति । मत्यस्यचनात्सस्रह्यायाङ्गीकरणेन च दक्षिणानां विचानिति चीदको वादित इति न दोषः ॥ ६३ ॥

### पृषदाज्यवद्वाऽह्मां गुणशास्त्रं स्यात् ॥ ६४ ॥

न चैतत्, सङ्घदेव दावस्पमिति । किं तर्हि । भेदेन । इतः । भरष्दं दक्षिणानां भाष्तानामयं विश्वय उदयमानः भरपद्दमेव अवितुमर्हे-तीवि । पृषदाज्यवन् । यथा, पृषदाज्येनातुयाजान् यजतीति पृषचा गुणो विधीययानः भरयतुषानं भिष्यते, प्रवमत्रापि दष्टव्यमिति ॥२४॥

प्रयोतिष्टोम्यस्तु बक्षिणाः सर्वासामेककर्भन्वात्प्रक्ट-विवेचसमान्नासां विकारः स्थानु ॥ ६५ ॥

न वैतद्दिन, भेद इति । किं ताई । तन्त्रेण सकृद्व । कथ्य । सहस्र- कार्ना तासां च समुदायानस्वर्धानां माप्तानामयं विश्वेष उच्यते । सहस्र- मयुत्तमिति विशेष उच्यत्मानो या इह दक्षिणा दीयन्त्रे तासामयं विकार इति । पर्वत्रत्वे तासामयं विकार इति । एक्वयानतेन वारवति । तस्मात्मकृत्तकथ्यिति । यक्तु, अवुषानवदिति । युक्तं, यद्यानेषु द्वन्यस्य भेद इति । याने हि द्वन्यं गुणभूनं चोयवे । तथागानां भेदादन्यस्य क्रियमाणं नान्य-स्योपकरोतिति भियते । इह त्वेकाऽऽनातिरियुक्तम् । तस्माद्विषयो दृष्टान्त इति ॥ ६५ ॥

द्वादेशाहे तु बज्जनात्प्रत्यहं दक्षिणाभेदस्तत्प्रकृतित्वा-त्परेषु तासां संरूपाविकारः स्यात् ॥ ६६ ॥

**<sup>4</sup>**3 || **48** || **4**9 ||

तस्माशासां विकार:—श्री०। २ द्वादशाह बननात्—क॰ मु॰।

न बेतद्रित, सङ्घात्रध्यमित । प्रयह्मयं विशेषो मिथते । कुतः । द्वादश्चादे हि परयक्षं वचनम् , अन्वदं द्वादश्चारं ददातीति । पौण्डरी-कञ्च द्वादश्चाह्मकृतिः । तस्मारपौण्डरीक प्रत्यदं चोदक्षशप्त्या मसक्तानां दक्षिणानामयं विशेष उच्यपानस्वयेन कमीवयवसंबद्धानां विकार इति गम्यते । ततो भेदेन दक्षिणानां विशेष इति ॥ ६६ ॥

परिकयाविभागाद्वा समस्तस्य विकारः स्पात् ॥ ६७ ॥

न चैतद्दित, द्वाभाषेद इति । कि तर्हि । सकृदेव दक्षिणा दीये-तेति । कुतः । परिक्रयाविभागात् । समस्ता दक्षिणा विकियेरन् । इत्स्मं हि कृतुमङ्गीकृत्य दक्षिणा विधीयन्ते । कथस् । तावतः पुक्षा-थत्तात् । यत्कळवत् , तत्पुरुषस्य चिकीषितस् । तच कुर्बाणस्य सहा-यानुषददानस्यायं विशेष उच्यते परिक्रयः । न षावययः फळवान् । ससुदायात्फळनिष्पत्तेः । ससुदायं चाङ्गीकृत्य परिक्रयः क्रियमाण आ ससुदायनिष्टेतः परिक्रयः इत इत्यन्तरा न भूषा किषते ।

अपि च । पैण्डरीकश्चरसंयोगन परिक्रयविशेष उच्यमानस्वस्थ-द्दब = यार्यव भवतीति गम्पते । समुदायव पौण्डरीकश्चन्दवाच्यो नावयवः । स दि समुदायशब्देन छक्ष्यते । वच छक्षणैव दोषः । असंभवे हि छक्षणाःऽश्रीयते । न वहासंभवः । अतः समुदायमञ्जी-हत्य सक्रदेव ऋत्विजो व्रियेशांत्रति । तस्मात्सक्रत्यरिक्रय इति । सक्रदाने च प्रयोगवचनानुग्रहः । प्रयोगपाश्चभावाच महाविषयता श्वाह्यस्यति । तस्माद्रयेवतेव न्याय्यमिति ॥ ६७॥

भेदस्तु गुणसंयोगात् ॥ ६८ ॥

यदुक्तं हादशाहपक्रितितात्वीण्डरीकस्य, तत्र च द्वादशाहे दक्षिणा-भेदाचशामृताया एवेह विशेष उच्यत शति । तत्परिहर्तव्यय । अत्रो-च्यते । तत्राप्येकत्वात्क्रतोरेक एव परिक्रयः । भेदन्तु वचनात्सूत्या-संबन्धप्रयोजनो दक्षिणासंस्कारपयोजनश्च, न तस्मिन् भिषयाने परि-क्रयेकस्वं भिषय शति ॥ ६८ ॥

( पौण्डरिके प्रत्यहं विभज्य दक्षिणानयनाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] पत्यहं सर्वसंस्कारः प्रकृतिवत्सर्वासां सर्वशेषत्वात् ॥ ६९ ॥ पू० पोण्डरीक एवोदाहरणप् । वनेतत्समधिगवं सक्रदेव परिकष इति । अतिव तु मक्रवी माध्यंदिने सबने दक्षिणा नीवण्य इति । अव संख्यः । किं सबीसां कारस्थेंन मत्यहं नयन्युत सक्रक्षयनयं-षषा मिष्यच्य नयनिति । किं माप्तम् । मत्यहं सर्वासां संस्कारः स्यात् । कृतः । मक्रवित्व । मक्रवी दि सक्रका दक्षिणास्तरिमन् काळे संस्कृताः । इश्वि तद्वदेव सक्रकाः संस्कर्तव्या इति । कथ्य । अक्कां माधान्यात् । न्द्रणभावाख दक्षिणानाम् । सर्वे एताः सर्वेषायहां वेषमृताः । वेषमृतस्य संसर्वेतस्य संस्कारः, स तेन नेनाह्या मयु-च्यव इति । तस्मान्यत्य संसर्वेतस्य । संस्कारः, स तेन नेनाह्या मयु-

### एकार्थत्वाञ्चेति चेत् ॥ ७० ॥

न चैतद्दिन, परयहं सर्वसंस्कार इति । किं तिहै । सङ्क्टेब संस्कारः स्यात् । कुतः । एकार्थरवाइसिणानाम् । एकं कार्थयानमनं, तासां च नयनादिसंस्कारसंस्कृतानां प्रत्यवेणं कार्यम् । एकस्मिन्निय चाइनि तत्संस्कारसंस्कृतामु दीयमानामु कृतश्रोदनार्थ इति भूयः संस्कारण प्रयोजनं नारित । दस्यारसङ्करसंस्क्रियरिन्निते ॥ ७० ॥

### स्याद्धत्पत्ती कालभेदात् ॥ ७१ ॥

स चैतद्दित, सहरसंस्कार इति । किंताई । परपहम् । कुतः । उत्पची काळभेदात् । उत्पची दक्षिणानां विविध्वकाळसंबन्धः श्रूपते । तस्माचिष्टुची ळोके माध्येदिने सबने दक्षिणा नीयन्त इति । सबौचैताः सर्वेषामद्वी थेषभूताः । वेषां चाह्वां माध्येदिनानि सबनानि भिद्यन्ते । तत्र चागस्ययानविशेषःवाद्यस्य माध्येदिने सबने न संस्कियेरन्त् तस्यैव संस्कारळोषः स्यात् । अयोगभेदात् । न चान्यत्र संस्कियमाणाः अस्यत्र संस्कार भवन्ति । वस्माद्वेदेन संस्कियेरज्ञिति ॥ ७१ ॥

विभज्य तु संस्कारवचनाद्द्वादशाहवत् ॥ ७२ ॥

न चैतद्दित, सपरवानां पत्यदं संस्कार इति । किं ताई । विभव्य संस्कित्यत् । कुता । वचनात् । द्वाद्दाहे प्रत्यहं नयनाद्विसंस्कारो वचनात् । अन्वहं द्वादश्चानं ददावीति । वीण्डरीक्ष्य द्वादश्चाह- भक्कतिः, न ज्योतिष्टोमकृतिः । तस्मात्यिक्षयेकःवेऽपि सति वचनान्ने देन संस्कार इति ॥ ७२ ॥

( विक्रतिविशेषे सामिवेनीकार्येऽपेक्षितानामेत्र मन्छिङ्कानाम् वामेकार-कानां दाशतवीस्यः सवानयनाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

# ि १९ ] लिङ्गेन दब्यनिर्देशे सर्वत्र पत्ययः स्वालिङ्गस्य सर्वगामित्वादाग्रेयवत् ॥ ७३ ॥ पू०

कवित्कर्मविश्वेषे श्रुपते, बनोर्ऋतः सामिथेन्यो भवन्तीति । तत्र संग्रयः । कि यावत्यो मनुकिङ्गा ऋवः, ताः सर्वा दाग्रतयीभ्य आनीय साभिधेनीयु विनियोक्तव्या उन काश्चिदेव न सर्वो इति। कि माप्तम् । सर्वो प्रवेलिङ्का उपादेयाः । कुतः । लिङ्कास्य सर्वगामि-त्रात् । इहैतावच्छ्यते, मनोर्ऋवः सामिधेन्यो भवन्तीति । मनुष्रवहः संयोगो हि लक्षणम् चाम्रपादीयमानानाम् । मनुसंबन्धेन च शब्द उपल धयन यावतीय संभवेत. सावतीरविशेषाच्छक्रोत्यपलक्षयितम । सतस वचनं लिङ्गमात्रसंबन्धेन विनियोजकं, नेयत्तापरिच्छिन्नानां विश्वे-षकम् । तस्मादविशेषात्सवस्ति। छङ्गावतः उपादेयाः । आग्नेषवतः । यथा ऋजीवाणावामेथेन संबत्सरमुप्याने आसीत सुक्तेन सुक्तस्याविच्छे-दाबेति, आप्रेयेन सूक्तेनेत्युंके यावन्त्याग्नेपानि सूक्तानि दाश्चनपानि, सर्वेरिष्टका उपधीयनो, एशिमहापि मनुखिङ्गापिः सामिधेनीकार्य कर्दव्यमिति । यथा वाडहर्गणे, ऋत्रीपमण्स प्रास्पतीति. सर्वेषामळा यह जीवम , अविश्वेषा चरसर्वे पाह्य है । तह दिहाएपविश्वेषातसर्वा नाम ग्रा-हानामिति ॥ ७३ ॥

# याववर्धं बाऽर्थशेषत्वादल्पेन परिमाणं स्यात्त्रास्मिश्च लिङ्गसामध्यम् ॥ ७४ ॥ सि०

न चैतवस्ति, सर्वासा मनुलिङ्गानां दाशतयीनापागप इति । कि सर्हि । यावदर्थमुपादेवा इति । कुनः । अर्थश्रेषत्त्रातः । कार्यश्रेषसावेन हि सामिधेनीनामुगदानम् । तच कार्यमरुगाभिरपि सिध्यवीति । सिद्ध-स्वात्कार्यस्य, यद्यवि लक्षिताः सन्त्यपरा ऋतः, तथाऽपि प्रयोजनाः

#### 11 Fe

१ सर्वप्रत्ययः स्यात--श्री । १ अत्र च शास्त्रकीपिकादिवस्तकेषु ' आमेयैः स्कैः संवस्सर-म्रुपद्धान अ सीत ' इत्वेवं पाठ उपछमाते ।

मावाभेवीपादीयन्त इति । नतु कार्यशेषभावः सर्वत्र वाचनिकः, इडापि मस्यक्षपयनाञ्जिङ्गपरिष्ठिकाः सामिषेन्यो विशीयन्त इति सर्वासां विकानं अविधानीति ।

अवाभिधीवते । सत्यं सर्वत्र वाचनिकः श्रेषपावः, न त्विह् सामिधेन्यो विधीयन्ते । किं तर्हि । चौरकवासानामियचापरिच्छिन्नानो
केवछपनेन विशेष उच्यते, मनोर्केड रिते । सोऽयं विशेष उच्यमानो
यावत्य उपन्यस्ताः, ता एव विशेष्य कृतार्थत्वार् च्यावर्तन्ते, नापर्रा
अपि बिक्कद्वाः मन्द्रपते । तस्माक्षिक्त्रपत्ते निवतानामुपादानं न
सर्वासामिति । न च किङ्क्वतीनां भाषाष्ट्रणाद्वरोयेन मधानाहित्यर्गः
य्या । एवं च छापवं पयोगमाञ्जभावय भविष्यति । अपि चास्तिन्
पक्षे जिङ्कपि समर्थमेन । कथम् । किङ्कि छ छनान्वेन सामियेनीनामुच्यते । तम यद्यपि न तिक्किक्ताः सर्वा उत्तादीयने, यास्त्विह्व मयुच्यते साह्यक्ष्या एव, नान्यिक्क्ताः, नथाऽपि किङ्कपदुष्टरीवयेन,
न वाधिविधित । ६६मायावर्यपुष्टानां न सर्वासामिति ॥ ७३॥

#### आग्नेये क्रत्स्नविधिः ॥ ७५ ॥

यहुकं यथा, अ.मेचेः स्केशिक्षः उपस्थात, इत्युक्तं सर्वाणि छक्किविश्वशास्युपारीयन्ते, न कि निवेत् । एवश्वापि त्रष्टवयिति । तत्विरिदेश्वस् । अवोच्यते । युक्तयार्ग्गेषु उत्तरनिधानस् । कुतः । इष्टकाभद्वत्वात्।मविस्कश्चयत्वातीते वचनात्वश्चीनः प्रचेषानां सूक्ताः व्यवसास्त्रस्येनोपारानमिव स्त्रस्य । इरु निवयवापिसितानां विश्लेष उत्तरस्य हत्यपारिसितानां विश्लेष

# क्रजीवस्य प्रधानत्वादहर्गणे सर्वस्य प्रतिपत्तिः स्यात् ॥ ७६ ॥

षद्धुक्तमहर्गणे यथा, ऋजीपस्य ऋत्सनस्याप्तु प्राधानम् , एव-मत्राप्यविशेषात्सर्वामाधुवादानामिति । तत्परिहर्तवयु । अत्रोच्यते । ऋजीषस्य प्रधानत्वाद्युक्तम् । ऋजीषस्याविश्रेषात्मितियपितित्वपित्रिया-यते । सा सर्वस्य ऋजीषस्य स्यात् । यस्य न क्रियेन, तस्य संस्कार-परिलोषः स्यात् । तस्यात्सर्वेषाध्वां यहजीयं, तत्सर्वे मास्यते । इह त्वर्षवेषस्यादित्यपिद्धो हेतुः । तस्याद्विषममेनहन्तिपेणेति ॥ ७६ ॥ ( ज्योतिष्टोमे वासासि सोममानोपा बहरण गोरनु अनाधिकरणम् ॥ २० ॥ )

ि २० ] वासासि मानोपावहरणे पळतौ से।मस्य वचनात् ॥ ७७ ॥ सि॰

ख्योतिष्टोमे मानोपावहरणे समाञ्चाते। तत्र संश्वयः। किं यत्र कवि-न्मानं, येन केनचिद्रपावहरणं कार्यमुन वासिस मानं, बाससा चौपावह-रणमिति । कि माप्तम । अर्थायत्र वत्चिन्मानं, येन केनचिद्यावहरः णस् । एवं चानियमें काघवं प्रयोगपाञ्चमावश्च भविष्यतीति । एवं शाप्ते हुनः । बासिस मानं, बाससा चौपावहै(णं कार्यम् । क्रतः । बचनातु । बचनिषदं भवति । बासास भिनोति, बाससा बोपाबहर-तीति । पचनस्य सामध्यानियम्बेत ।

अवना, नैवात्र संश्रयः । वचनाद्वासिस मानं, वायसा चोपावहर-णम् । एवं शाप्तमुत्तरविवक्षया कीर्त्यते विशेषं विन्तयितुम् । यस प्राप्त-**इत्तरिवश्या कीर्ट्यने, न तत्र पूर्वोत्तर**पक्षाभ्यां प्रयोजनामिति ॥ ७७ ॥ ( अहर्मणे, उपावहर गार्थ वासीन्तरोहन दनाधिकरणम् ॥ ९१ ॥ )

ि २२ ] तत्राहर्गणेऽर्थाद्वांमःप्रक्छितः स्वात् ॥ ७८ ॥ सि ०

अस्ति द्वादशाहः। तत्र चोदक्रशप्तद्वपावहरणं, वाससोपावहरतीति । तत्र संज्ञयः । किम्पारहरणार्थमन्यद्वास उत्पायमुन नेति । किं पासम् । नोत्पाद्यम् । कृतः। न वचनपश्चित, अन्यद्धेदेनोत्पाद्यापिति । वचनाद्वते न मतीमो भेदेनोत्पाचिम् । तस्पात्रोत्पाद्याभिति । एवं भाते, अनः । अहर्मणेऽर्याहास जत्याद्यम् । कथम् । अधर्वहुत्वात् । बहुन्यहानि । तत्र चोदकेनेबत्राप्यते । वाससोपावहरतीति । भेदेन चातुल्पायनाने, जरा-बहर्णार्थं ए । न सिध्येत । सस्मादुत्पाद्वितव्यभिति ॥ ७८ ॥

( अहरीणे तत्तरहः तंब न्धितीयो गवहरणकाळ एव वासीन्तरीत्वाहना -विकरणम् ॥ २२ ॥ )

[ २२ ] मानं पत्युत्पादवेत्यकतौ तेन दर्शना-दुवाबहरणस्य ॥ ७९ ॥ पु०

99 11 96 11

हैनेबाहर्गेण चिन्त्यते। उक्तमेतत् , न्यार्श्वह स उत्प द्यापिते । तम् संशयः । किं मानं मत्युत्पाद्यमुतोषावहरणं पत्युत्पाद्यमिते। किं मान्नम् मानं मत्युत्पाद्येत । कुतः । महती तेन दर्शनातु सवहरणस्य । ज्योतिष्ठीभे यस्मिन् मीयने तेनेबोषावहरणं क्रियते । महतितम् विहत्ते । चोदकात् सुम्रहाय तस्मिनेव काळ उत्पत्यापित ॥ ७९ ॥

हरणे वा शुरवसंयोगादंशीखि पठते। तेन ॥ ८० ॥

न चैनद्दिन, यानं वस्युत्यायिति। किं तर्हि इरणं परयुत्यायम् । कथम् । क्षरम् । क्षरमं । क्षरमं

इति श्रीश्रवस्वामिविरचित्रे भीमांसाभाष्ये दश्रमाध्यासस्य षष्टः पादः ॥

--:\*:---

4911 (011]

इति श्रीभट्टकुपारिस्रविस्थितायां मीमांसाम प्रकारकायां दुष्टीकायां दशमाध्ययस्य पष्टः पादः ॥

१ अर्थाद्विकृती तेन-क. मु॰।

#### अथ दशमाध्याचे सप्तपः पादः ।

( अग्नीवीमीये पत्नी हृदयादाङ्गानामेव हविष्टाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ 9 ] पशीरेकहविष्टुं समस्तचोदितत्वात ॥ १ ॥ पू.

नारभूत्र पा अरु रेश्वापा हुन्यू रूप रेशापाय ॥ १० स्वाध्यः हिति । बाह्यन्द्रः एसं व्यावतंत्रति । नेतद्दिन, कृत्सः पश्चरेकं इविरिति । किं ति । मध्यक्षं हिनियेदः । कृतः । पृथक्षकरपनस्वाद् । पृथन्त्राप्तः नि मसत्त्रन्ते । हुर्दरस्योग्नेऽनद्यति, जिल्लाया अवद्यति, बससोऽनद्यति,

हिंतीं ेऽद्याये ' इत्यस्यामेऽवयति ' इत्यस्यादीने न यागं चोदयन्तीति स्वितस्। इयं यागचोदना ' अग्नीषोमीयं वैद्युम् ' इति । किं हृत्य दीने हवीं वि, उत वधार इतिकासिता व्यक्तिहीं विरिति ।

तत्र पूर्ववसः । पद्योगमीयोगभन्त्रतः श्रुवते, न हृदयादीनाम् । तेषायमीयोगभन्त्रत्ये श्रुक्तितस्रक्षणा स्वात् । तस्य सानाय्याद्विधातः । तेन मःचारपूर्वार्वाचावदाने आवे हृदयादिदेशा विभीयन्ते । तेषां च विकला इति ॥ १ ॥

एकस्तावदयमेव दोषो छक्षणया हृद्यादिदेशादिति । विकल्पद्रोषश्च । यस्य पद्म-व्यक्तिक्षेतिरिति, तस्य तस्या एव व्यक्तेः सक्षण्यादवदानं प्राप्नोति, न हृद्या-

र पूर्वे १६६५—११० । ४ प्रकारनात्वादा—थी० । ३ हृव वस्ता न्यादी—प० । ४ व्हिनेस इति—(४० २ प० २ २०० ६ सू० १५) हृत्यश्रीते सेवः । ५ स्त्रुविति—स्मानेसानेने यद्वा तस्त्रोते १ हत्वस्य स्थितेऽपि यापचेदनात्वेऽवै । केवार इति पूरणम् । ६ व्यक्तिरिते — १० । ४ स्मानेसिमाता — भ० ।

दोष्णोरस्वात, पार्थयोरस्वात, गुदस्यात्रयति। हृद्याकृतिकादिश्योऽबदानं श्रुषते, नैतद्विश्यिते पश्ची संपन्नति। तस्यादृहृद्यावर्थेन विश्वसित्तन्यः पश्चाः। तस्यित्र विश्वस्याने पत्याकृतिने पत्रति। तद्वमापत्रति । पत्रपक्तर्या यागस्य कियमाणस्योपकृषाँत्। तो पत्याकृतिमन्त्रधाय च न श्वस्यते साक्षायागद्रन्यं परिच्छेलुम्। तस्यात्वणाळ्या
साऽऽकृतिकपकृत्यस्वति पत्याकृतिकस्य द्रव्यस्य हृद्याद्विति पात्रत्याचि हर्षांति। तैभ्योऽनदाय मदावन्यायिति। महस्त्वत् । यक्ष सोये,
ऐन्द्रवायसं मृद्धाति, मैशवकणं प्रहाति, आत्रिनं ग्रह्मतीति पृथकत्यनत्यास्योपस्यो हृद्वीः, मेशवकणं प्रहाति, श्वाप्त्वचं ग्रह्मतीति पृथकत्यनत्यास्योपस्यो हृद्वीः, मणाच्याऽनकत्यत्व एव । अय यहर्श्वनस्रकं,

दिम्यः । अधावधारित्युवाद इति । तस्र । यथवधातेमन्य इत्यादीनि विवासिस्त्, ततोऽधकाव्यामक्रव्यावनर्यको स्थाताम् । विधातुं तावस्र काव्यते । वार्वयोपन्यस्यात् । न वार्नुचेते । अपाष्ठस्यात् ।

याँदै च हुरेशनयातिविधिष्टः पर्दोधो विधीयते, जिलाया अवधातियोवामाद्यस्य, तथा सत्यपञ्च्योऽद्यवादः स्याद् । कथम् । अपमध्यान्द आनत्तर्थे सर्वेते, यदा च चूकोंत्तरी पदार्थाकवाती तैदाऽऽनन्तर्थेस् । यदा च तो न स्तः, कस्याऽऽनत्तर्थे सृत्यात् । अवगती चेर्साठाद्याव्यातः कमः । तत्राध्याव्योऽज्ञानदः । न च भवता पदार्थाविधानिव्यते, चेनाधर्यञ्जोऽज्ञानदः । न च भवता पदार्थाविधानिव्यते, चेनाधर्यञ्जोऽज्ञातिविधानिव्यते, चेनाधर्यञ्चाद्याद्वाद्यते तत्व्यविधानिव्यते, पद्यविधानिव्यते, पद्यविधानिविधानिव्यते, पद्यविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानिविधानि

अर्दिमस्तु परोऽद्दष्टार्थत्वमेव दोषः । ४०ेषु यागार्थेषु न किषिद्वडम् । पशु-चोदनाऽपि छतितछसणया हृदयादीनि छत्तयन्त्यमीयोमाम्यां सह संबच्चते । एवं

१ बाषमभेदमगादिति—हदगादिगलये प्राप्तावदानाजुवादेन हदगादिग्रदेशस्त्र, अप्राप्तिः परवाप्तस्य कार्यः व विधाने वावयोगदादिल्यः । र अप्राप्तादिति—हदग्रादिदेशालां क-मस्याप्रपादाविद्याः । र सनावी प्राप्तिमाद्द-यदि चेति । ४ पदायं इति-मावनाव्यः इति वेधः । ५ कप्रवाद-मु, । ६ वदेति—सदा तरोशनन्तयेमवद्यानितुं खन्यतः हरवयेः । ७ यागदिद—पः इ. । ८ अवववद्मावाब्दावनुवादो—हः।

तस्मृतराधनेकहिष्ट उपपद्यते । कथम् । कस्कारकोरवदानमन्येनानुत्रि-ष्ट्रसन् न कस्कारय पद्योरवदीयत इति दर्शयति । २ ॥ ( हृदयादीनामेबावदानसंबन्धितया श्रूयमाणानौ हृषिट्टेन तदितरावववानौ हृषिट्ट-परिसहयाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

## [२] इविर्भेदात्कर्मणोऽभ्यासस्तस्मानेभ्योऽवदानं स्यात्॥३॥पू०

भरपङ्गं हिन भेंद इत्येनस्समिथिनम् । इदिमिदानी संदिशने । किं
येन केनियदङ्गन हिन्या यागो निर्वेतियत्य उत सर्वेभ्योऽबद्दावन्यस्,
अथवा परिसंख्या केनियदिति । किं पासम् । सर्वेभ्योऽबद्दावन्यस्,
अथवा परिसंख्या केनियदिति । किं पासम् । सर्वेभ्योऽबद्दावन्यम् ।
अयदानकर्षाभ्यसितन्यमिति । कुतः । हिन्यस्ति । भिन्नानि हर्नाक्टिया
स्वाद्या परिस्थिनानि, तेभ्यः सर्वेभ्योऽबद्दातन्यम् । पर्याक्टस्या हि
केलियदिश्चेषाः परिन्छियन्ते। तथादे, एकस्पादङ्गादबदीयेत, नपदनाकृतियरिचिक्ताः सर्वे विशेषा उर्वम्याद्या । तत्र पदनाकृत्याऽङ्गावाशे
कृत्वा स्यात् । अनेकिवश्येषण्यिश्चां हो पासपाद्यं परिच्छिन्त्री,
अङ्गन्यावं नीता भवति, नाम्यंथा । एकहिविष्टे हि प्याकृतिपरिच्छिन्
आङ्गनावं नीता भवति । नाम्यंथा । एकहिविष्टे हि प्याकृतिपरिच्छिन्
स्विवस्यकृत्वेकस्थादङ्गादवयन् काथिद्विश्वान्त्रस्याः । अभ्यस्वस्ववदानानि सर्वान् विशेषान् परिगृहः । । तस्यास्यवेभयोऽवदातन्वपिति ।

आइ। नेतु पत्राकृतिवारिक्विज्ञानां विशेषाणां यागार्थस्वादत्यकः मेन यागः सिध्येत्। बच्यते । सिर्ध्येदेवं, यदि विशेषाणां यागः संबन्धः श्रृथेत । पश्चाकृतेस्तु श्रृयते । तस्माद्विश्रेषेषु मुख्यान

च येषामङ्कानामवद्यतिः श्रृयते तान्येव यागसाचन.नि, नाङ्गान्तराणि । कृतः। पशुशक्दोऽपं हृदयादीनि वाक्यानि हृद्वा तनो छत्तगातृत्वा कश्वितः। यानि हृद्वा कश्यितसान्येव छत्तयति । अन्येषामश्रृयमाणानां कः प्रसङ्को, येनं तानि हृदि-ष्ट्रेन छत्तयेत् ॥ २ ॥

९ पश्चाक्टरमा द्वि केवित्—ग. शु. । २ उपश्चीक्षयेरन्—ग. । ३ सर्वोबदानाभ्यासेनैव यदार्र श्रुतादवर्त्ता—ग. । ४ सिण्येदेव-इ. ५ येनेमानि हुर्वापि न ळश्चयेत्-मु.।

केष्यक्रभावः कृतो यनतीति तद्यै प्रयोगनवनेन विश्वेषा एक्टने, भावगरपते विश्वेषः, को वा विश्वेषो गृहीनः को वा नेति । अतः सर्वे गृक्षन्ते प्रयोगवचनातुत्रहाय । यश्च विश्वेषो न गृहीतः, तेन विनाऽपि ययाश्चतेषेव भवनीति कल्प्यमाने, तस्य पर्राकुर्या पैरि-च्छेदे न कश्चिर्पिषकोऽपौऽङ्गीकृतो भवतीत्यतादरस्तं प्रत्याश्चितः स्यात् । तस्यास्तर्भेभ्योऽवदेषं हृद्यादिभ्योऽवश्चिष्ठाच्येति ॥ ३॥

आज्यभागवद्या निर्देशात्वरिसंख्या स्यात् ॥ ४ ॥ ति०

हृदयादिभ्योऽबदातच्यं नावशिष्टःत् । कुनः । तेषां निर्देशात् । निर्देश्यत् । निर्देश्यत् । स्वादं विवादं विव

तेषां वा व्यवदानत्वं विवक्षन्निर्त्तिरीत्पशोः पञ्चा-वदानत्वातु ॥ ५ ॥

बाशब्दः पक्षं ब्याबर्तयति । न चैतद्दिन, परिसंख्येति । तत्र हि त्रयो दोषाः—स्वाधेवहाणं, पराधेकत्यना, प्रसंबाध्येति । यदुक्तं निर्देशादिति । नैनरेत्वम् । तेषां हृत्यय्ताना व्यवदानालं विव-सन्नभिनिर्देशेत् । नैनं वचनव्यक्तिपेत्रती, एकादशैव पत्रोरस्दानानि नाभ्यधिकानि । यान्यवदानानि तानि द्विद्विरस्यानीते । क्रवं तहिँ । एकादश्च द्विद्विरस्यतीति । कुनः । न,त्रादानमन्यो । असासस्यात् । क्षयमनासिः । पत्रोः पत्राबदानरसान् । प्रश्चावदानस्यं हि पश्चोः श्चयते ।

#### [311811

१ त व गम्बते—क.। गावर म्यते—र.। २ पर्टिन्ट्रेट् स्थिद्यि—क.। १ कंपवतीति— द्वा- प्रजानक्वामिति, इत्तरेशा—क.। ५ परिकंड्यायकं—क.। वरिकंड्याय-र.। ६ उक्त-प्रिकेट—(अ॰ १- पा॰ ० जा॰ ९ पूँ० २८) हरवत्र वस्पर्वः। ७ अभिनिर्देक्षाय्—प्री. प्रा.। ९ आसावाय्य—क.।

तस्याचानुवादः । एनाःनि दिद्दिरवद्यानितः एतेषां दिरददानं विधायं कृतार्थः शब्दो भवति । अवशिष्टानां स्थागं न वारयति । तस्यात्सर्वे-भ्योऽस्टेयियति ॥ ५ ॥

अंसरिरोनूकसक्वियपतिषेधश्च तदन्यपरिसंख्या- नेऽनर्थकः स्पान्यदानन्यात्तेषां निरवदानप-

तिषेधः स्यात् ॥ ६ ॥

इतस न परिसंख्या । कृतः । अंसिक्षरोन्कसविषयविषेतात् । प्रयमेनेषां पतिषेत्र उपश्चने, यदि न परिसंख्यानं मयति । स्वति च सा । नांसपोरवयानं, न क्षिरतां, नान्कस्य, नापरसक्य्योरिति । परिसंख्यानं, अंसिक्षरोन्कसक्यनां पतिषेत्रोऽन्धेकः स्यात् । अय तु न परिसंख्यानं, अंसिक्षरोन्कसक्यनां पतिषेत्रोऽन्धेकः स्यात् । अय तु न परिसंख्या, ततः प्रदानत्यात्, पार्यसादीनि, तेषां निरददानं पतिष्यते । किपिदं निरवदानं पतिष्यते । किपिदं निरवदानं पतिष्यते । किपिदं निरवदानं निरवदानं हिस्यां क्षियां क्षेत्र । किपिदं निरवदानं निरवदानं क्षियं निरवदानं निरवदानं क्षियं क्षेत्र इति ॥ ६ ॥

अपि वा परिसंस्ता स्वादनवदानीवराब्दस्वात् ॥ ७ ॥

अपि वेति पक्षच्याञ्चासः । परिसंखीत स्यात् । नैन सर्वेश्योऽवदान् स्वयम् । कुनः । पुनः अवगरपार्धवस्तात् । नमु विदोषा परिसंखीत्यक्तम् । खन्यते । नात्रापं दोषो भवाति । कषम् । अवदानं दि चौदकेन द्देषार्धि माम्रोति । इह तस्य हृदयादिपिः संवय्यः क्रियते । तेन हृदयादीनि भवित नात्र्याच्यक्तानि पष्णक्रवेदैवनासंवर्धनि । न चैनस्यिन् पत्यक्ते हृदयादीनि । न चैनस्यन् पत्यक्ते हृदयादीनि । न चैनस्यन् पत्यक्ते हृदयादिष्य । हृद्यदिष्यप्ते । स्वत्यक्ति । स्वत्यक्त

#### 4 11 4 11

९ प्रदातन्यायावात्त्वातेषां ---श्री, कः ग. । २ निरवंदानम् ाहिरवदातीते तःप्रतिविध्यते-सु॰ । ३ वाक्येतेव---ग. ।

आपि च, अनवरानीयबुन्दो भवति । बाहरपान् अनवदानीपान् सुराग्नदांबाऽऽजिसूद्रशो इरगीति । यदि परिसंख्याः ततः किंबिदङ्गः सनवदानीयं भवति । इतरया सर्वेषवदानीयं स्यान् । अनवदानीयः शन्दो नोषपयते । तस्यान्दार्संख्येति । नतु शृङ्गस्तुराभिगायमनवदाः नीयं अदिप्यति । तेन्द्रच्यते । अनदानीयं दि तत् । अनदनीयइरणे, आजिसुद्र्य इति चतुर्या नोपपयते । न दि शृङ्गस्तुरेण, आजिसुनोऽ-भिषेपत्ते । स्यादेत् । परिकायीं तद्वाविप्यतीति । उक्तवेतत् । न देवताद्रवेण स्वत्राणीं क्षवेष्यानीति । तस्यान्व शृङ्गस्तुराभिया-यस् ॥ ७॥

### अबाह्मणे च दर्शनात् ॥ ८ ॥

इत्थ परिसंख्येति । कुतः । अब्राह्मणे हि भन्नं दर्भयति । क्रयम् । ककुषो राजपुतः प्राश्नाति श्रुपं गेण इति ककुषो ससं दर्भयति । इत-रथा यागे प्रयुक्तस्यव्हर्भनं स्थान् । तिर्वदानं च भवेत् । निरवदानय-तिरेषात् । सस्यादिष परिसंख्योति ॥ ८ ॥

श्वनाश्वाेपदेशाच तेपामुत्सर्गवदयज्ञ रापत्वम् ॥ ९ ॥

इतस पर्विस्ट्येति । इतः । जुः । जुः । त्रो परेशात् । जुः । जुः । परेशो दि । यदि न परि-सवति, ईयान्यङ्गान्यभिष्ठविते, जुः । न स्वात् न परि-संख्या, सर्वेषा श्राणं १ रात्, अत्रु । दर्धनं ने पपरे। । परिनंख्याने तु सति हृदयादिन्योऽन्येगाम्, अयुज्ञेषस्त्रम् । यथा, पर्यक्षिकृतं पास्ती-वस्तुस्तुल्जेति । तेषां तब अयुणं न स्यात् । अत्रु । स्वर्धनं वोषययो । सस्मादिष परिसंख्येति ॥ ९ ॥

( अर्घकोनीचे पद्मापनिकारोकोक्षेत्रिक्तेः निष्टळ्यागानुळनावि हरमस् ॥ ३ ॥ ) [३ | इकारोपारिस्वछ्ळदिकोत पळतिवतः ॥ २०॥ प्०

अस्ति ब्योतिष्टोभे पशुरथीषोधीयः यो दीक्षितो सददीषोधीय पशुमाळभेतेति । अस्ति तम चोदकासः स्विष्टकृत् । देदे सूत्रते, इपक्केः स्विष्टकृतं सन्ति।ति । तम संत्राः । क्रिमिडमाक्कोरस्यिक्त्योऽ-क्षेत्रयः स्विष्टकृता सद्यमुन्तनिज्याकोरसः इति । क्रिमसूत् ।

<sup>♥ || &</sup>lt; || < ||

<sup>1</sup> माइंत्या अत्व चन्ना० . २ आवदासीयंच्नाः मुः ३ आवदासीयच्नाः मुः। ४ सर्व० प्रदानं भेवेर्-- इ.। ५ अवश्रोधरं धर्वेशं अवश्रं ६०१ (चन्द्रियाने मासावेच्यः ।

इल्पाशेषेभ्य इति । कतः । एवं प्रकृतिवच्छव्दानुग्रही भविष्याति । श्रीव्यक्तानि यानीज्याशेषभतानि, तेभ्य उज्यायां कियमाणायां त्रिश-ब्दोऽध्यनग्रहीतो भवति ॥ १०॥

### व्यक्केर्वा शरबद्धिकार: स्यात ॥ ११ ॥ सि॰

अनिज्याशेषेस्त्रपङ्गेरिज्येत । एव विकारः स्वात् । न त्रीणि यानि कानिचित्रकानि । यदि थैः केश्विक्रिभिरक्षैरिरुण कर्तन्वेत्वभ्यपग-स्येत. तत्राङ्केरिति न विधीयेत । प्राप्तत्वादेव । त्रित्वार्थ विधानं स्यात । त्रिभिरिज्येवेति । तत्र त्रिशब्दोऽङ्गश्चव्देनासमर्थे एव स्यात. असामध्ये समासो नोपपद्येत । अपि च. अतत्यां भयाणामङ्गानामेकस्वां साधा-रण्यां कियायानेकस्मिन्ना साधारणे गुणे त्रिश्चन्दस्याङ्गश्चन्देन विश्वे-षणविश्वेष्यसंबन्धाभावात्सामधर्यं न विद्यते । यानि श्रीण्यङानि तित्वसंबद्धानि तानि त्रयङ्गानीति । असति विशेषे व्यवहाराभावात्साः काङ्कंभवति, कत्तनानि त्र्यङ्कानीति ।

त्वत्पक्षेऽपि कथम् । तदच्यते । समाहार एव समासः । येषां समा-हार एक एकिन्यागुणसंबन्धी वा, तानि ज्यङ्गानि । एपां च समा-हार उच्यते । यहाष्णाः पर्वाधीदमये समबद्यति, गृदस्य मध्यतः, श्रीण्या जघनत हति। समबदानं समाहारः, एकेनामिना गुणेन सं-बन्धः, एकया च समबद्यतिक्रियमा । तस्मादेतानि उपङ्गानि, एतानि चानिज्याश्चेषाणि । अते। वचनपापाण्यादानिज्याश्चेरैहरुयञ्जेः स्विष्ठक-

#### t • 11 ]

एकादशानां तावन्मध्ये त्रित्वं नास्ति, यद्विधीयते । संख्या हि केनचिदेकेनावान्तर-वैभेसयोगेन प्रवर्तते । न च केषाचिदेकवर्भयोगोऽस्ति । येनैकादशम्योऽवाञ्छियेत भित्वम् । समासानुपपतिश्च स्थात् । अङ्गशब्दो यदि त्रित्वेन संबध्येत ततो न स्विष्टक्रता । यदि स्विष्टक्रता न त्रिस्वेन । दोशदीन्येकया समवद्यतिकियया यकानि मदस्यक्षिसंयोगेन । तत्र समासार्थो विश्लेषणविशेष्यभावश्च घटते तेषु गृह्यमाणेष ।

१ ब्रिशक्दोऽनुगृहीतो भविष्याते-ग.। २ प्राप्त वात् । एवं त्रि-ग.। ३ अंतबद्ध एव-ग०। ¥ मेद-म० । ५ स्वष्टकृतेति-तंबन्धः स्थादिति शेषः । ६ दोषादीनि- व. क. सु० ।

दिङ्येतेति । श्रस्वत् । यथा, श्वरमयं बर्हिशिते वचनपामाण्यःच्छदैः कुशा बाध्यन्ते, एवमिहापीज्याशेषता वाधिष्यत इति ।

आह्, इच्याञ्चेषाणां प्रतिपत्तिरेषा । न चान्येनेज्यायां क्रियमाणाया-मेक्स्यतिपादिनं भवति । तस्मादिज्याञ्चेषाणां कार्येऽवर्तमानानि नेज्य:-श्चेषिकक्षास्प्रतानि भवितुषईन्तीति । अत्रोज्यते । यद्यपि प्रतिपाद्यन्ते तथाऽपि नान्यया । तस्या निर्देत्ताविज्याञ्चेषः कर्तव्यायामनिज्याञ्चे-षाणि विधीयन्ते । एतानि तत्र प्रतिपाद्यिनज्यानि । एतान्यपि हि क्कृतकार्याणि प्रतिपाद्यितज्यान्येव । यानि तु श्चेषभूतानि तानीह प्रतिपिद्धानि ययाकायस्यत्र प्रतिपाद्यिवज्यत्व इति ॥ ११ ॥

अत्र चोयते । प्रकृती यागद्रश्यवेषसंस्कारको दृष्टः स्विष्टकृत् । चैतैदीरादिभिर्यानः कृतो येन प्रतिपादरम् । तस्मास्त्विष्कत्प्रतिक्त्यकं यागान्तरनेतद्द्रगक्कतकार्यं विश्वयिते । हृद्यादिभिश्चोद्कप्र ष्ठः स्विश्कृतकेन वार्यते ।

अश्रोच्यते । यदि त्विष्टहर्तुवादेन ब्यक्तीनि विधीयेरम्, ब्यक्तिविधो वा स्विष्टकन्, ततोऽपाक्टनकार्यः स्थान् । इह च ब्यक्क्तिने पति न्विष्टकृद्विचीयते । तान्यपि प्रतिपादनयोग्यानि, चुषकशक्त् । या च तृतीया विधन्तिः, साऽर्यभाष्ठेवःन् चते । इत्यादीने च येन केनियदुरायेन प्रतिपाधन्ते, न स्थिष्टकृद्यागेन ।

भीर, रदक्किः न्विश्कृतं यज्ञति तक्षिभिरति, तस्योक्ष्यवरः स्विश्कृद्धिरेशणार्थपुः धार्यते, विशेषणं च न कार्ययोगि, विशेषण्यः स्विश्कृत्तरम् भिरम्यासः प्राप्नोति । न चैकाद्यानां मध्ये विसंख्या निष्यते । क्षियायोगपूणयोगामात्रात् । यश्चैकाद्यानां मध्ये कार्याणां प्रहृणं कर्याति तेवापि समाहत्रस्यनः कर्तव्यः । यन्त्र दोगौनि गृह्याति तस्योगप्यदेशयान् भावः । प्रमाणारत्येण समाहत्रस्यान् भावः । प्रमाणारत्येण समाहत्रस्यान् भावः । प्रमाणारत्येण समाहत्रस्यान् भावः । प्रमाणारत्येण समाहत्रस्यान् भावः । प्रमाणारत्येण समाहत्यस्यान् स्वा

मनु यागदःचकेषस्यावतिषादमादमाङ्कतकार्य आयधेन । तस्मादद्विसम्यासः स्तिष्ट-इतः प्राप्नोति । एवं वर्णमान उच्यते । स्विष्टङ्स्यमन्वत्रः विभीयने प्राक्षनास्काः सर्विचिच्छवेति ॥ ११ ॥

तस्यिनिवृत्ताविज्या-ग०।२ दोषादिनिः—व. इ. सु०।२ अङ्गानि—इ.।४ पूर्वी-क्षमेव विद्यानं धेप्रेषेण प्रतिपादिन्दं पुनरारमनै-यदीव्यादिना।५ तस्येति-प्रवादिन हस्यर्थ। ६ क्रियेति-क्रियायोगस्य, गुणयोगस्य वाऽनाव दित्यर्थः।७ दोषादिनि-न. इ. सु०।८ अद-विश्वत्व, सु०।

( अध्युध्न्या होतुः प्राकृतकृत्क्वेडामश्चनिवृत्त्यविकरणम् ॥ ४ ॥ )

# ि ४ ] अध्यूष्नी तु होतुस्त्र्यङ्गवदिडामश्चविकारः स्याता ॥ १२ ॥ सि०

आस्त ज्योतिष्टोमे पशुरशीपोमीयः, यो दीक्षितो यदशीषोमीयं पशु-मालभत इति । तत्रेदमान्नायते । अध्युधनी होत्रे हरन्तीति । तत्रायपर्थः सांश्रिकः । किमध्युध्नी होतुभक्षस्य विकार उत्ताविकारो होतुर्निय-म्यत इति । कथं विकार: स्यात । कथं नियम्यत इति । यदि, अध्युध्नी विधीयते, होत्रे हरन्तीत्येतदन्य ततो विकारः । अग. अध्यध्नीम्बाह्यय होत्रे हरन्तीति विभीयते, ततो नियमः । कि प्रमा होतुर्भक्षस्य विकारः स्यात् । कुतः । अपूर्वाऽध्युध्न्यदैवतश्चेपत्वादिडा-भक्षे न प्राप्ता । सा न शक्याऽनुवदितृम् । भतो विधीयते, होतृभाग-इरणे। अध्युष्ती भवन्ती होतृहरणे प्रत्यक्षा, आनुमानिकमिडाभैक्ष निवर्तयतीति । ज्यङ्गवत् ्यया, अनिज्याश्चेषेस्त्रवङ्गीरिज्याश्चेषाणि निवर्नन्ते. त्द्वत् ॥ १२ ॥

# शेषे वा समेवैति तस्माद्रथवित्रयमः स्यात्॥१३॥

बाश्चन्दः पक्षं व्यावर्तयाते, इडामश्लविकार इति । कथम् । स्या-दिडामक्षविकारः, यद्यपूर्वाऽध्युष्ती स्थात्। सा द्वाडायां समवैति । कथम् । अनस्थिभिरिटां वर्षयन्तीति तस्या हरणं प्राप्तम् । होतु-संबन्धो न प्राप्तः । स विधीयते । यामिमामध्युधनी हरन्ति, तां होत्रे, नान्यस्मा इति । होत्रे त्वन्यं भक्षं कुर्वन्तीति । अपि च, होत्रे हरन्ती-त्यानन्तर्यादेकवावयता पत्यक्षा । इतर्यस्प्रन् पक्षे, अध्युधनीं हर-न्तीति च होत्युव्दव्यवधानात्कल्पयितव्या भवेत । तस्याद्धागे नियमः। रथवत् । यथा, यजुर्युक्तं रथमध्वर्यवे ददातीति रथस्य वाक्यान्तरेण माप्तत्वादव्यवधानाश्चाध्वर्युभागे नियमः । एवमिहापि होतुभागे नियम इति ॥ १३ ॥

अशास्त्रत्वाचु नैवं स्यात् ॥ १४ ॥

तुष्ठस्ः पसं व्यावर्तयति । न भागे निर्ययः । इहामस्वित्तार हाते । कुतः । नास्ति शासुं, पेगेदाभंसेऽध्यूप्ती स्यात् । निवद्युक्तस् , अन्स्यिभिरिदो वर्षयन्तीति । उपयते । अनुवादसरूप्तव्यद्वद्वद्व । आप्तत्वा-धानिश्विष्यते तत्समवत्त्रधान्यां-धानिश्वित्तं , वस्त्रप्तवत्त्रधान्यां-धान्याते, पट्टहृदयं भास्यति जिह्नां वसस्तिनपतः, तस्या चनिष्ठुप्तिति अनुवाद इति गम्यते । न चात्रध्यूष्ट्रनी कीर्त्यते । तस्याद्व-भाष्ता । अवाप्ता चत्र । होनृदर्गश्विदय विविष्यते । यत्र वस्यवानाद्व-प्राप्ता । वस्याव्याता अवाप्ता चत्रपित्रव्यति । अपूर्वेत्वाद्यपुष्ट्य्या अनुवादाभावे अन्धेकत्वपिद्याप्त करव्यविष्यादाः । एवं च स्वप्रत्यतं हरणं विदितं अविष्यति । इत्यया तु होत्रध्युष्ट्रचीसंत्रचो विविषेत्र , न स्वपद्यतं हरण्याति । इत्यया तु होत्रध्येक्षत्वादः । १४ ॥

# अपि वा दानमात्रं स्याद्धशशब्दानाभि-संबन्धात् ॥१५॥

अपि बेति पसच्याष्ट्रसिः । यैद्येषं, न वननान्तरेणेडाअक्षेऽध्युन्नी भाष्ता, सांऽपूर्वा दर्वेच्या विश्रीयते । त तर्वि सक्षत्रिकारः । दानमात्र-मेतत् । होत्रेऽध्युर्व्या हरन्तीति । नात्र अक्षराज्देनाभिसंयोगो विश्रीयते । तस्यात्र अक्षत्रिकार इति ॥ १५ ॥

# बातुस्त्वविद्यमानन्वादिडामक्षविकारः स्याच्छेषं प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥ १६ ॥

तुबन्दः परं न्यावर्तयाते, दानपात्रमेतक अक्षविकार इति । नेतदा-नम् । दातुरभावात् । पश्चवेंत्रं संकल्पितः । यागं वत्रीयिस्वा नान्यत्स्व-कार्यमनेन कार्यभिति । तेन स्वाम्यभावाद्यानं नास्ति । कक्षं स्वाम्य-भावः । तेषं प्रस्यविधिष्टस्वात् । तेषं भति यथा यज्ञपानस्तया होता । उमावपि न प्रभवते द्रव्यस्यति नास्ति दानम् । अय कथं अक्षयब्दाः

#### 18 11 84 11

<sup>1</sup> नियम इति—मा. । २ येनेबामरमूनी प्राप्त्यात्—मा. । ३ अनुवाहत्वक्य —क. ग.। ४ ययुगीरीयानते—क । ५ होनेक्यूनानिबंबचो निर्धायते । न त्यपदगतहरणम्-मु. । ६ संदी-मात्-प्री. ग.। ७ वर्षेनै-मु. । ६ वाऽपूर्व निर्धायते—म. ।

निभसंयोगे यक्षः । चतुर्धाश्रवणात् । चतुर्धा तादध्ये भवाते । होव-र्याऽध्यूष्ती । तया होताऽभिमेयते । सा होतुक्वकरोति । सा भस्यमाणा सामध्येजननस्य दृष्टस्य ळाभाय, पया च यातत्या च मात्रयोपका-रिणी भवति । तत्र चतुर्धाश्चितिरतृगृक्षते । इतरया ब्रह्मयमान उपकारे चतुर्धाश्चितिषीष्यते । तस्मादिढाभक्षविकार हति ॥ १६ ॥

( बनिष्ट्वाऽग्नीचः प्राकृतकृतस्नैडामक्षानिवृत्त्यधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ पू ] अन्नीपश्च वंनिष्ठुरध्यूध्नीवत् ॥ १७ ॥ सि० तत्रैवान्नीपोधीयं पवी श्रूपते, बिन्धुद्रविध इति । तत्राधिकरणप्देशः। तत्र यः संश्वयः, स इहापि। किं बनिष्ठुरप्रीपे विकारो भक्षस्य, खत तस्य भागिनयम इति । ततः स एव पूर्वपक्षः। अपूर्वत्वाद्विधीः यते । तस्य तदेवोचरम् । वचनान्तरेण नास-त्वाद्वानियम् इति । ततस्य तदेवोचरम् । वचनान्तरेण नास-त्वाद्वानियम् इति । ततस्य तदेवोचरम् । वचनान्तरेण नास-त्वाद्वानीनयम् इति । ततस्यदेवोच्यते । अनस्यभिरिडां वर्षयम्तीत्य-नुपाचत्वाद्वान्नो वनिष्टुर्विशीयत इति ।

अनाऽऽह । नतु बैनिपुरिष तत्र संकीतैनारसाप्त एवेति । अनो-च्यते । विनिधु मास्यतिर्वेतावत्त्व । वेनेदायां मासनमानं तस्य विधी-यत इटासंस्कारार्थेन । नासाविद्यः, न तस्य भक्तन्त्रदसयोगः । तस्मा-स्मासनमानं, न तस्य अने माहिः । पूर्वेस्कान् चन्ने न चतुर्थीसंबन्धः, तस्यतद्वरनीय इति । चतुर्थीसंबन्धेन भन्नणं विधीयते । तस्मारपूर्वेणा-धिकरणेनातुरुषाञ्चराषा तुरुषता सूत्रेणातिदिश्यते । सर्वेश्वेवाधिकरण-मदेशेष्वतुरुषाञ्चरः निवस्थेते ॥ १७ ॥

( पशी मैत्रावरुणस्यापि शेषभक्षप्रतिपादनाधिकरणम् ॥६॥)

[६] अप्राक्टतरवा नैभेत्रावरुणस्याधक्षत्वम् ॥ १८ ॥ पू० अस्ति ज्योविष्ठोभे पश्चरधीपोधीयः, यो दीक्षितो यदग्नीषोधीयं पश्चपाळमत इति । अस्ति तत्र मैत्रावरुण ऋत्विक् । तं पति सेदेहः । किं तस्य चोदक्षपातः शेषभक्षीऽस्ति, नेति । किं पासम् । अपाक्वनीऽसी, न तस्य मक्षे कियमाणं भक्वविवन्कृतं भवति । तस्मादमाहमतस्वान्यैत्रा-वरुणस्याभक्षत्वम् ॥ १८ ॥

#### १६॥ १७॥ १८॥

९ होत्रे सा—क. सु.। २ वनिष्टुः—औः ग.। ३ वनिष्टुरपि-ग.। ४ वननेन—क. ग. । ५ असक्षः स्पात्-ग.।

## स्याद्वा होत्रध्वर्युविकारत्वात्तयोः कर्माभि-संबन्धात ॥ १९ ॥ सि०

स्याद्वा मैशावरुणस्य भक्षा । वैषेषुँ झमावध्वयुविकारः । अनुवचनेषु होतुः । तस्तान्येत्रावरुणः वेष्यति चःतु चःऽऽहः , ति । अःस्वस्य तयोः कर्माभिसंबन्धाद्यपीर्वस्या भक्षं छभते । तस्यात्य भक्षः स्यादिति ॥१९॥

( पशौ मैत्रावरुणस्यैकमागत्वाधिकरणम् ॥ ७ %)

# [७] द्विभागः स्याद्द्विकर्मत्वात् ॥ २० ॥ पू०

अपेट्रामी भैजावरूपमेव पति भविन संदर्धः । कि दिवागी भैवा-वरुण उत्तेकपाग इति । कि पासम् । द्विमागः स्यात् । अध्वर्भुविकार-स्वादध्यप्रभागं प्राप्तानि, होतृविकारस्वाद्धोतृपागं प्राप्तोति । तस्माद्-द्विमागः स्वादिति ॥ २९ ॥

एकत्वाह्रेकभागः स्याद्धागस्याश्रुतिभूतत्वात् ॥ २३ ॥ सि॰

बायब्दा प्रसं व्यावतीयति । न द्विभागः स्वात् । एकमागो भवे । दिनि । कृतः । भागस्य अनिभूनत्वादिति । नेहाध्य प्रेयोगो भेवा-बरुणस्य अपने, नार्व कोनुभागः । यदि सुभी अप्येयानाम्, एकेन भागेन कृते अपि संस्कारे द्विनीयोशि व वनस्य स्वयास्य त् । चीन् केन वयोः मासिगीयते । तनैकत्यास्त्रे बावस्य एक्तिन भागेन यावनी माकती क्षतिः सा कृतित दिनीयभागं चोन्नसो न माययि । तन्यादे-कभागः स्वादिति ॥२१॥

( पशौ प्रतिप्रस्थानुर्भतामावाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] प्रतिप्रस्थातुश्च वपाश्रपणात् ॥ २२ ॥ पू०

अभीवोभीय एव पक्षी मिलिस्याना नाम ऋत्विक् श्रूपने। तं पति संदेहा। किं तस्य वेपमलो भोन, नेति। किं शाहप् । मोदिति। हुता। वर्षा हिं श्रुपपत्यध्यकुकर्षकरोति, मतिबस्यान वर्षा श्रुपवनीति। तस्मात्स्यादस्य महास्ति॥ २२॥

#### 19 11 20 1: 21 11 22 11

१ मैत्रावरूनमञ्चः—सु. । २ विधेव्वती-सु. । ३ अर्थावस्या—स्वानावस्यरमर्थः । ४ सेशयः-ष. । ५ एकेन च-ना. । ६ स अपयति । अर्बार्धु-ग. ।

अभक्षो वा कर्मभेदात्तस्याः सर्वपदानत्वात् ॥ २३ ॥ सि ०

अभक्षः स्यास्त्रतिपस्याता। कुनः। यहिवन् याँगेऽसावध्वपींबिकारः, तस्य द्रव्यश्चेषो नास्ति । वपामसौ अपयाति । तस्याः सर्वप्रदानत्वत् । क्ष्या द्रव्यश्चिष्यङ्गेष्ठ, न तन्नासा-वध्वपींबिकारः । अन्यद्धि नपाप्रवेषङ्गापूर्वति हद्वैयादिष्यङ्गेष्ठ, न तनासा-वध्वपींबिकारः । अन्यद्धि नपाप्रवेषङ्गापूर्वत् । चोदकेन च यस्यापूर्वस्य । प्रवेषिकान् च यस्यापूर्वस्य शेषाः प्रविवाद्यते, तस्य तत्कर्षकरे भन्नः। एवं हि तस्योषकान्त्रको भवति । अन्यकर्षकरे भन्नयति । तस्योषकान्त्रको भवति । अन्यकर्षकरे भन्नयति । तस्योषकान्त्रको भवति ।

नन्यङ्करिष्वि प्रतिषस्थाताऽध्यप्रैविकारः। स ह्यनदानं करोति, दक्षिणतो नियाय प्रतिदस्थाताऽष्यवतीति । यस्यां श्वास्वायावेतन्नास्ति,
तत्रेषा विचारणा । अयवा, अन्यकार्यभेतद्वदानय्, अन्यकार्यके प्राह्वतम् । तत्र प्रकृति यजित्रवदेन यदानारस्थेऽबदाने युक्तेति द्विसंख्या केवला स्थ्यते, नावयत्यर्थः। इह पुतः प्रतिषस्थातुरवदानं चौयते, नाऽऽदरस्यः। यद्वाबदानं भविष्यति, स प्रदानारस्यः। तत्र प्रकृती प्रदान विकीर्यितऽप्यद्ष्यर्शुर्वादितोऽबदानं निवैत्यति। तेन वाऽस्यत्य वा तत्कर्तव्यम् । संनिष्यानार्य्यर्थुरेव करोति, न नियोगवस्यव्यव्यक्त्य भूकर्षे । यक्षार्थारकृतं, न तक्षोदकः प्राप्यति । अर्थादेव तदिहाध्वर्यु-णाऽस्येन वा कर्तव्यं, प्रतिवस्यातुर्ववर्षनं नियवप्रयम् । तस्याकाव्यक्राये प्रतिप्रसानाऽस्वर्थुकर्मणि वर्तत इति नास्याङ्गेष्ट भक्षः स्यान् ॥२३॥

( गृहमेधीनस्याऽऽज्यमागपुनःश्रवभेनापूर्वःवजातेपादताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] विक्ठनी प्राक्ततस्य विधेर्ग्रहणात्पुनःश्रुति-रनर्थिका स्यात् ॥ २४ ॥ पू०

चातुर्भास्येषु श्रूयने, महद्भयो ग्रहमेषिभ्यः सर्वासां दुग्वे साये-मोदनभिति । तत्रेदं समामनन्त्रि, आज्यभागौ यजाीति । तत्र संबन् यः। किं चोहकेन माप्तारोरण्यभागयोरतुवादमात्रमेतत्, किंवा चोई-

<sup>₹ 11</sup> 

९ यागे सोऽष्ययोः —क. मुः । २ हृदयादिश्वरेषु —क. मुः । ३ अन्यत्कार्ये प्राकृते —गः । ४ न स प्रदानारम्भः —नः । ५ सायमोदन इति —कः गः सुः । ६ चोद्फेनैतेन च—गः ।

केनानेन च द्वाभ्यावेकं कर्ष चोयने, किंनाऽधैनादार्थ प्रहणम्, जताधिकयोः कर्षान्तरयोक्त्याचिः, अय परिसंख्यार्थम्, अथवा, अथवा, अथवा, अथवा चोदकेनाऽड- उपमागावेच प्राप्येते, चोदक एव वा नास्ति, अपूर्वी ग्रहमे- चीय इति । किं प्राप्तः । विकृतावेतस्या प्राकृतयोराज्यभागयोः चीप्तिमा प्रमुद्ध । किंत्रवादेशस्य प्राकृतयोराज्यभागयोः प्राप्तिमा प्रमुद्ध । अनुवाद्याप्रमेव सुह्दसूर्वाऽडचार्य प्रयादिवादे स्म । बात्येत्तर्वं प्याप्ति । क्यम् । तद्धि गम्यते, अन्यव नावतम्यत इति । यथाऽस्पिन् गृदे ये ब्राह्मणास्त्र आतीवन्त्रां, अन्यव नावतम्यत इति । यथाऽस्पिन् गृदे ये ब्राह्मणास्त्र आतीवन्त्रां, अन्यव नावतम्यत इति । यथाऽस्पिन् गृदे ये ब्राह्मणास्त्र आतीवन्तां, देवद्यां प्रवह्मां विष्णुःभिन इति, भवनि। छोकेऽनुवाद्यावस्य वकारः। एवभेनद्यीति ॥ २४ ॥

अपि वाऽऽग्नेयवद् द्विराव्दत्वं स्वात् ॥ २५ ॥

यदि श्रेताबदेवास्य सामर्थ्य मन्येत, जित्तमनुवादितं, ततोऽस्य नान्योऽर्थः स्यान् । अथ त्वन्यदापि कर्नुवस्य सामर्थ्यमस्ति, ततः क्रयमर्थाः तरखङ्का न भवती। व अस्ति च सामर्थ्यमस्ति, ततः क्रयमर्थाः तरखङ्का न भवती। व अस्ति च सामर्थ्य स्वति मक्कतिवन् । किं तस्साहयप् । आज्यमाणी चन्नाति । मक्कताबिदं स्थयते, आज्यमाणी चन्नति । एत स्वति मक्कत्तिवन् योगेन स्वकार्य करीविति । इह पुनराज्यमाणी चन्नति । स्व मक्तरोऽतिदिश्यते । एवमनेन मक्कार्य चामर्था कर्मा व स्वकार्य करीवित । स्व मक्तरोऽतिदिश्यते । स्व मक्तरोऽति । अस्ति स्व प्य पर्व संवीध्यत्रेत । अस्ति स्व पर्व संवीध्यत्रेत । अस्तिवन । स्व व , एव च च पर्व संवीध्यत्रेत । स्व व , प्य च च , प्रकार स्वित् स्व पर्व संवीध्यत्रेत । स्व व , प्य च च , प्रकार स्व प्रकार स्व । स्व व , प्रकार स्व । स्व

सगत्याऽनुवादाश्रयणं करूप्येत। अस्ति चात्र गतिः। यथा निवैपतिश्चटः श्रूयमाणी दर्शपूर्णमासविध्यन्तं नियमयति, पुनःग्रवणात् । एवमाज्यमागी श्रूयमाणावैधि-

<sup>98 11 ]</sup> 

<sup>) &#</sup>x27;क्षमस्यित्यताम् '-हरवारम्य ' एवमेनवर्गति 'न्हरवरतो प्रन्यः, म. पुस्तके नास्ति । ९ निर्वपतिसम्ब हति—' सौर्ये वर्षः निर्वपेद्रसायवेतकासः ' ह्याप्रेति क्षेत्रः ।

तीति विक्वनायपरेणाऽऽज्यभागवचनेन तद्वन्तं गृहरेगीयं करोतीति वाक्यं पूर्वते, न यागान्तरं चोयते । नापि चोदकपाप्तस्यातुवादयात्र-मिति ॥ २५ ॥

#### न वा शब्दपृथक्त्वात् ॥ २६ ॥

बाग्रन्दः पक्षं न्यावर्तयति । नैतदामेयावाहनेन तुल्यम् । तत्र हि, अम्रे आवहेत्येतावता वोदन्योऽमिक्च्यते । नै ताभ्याभेकोऽभैः कियने । इह तु मक्कतिविद्त्येकनेव वचनेनाऽऽज्यभागवत्ताऽवाम्यते । पुनः, आज्यमागी यज्ञतीति कृतकरं शास्त्रपनर्थकं स्यात् । तस्मादनुवाद्यनानीस्यध्यवसातस्यम् ।
नैन्दनुवादोऽ पि हः । नैत्युच्यते । अर्थवाद्यनाविस्यध्य अज्यमागी
यज्ञति, यक्षताया इति । यदेतःमक्कतिवस्करोति, तथा कुर्वेन् आज्यभागी
यक्षताया इति । यदेतःमक्कतिवस्करोति, तथा कुर्वेन् आज्यभागी यद्यति । तत्र यज्ञता संयहस्य इति ॥ २६ ॥

अधिकं वाऽर्थवत्त्वात्स्यादर्थवादगुणाभावे वचनादः विकारे तेषु हि तादर्थं स्वादपूर्वत्वात्॥ २०॥

कविध्यन्तं नियमतः । साद्दरयेन विध्यन्तो नियम्यते । न चान्यस्साद्दर्यकारणपस्ति । सस्माचोदकनियम आज्यमागश्रवणात् ॥ २९ ॥

 अप्र अत्वर् ? इत्यावार्ट केयां प्रत्यक्षित कर्ता तथां चाऽऽवाहनिक्षययां न ज्ञायते क आवेडव्यः । तथाक्षिमिति निर्दिश्यते किंनिदाबोडव्यन् । तत्रेती भिलार्षी शब्दी । एकः कर्ताऽपरः कर्म । इह तु चे तकेवाऽऽज्यवस्ती प्राप्येते । प्रत्यक्षेणा-च्याइयमागावेय तमेकार्थे द्वाविय शब्दी स्थाताम् ।

यद्द्युच्यते चोद्कनियमं कारिश्ययं उपभागश्यणं निर्वेषतिवृद्धित । तद्पि न युक्तम् । ओद्द्रश्चित्रदृश्य श्रुतेत्वास्स एव साइद्ययागाद्यनिष्यम्तानियमं कारिश्यति । निर्वेषतिबद्धे तु नात्यः शब्दो वियते, यो विष्यत्तिवर्षे कुर्यात् । तस्याच्च द्वास्या-भेकोऽभी गन्यत इति युक्तम् । किं तर्हि । पाक्चताविविद्यन्ययोऽप्यम् । ईस्कोऽभी द्वार्योगीर्मासिको विष्यत्तः शोमनः, यद्याऽऽज्यमागाविवि स्तः । ती च यज्ञसंय-स्यो अनेन द्वारेण स्तुतिः ॥ २६ ॥

१ तत्र द्वस्था वननात्मा नैकोऽथैः-ग.। २ अञ्चतादः-ग.। ३ अर्थवादः-ग.। ४ आवदन-किया-गु०। ५ श्रुतत्यादिति-'मस्द्रथे गृहमेत्रित्रनः सर्वाता दुग्वे सायमोदनम् ' इस्युत्पात्त्रव्यक् इति शेवः।

अथवा-अधिकथोः कर्षान्तरयोक्तरातिः । नानुवाद इति, आउप-भागावत्र क्रियेते एवेनि कि ताई । उपदिश्येते यागावत्र कर्षव्याविति । क्कतः । अनुवादमात्रं द्वानर्थेकम् । क्षव्दृष्थवत्वात्र द्वाण्यामेकं कर्मो-च्यते । अय कस्माज्ञार्थवादार्थेता, गुणार्थना, विकारार्थेता वा भव-तीति । उच्यते । अथवादार्थकी नेनाज्ञात्रार्थवादार्थेता । नन्त्रत्र, यज्ञ-वाया इत्यर्थवादः संकीन्येते । उच्यते । न वाव्यान्तरेण विद्वितेऽथें वाव्यान्दरेणार्थवादेन किचित्ययोजनमस्ति । तस्माद्यागान्वर्यियानार्थे प्रवारं नार्थवादः ।

प्रतिपंधः स्थापिते चेत्। २८॥

इति चेन्यस्यासि, कर्मान्वरचोदनेति । उन्न । तस्याऽऽवस्यागानिति

अर्भवादोऽपि न । भिज्ञवानवत्वात् । विधीयमानस्य च वानस्योवन्यन् स्तावकोऽन् भैबादो भगति । न जैव गृहमेशीयस्य वात्रयशिपतेन चर्दने । तस्यारकमानितस्य । चोदकेनाऽऽज्यमागी । प्रत्यतेशाऽऽष्णाज्यभागी । ' ऐत्त्रत्येवं युनः श्लानिः ' इत्यमेन स्वारेन कर्मान्तरम् । यादे गृहमेशीये दाशीनीर्णमासिको विश्वतो न स्यात्तया सीति ' भैकरणान्तरे ' इत्यमेन स्थायेन वर्मान्तरं स्यात् । २७ ।

भाज्यमागशब्दी लक्षणार्थों मोत्। अधःकृत त्यदृष्टार्यः सल्लविकी भनेत् । तस्मा-

<sup>1</sup> झ्वेशाऽऽशरवारी—कः। २ कमोन्तरछद्वन्तं—गः। ३ (अ०२ पा० २ अ०२ सु १)। ४ घटत इति-'आजनभाषी वजी 'इत्यस्य वाद्यविकगुणांशीय-विकित्तं लेव न सहसेपीयविष्यै-कवास्थताऽस्य पटत हत्ययैः। ५ (अ०२ पा०२ अ०२ सूर-१)। ६ (अ०२ पा०३ अ०१९ पूर-१४)। १ जञ्जवार्थ इति-कमोन्सरसम्बे, ति पृषे श्रोपः।

नामसंकीर्तने सति, अनाज्यभागी न शक्यों भैतिपादियत्म । तद्धर्म-करवे सनि एसणाइन्द्रः । आज्यभागाविति च विशेषणस्याविवक्षा स्यातः । तस्याक्ष क्योम्तरवचनम् । किंतु परिसंख्यया प्रतिषेधः स्यात् । यथा, पश्च पश्चनस्यः भक्ष्याः इति शश्चादीनां पञ्चानां कीर्त-नादन्येयां मक्षणं प्रतिषिध्यतः इत्ययमधीं बाक्येन गम्यतः इति । एवः मिहाप्यन्देवामङ्कानां प्रतिपेधो भविष्पतीति ॥ २८ ॥

## नांश्रुत्तात्॥ २९॥

नैतंदेवम । न शत्र प्रतिपेषवाचि (केचित्पटं श्रयते । नापीवराङ्ग-वचनपु । न चासंगतिपन्नपदार्थको बाक्यार्थः प्रमाणं भवावे । पदा-थों हि बाक्यार्थस्य मुळं, नास्य प्रथक सिद्धिरस्भीति । तदकं वैद्धतानां क्रियार्थेन मबाम्बायोऽर्थस्य वित्रिधित्तत्वादिति । तस्मास प्रतिषेषः । रम हि त्रयो दोषा:---अस्वार्थग्रहणं, एरार्थकरुपना, पासचामश्र । हरपास्क्रमन्तिरवैचनपेतदिति ॥ २९ ॥

### अग्रहणादिति चेत् ॥ ३० ॥

इति चेत्पश्यसि कर्मान्वरचोदनेति । उक्तस्तत्र दोषः । स एव महःन । तस्मादिक भवत । आज्यभागयोः स्वश्रुढदेन ग्रहणम् । अन्ये-

स्पनर्वचनं परिसंख्यार्थम् । अन्येपां निवर्तकामित्वर्थः । नन नाम निवर्तकः शब्दो नापि निवर्त्यशब्दः । उभये।रभावादभ्रान्तिरेषा निवृत्तिरिति ।

उच्यते । आज्यभागविधानं तावदेतन भवति । चोदकेन प्राप्तत्वातयोः । किं तर्हि । एतरमाद्वाक्यादन्यनिवृत्तिरवगम्यते । सा चाप्राष्ठा, सैव विधीयते । यथा देव स्त्यकः-दत्तविष्णुमित्रा मोज्य-तामित्युक्त्वा पुनैः श्रयते, पश्चम्या विष्णुमित्रो मौजयितव्य इति । तत्र न भोजनं विधीयते, प्राप्तत्वात् । अन्येषां च निवृत्तिर्विधीयते । एव-मत्रापि ॥ २८ ॥ [२९]॥

प्रत्यक्षेणाऽऽज्यभागी गृहभेवीये प्राप्येते । अन्यानि त्वङ्गानि चोदकेन । नन्या-

१ प्रतिपत्तम्-मु । २ इति विशेषस्य-मु । ३ संस्थितनात्-म । ४ नाश्रतित्वात्-श्री. ग.। ५ नैतदेवम्—क. मु. पुस्तकयोर्नाहिता६ (अ०१ पा०१ अ०० स० २५)। व वनमेवेति-ग. । ८ निवर्श्यशब्द इति-निवर्शनामङ्गान्तराणां वाचकः शब्द इत्यर्थः । ९ पुनः श्रुयत इति-पुनर्थदा श्रुयत इत्यर्थः ।

षाभङ्कानां षोदकेन । स्वशन्देनाऽऽज्यभागां गृहोती दृष्टा चोदकसीः
न प्रापयति । अन्यान्यङ्कान्यगृहीतानि प्रापयिष्यतीति । कियेवं सविव्यतीति । संदर्यकारिता न करुर्ययव्यते । चोदकपाप्तयोविकान्यर्गान् श्वैवादव्यव्ययर्थकं न प्रतिद्वातं भविष्यति । विस्पष्टं संद्वाग्रहणेन पुनःश्वृतिर्त्यतम् कर्यान्वरं करुपयिष्यते । यथा देवद्षोऽत्र तिष्ठतिरमुक्ते,
न विष्ठवेष रिष्ठतीस्युक्तः, प्रतावता देवद्षादन्योऽप्रमिषीयव इति
गन्यते । न च परिसंख्या त्रिदोषा सती कल्यिता भविष्यति । तस्माच्योदकेनामृहीतावाण्यभागी गृहीताविति ।

साह । कस्मादिदं गौरवभाश्रितम् । यदि हि प्रत्यक्षमाञ्यक्षागौ न मुहीतौ स्थानं, चोदक एप तो बनतुपारगृहीतुम्, नव्यक्षमचनेन चोदकः प्रदाशक्तौ गौरवे कि प्रयोजनमिति । उच्यते । न गौरवस्य किंचि-त्साधु प्रयोजनं, न तु गौरवेण यत्कृतं तक कृतं भवि । गौरवस्य तु दोषोऽसि, न तु दोषेऽपि मति चोदक आस्यमागौ गृद्धाति । यः परिहारेण पथा प्रामं गच्छित, परिहाररोपमसी प्रामोति, न तु ग्रामगम् न न भवित । तस्मादग्रहणादास्यमागयोग्रहणमिति ॥ ३० ॥

#### न तुल्यत्वात् ॥ ३१ ॥

नैतदेवम् । यदि हि चोदकः पृथक् पृथकः शाकृतान् पदःशीनपेक्षेत्र, सत्राऽऽज्यभागी गृहीनाविति कृत्या सी नापेक्षेत्र । अन्यांश्च गृह्वीयात् ।

ष्ठ्यभागाविषि प्राप्तुतः । सत्यम् । प्रस्थतेषा चु शीधं प्राप्तिः, विकश्विता चोदकेन । तस्मादाज्यभागवर्भमन्यरचोदकः प्राप्यति । एवं कर्मान्तरैमपि न भविः ष्यति ॥ ९० ॥

यदि विक्वतिः शास्त्राण्ययेक्षेत पदार्थाग्वा, तन आज्यभागी न प्रांपयेत्, प्रत्यक्षा-स्नानात् । कि तहिं । विक्वतिः प्रकौरमपेक्षते । ता चैकः प्रयौरः । प्रकारापेक्षायां प्रमाणमस्ति । न शास्त्रपेक्षायःम् । सीर्वेण माध्येत्, कथमित्ययेक्षायां साहश्येनाऽऽ-प्रेये चुद्धिभैवति । आग्नेयेनापि प्रकौराः । तान् गृहणाति विक्वतिः । ते चापेक्षिताः ।

१ कर्मान्तरपरिति-अधिना त्रिदोवा वरिकेश्यादि न कलिता अविध्यतीति सूच्यते । १ अक्तिसिति—आमानव्यापारिवेश्यास्त्रवित्तास्यः । ३ प्रकार इति—विकृत्याद्रवेश्यत इति वेषः । तथा न तरिभवेकसित्त न कारे झाल्यमायारेत्रव्यास्त्रवेत्रतास्त्रवे तथोग्प्रासिरिखास्यः । ४ प्रकारा इति-स्त्रिता अस्य एव भव्याप्रस्थायन इक्याः ।

न त्वसी पृथक् पृथक् पदार्थानपेसते । किंतु पाक्रतमपूर्वपयेसने, पद्दचेन, तद्ददनेनिति । तस्मिक्षपेक्ष्यमाण आज्यभागवत्ताऽप्यपेसिता भवति । तत्रैतदेवमागच्छति, कुनकरं शास्त्रप्रतर्थकं भवतीति । तस्मा-दन्यरकुक्त्रस्तुल्यत्वाका चोदकेनागृहात्योराज्यभागयोग्रीहणमिति॥ ३१ ॥

### तथा तद्यहणे स्वात् ॥ ३२ ॥

अय यशुच्येत, आज्यभागा व चोदकेन गृहीती गक्कतिवद्गृहमे-धीयो भवति । कैयम् । आज्यभागा पजति, एवपिति । यथा, सप्तर्श्व सामिषेत्रयो सवन्त्यध्वरक्षव्यदिष्विति वान्यवेषात्रात्र्यास्विष्टिष्ठ सास-दृष्ट्यम् । यथा शिंखवामानय द्वस्मिति नान्योऽपि द्वस्त आनीवने, शिंखपैव दृस्त्यच्देन गृहीना भवति, एवपिहापि चोदकेनाऽऽज्यभागा-वेव गृहीताविति दृष्ट्यम् । एवं नाते सूनः । तथा तद्ग्रहणे स्वान् । तुन्यमग्रहणेन तद्ग्रहणम् । एववपदार्थायेक्षिणि चोदके स्वान् । अग्र-हणमन्येवायङ्गानाम् । माकुनापुनीयक्षिणि तुनैनदुष्यत हति ॥ ३२ ॥

अपूर्वतां तु दर्शयेद्ग्रहणस्यार्थवस्वात् ॥ ३३ ॥ सि०

एवं तक्षेपूर्वो गृहमेशीयः । कृतः । ग्रहणस्याधेवस्वात् । एँवं ग्रहः णम् । आश्यभागी यज्ञती यथेवद्धविष्यति । पूर्ववस्त्रे तदनर्थकं स्थात् । आज्यभागाभ्यां प्रत्यक्षभूताभ्यां गृहमेथीयो निराकाङ्को न चोदके-नान्यान्यकुशनि गृह्यातीति । यस्यातु विकृतावपूर्वं किचिदकुत्वकं, तेनै

शास्त्राणि परार्थोध्यानपेसितानि, ज्यबहिनानि च । तस्मारक्रतस्ने चौर्कः प्रापयति । क्रस्तनप्रापितस्वात्रोपेसहार इति । ननु सायान्यरेयापि विश्वेषणोपसंहारः संमनति । एवं तक्षेनैर्थकश्रोदकः ।। ३१ ॥ [३२ ॥ ]

माववेरफलम् । केन । गृहमेधीयेन । कथमि यपेक्षायां प्रकरणेनाऽऽज्यभागौ

सहैकवाक्यतामगरवा माञ्जतान्यङ्गानि गृह्यातीति। कुरः। केन प्रकारेण कुर्यादिति तस्याऽऽकाङ्सा, न किं कुर्यादिति रमकृती वाङ्मवत्ता नाम मकारो बिदिवः, मथोगववनेन चाऽऽकाङ्स्यने, न तु विक्रवा- सङ्गवत्ता करुमा। सा कर्यायरवाऽऽकाङ्क्षा मवति। न च करुमा- सुन्धिस्ता कर्यानीयसंवर्ये। न्यायराः । तस्यावमापि चारकेनाङ्गानि गृह्यन्त इति। गृहीतेषु च माकतेषु वैक्रनानामङ्गानी विभानमनर्थकं मा भूदिति वेषांभङ्गती कर्यायस्य सर्वाङ्गापीसंवर्ये। स्थानमन्येकं मा भूदिति वेषांभङ्गती कर्यायस्य सर्वाङ्गापीसंवर्ये। स्थानमन्येकं मा भूदिति वेषांभङ्गती कर्यायस्य सर्वाङ्गापीसंहारिणा प्रधोगवचनेन संब्रहः क्रियत प्रवेति ॥ ३३ ॥

( गृहमेवीये प्रत्यक्षश्चत्रदिक्टकृद्देरप्यमुष्ठःनाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[ ९० ] ततोऽश्रियाबद्धकं स्थात् ॥ ३४ ॥ सि०

गृहमेषीय प्वोदाहरणम् । तत्रेषोऽषैः समित्रिगतः। औज्यभागा-भ्याववैताबराकाङ्क्षेमन्यान्यङ्गानि न गृह्वादीति । वद्वच्यते । कियेर प्रवोद्यक्षीः, सर्वाण्टेषान्यान्यङ्गानि न मृह्वीदीति । प्वं खलु प्राप्ते, उच्यते । वतोऽपि याबदुक्तं स्यात् । वत प्वमुक्तव्, अङ्गानि नान्यानि मृह्यतिति । अगम्ययाने विशेषे न गृह्वीयात् । गम्यते चात्र विश्वेषः। प्रवर्शनिहितन्यादाण्यभागयोति । त्रागे वेश्य यस्य प्रस्य नायान

मुह्नाति । तो च क्कृतेपकारी हृष्टी । तस्माती गृह्नाति । प्रेपमिनवापणं यास्तूह-भेबीयकर्षभावी नैव गच्छति तावत्यत्यताम्यामाजप्यामम्यां गृह्येबीय एकदाक्य-तां गतः । तस्मादानुषानिकेन प्रकृतियच्छव्देन न संबध्यते गृह्येबीयः ।

यरीपूर्वमञ्च तम्ब्युक्षेपकारं न मवति । अन्युक्षेपकारवारकपंगायकाङ्का न शकोति पूरविद्युत् । तत्रवदर्य प्रकृतिरवेशिव्या । अभेतितायां च चोदकेन निराका-कृषी कियते ॥ १९ ॥

९ विद्वित:—ग. । २ व्याकाङ्क्तिकश — ग. । ३ तेवाग्रङ्गती — ग. । ४ व्यवस्य स्वाये-तदः—क. । ५ व्याक्ति — इ. । ६ ग्रह्मतीति । व्यादः एवं व्यक्त प्राप्तमः एवं प्राप्ते, उच्यते — स. । ७ विषये ग्रह्मतानु — १. । ६ प्रयवद्यतीत्वात् — ग. । ९ यत्व प्रयव्याच्यात् , चर्वत्र पुत्रके-क्यते विद्योयः — ग. । ५ व विद्यात्याप्याचिते — उमितवा प्रद्वस्या च्यान्यात् (विच्यत्तप्राप्ताधी-स्वयेः । ९ त्रवेषं सञ्जयस्य देते व्यवित्यो प्रयक्षप्रतिरोद्धानादित्येत् नेराकाङ्क्याद्वितेष्यो न विच्योदिति चङ्कां वेषमण्यवर्धीन परिद्वति — चिक्यतित्याति ।

वचनं, सर्वेषु तेषु पुनर्गस्यते विश्वेषः । तस्मत्याबद्कं स्यात् । थयाः अग्नये समनद्यनीति, इहामपह्नयनीति ॥ ३४ ॥

( गहनेशीये- आज्यभागवन, श्रवणस्य परिसंख्यार्थामिति व अने पक्षे स्विष्टक्रच्छ रणमपि स्वस नाती यपति । स्वन्तराणां जेव कार्याणां निवर्तकमिति प्रयोजन अतिपाइन विकरणम् ॥ ११ ॥)

# ि १ १ े स्विष्टेळिति भक्षप्रतिषेधः स्यात्तल्यकारण-त्वातु ॥ ३५ ॥ सि॰

अस्ति गहमेशीयः । तत्रैषोऽर्धः समधिगतः, अवर्वो गहमेशीय इति । तत्रेदपामनन्ति, अप्रिं स्पिष्टकृतं यजनीति । तत्रेदं संदिशाने । किमन्येषां श्लेषकार्याणां भक्षणस्य च परिसंख्यापकः स्विष्टकुच्छन्दः, जत नेति । आह । नन्वपूर्वस्वाद्गृहमेधीयस्य नैव श्रेषभक्षा विद्यन्ते । अत्रोच्यते । पर्ववान ग्रहमेधीय इति कृत्या चिन्तेयम् । पर्वस्थाधि-करणस्य प्रयोजनं चिन्त्यते । यदि परिसंख्या भवेत, आज्यभागा-भ्यां यामाः परिसंख्यायेरन् , नान्य इति । इद्यपि प्रयोजनं भवति । स्विष्टकच्छरणेन शेपभक्षाः कि पस्तिंख्यायन्ते, नेति । कि पासम् । स्विष्टकृति श्रयमाणे परिसंख्या स्वाज्ञक्षाणाम् । कृतः । तुरुवकारण-त्वात् । तुरुर्यं हि कारणं स्त्रिष्टकृतो भक्षाणा च । उभयविष श्रेष-संस्कारार्थम् । वत्र बचनादयं श्रेषमंस्कारी भवति, नान्य इति पविषि-ध्येरन मक्षाः ॥ ३५ ॥

# अप्रतिषेधो वा दर्शनादिडायां स्वात् ॥ ३६ ॥

यथैव स्विष्टक्रच्छत्रणेऽन्येषां श्रेयकार्याणामदर्शनविति श्रेषसभा न सन्तीत्यच्यते, एवं भक्षणदर्शनाञ्चलाः सन्तीति गम्यते । दर्शना-दर्शनयोश्र दर्शनं मगाणम् । कि वर्षभगम् । इडाम्रवह्मवतीस्यान हानं हानज्ञापनम् । तरशति भक्षणे भवति, नासति । तस्मान भतिषेयः ॥ ३६ ॥

प्रतिषेधो वा विधिपर्वस्य दर्शनातः ॥ ३७ ॥

<sup>| 38 || 39 || 38 ||</sup> 

मितिभेषो वा । तुरुषकारणेत हि मन्त्रक्षप्रोनाऽऽतुमानिकं बाध्य-ते । अथ यहकीमुक्तं, तदिथिपूर्वस्य भेतस्य भविस्ति । एवं खास्ता-सते । अथेद्दिन्वावयति, न गतिव्यमुष्ट्य मान्तातीति, तस्य दुर्धे-नम् । कृत्वा चिन्द्रत्याः मयोजनं न चक्तन्यम् । पुनिधिकरणस्य हि तस्ययोजनम् । न च मयोजनस्य मये जनमुस्यते । यैत्ययोक्तन्यं, तस्य मयोजनम् । तस्य पूर्विकिसणम् ॥ ३७ ॥

(प्रावणीवातिष्टायोर्नियमेन शंचित्रडान्तत्वाधिकरणम् ॥ १२ ॥)

[ १२ ] शंब्धिहान्तत्वे विकल्यः स्थात्परेषु पत्न्यतु-याजपतिषेद्योऽनैर्थकोहि स्थात् ॥ ३८ ॥ पृ०

ज्योतिष्ठीये श्रूयने, कंट्यन्ता भावणीया सैतिष्ठने, न परनीर संवाज-यन्त्रीति । इद्यान्ताऽऽर्तिथ्या संतिष्ठने, नासुयाज न यनतीति । तम संवया । आपणीया कि श्रंथ्यमा, इत्समनंत्रमा वा, जन अंद्यन्त्रेव । सि मास्त्रम् । श्रंट्यव्यान्ति विकटम स्वादित । कुनः । परन्यनुवाजस्य प्रतिषयात् । कंट्यन्ता संतिष्ठम इति वावद्यन्यक्तयेय ववनम् । अप-रमपि बचनं, न पत्तीः संयाजयन्ति । यदि श्रंट्यन्त्रेव नित्यं परम्यनुवाजयात्रियोऽन्यकः स्वाद् । तस्मान्यत्रस्य प्रवादिषयेन इस्त्यनंत्राम्यक्रयये । क्यम् । प्रत्यावाय पन्तिसंयानात् केवलान् न कर्तात्, नान्यं न वश्तेतिति । तथा, आतिथ्यायाम्युषात्रान् केवः छान् न करानि, नान्यं न करोतिति । तथा, आतिथ्यायाम्युषात्रान् केवः

नित्यानुवारी वा कर्मणः स्वादशब्दत्वात् ॥ ३९ ॥ सि०

न स्वेत्यिकः, क्लिय् हो । यक्ष प्य कराः, बेटियदः नात्यम् । तत्र वि विषये यवन्यः । बितीयः कर्या नास्येया न दि तस्य यवनन् मस्ति । य च पत्ययुक्तानार्तपेषे के क्ल्स्स्स्यानवःचकैम् । किं सर्वि । विकासानुसर्वाः निस्परीक्षप्तेयः । यथा, नात्यिक्षे न

३७ ॥ ३८ ॥

१ इब मधस्य-गः । २ अथेडामवदाति-गः । ३ यस्त्रय द्वाव पूर्वाधिकरणम्-कः । ४ अनेथेकः स्थात्-शः मुः । ५ विशिष्टं-- सुः । ६ प्रतियेशः -गः । ७ वावकर-गः। ।

दिव्यक्षित्रेतव्य इति । पूर्वाभ्यां सदैकवावयतैवानयोः, घंटवन्ता प्राय-णीया संतिष्ठने, न पत्नीः संयाजयन्तीति । तथा, इडान्ताऽऽतिथ्या संतिष्ठते, नातुयाजान् यजैतीति । अत्र यत्नलाघवेन स्तुतिः। नतु प्रतिषेषवचनः कृत्स्नसंस्थानं बदेन् । य एव हि श्रुतस्याधेस्योत्सर्गे दोषः स एवःश्रुतकल्यानायाम् । तस्याच्छं व्यवस्ततेव स्यादिति ॥३९॥

( प्रायणीयातिष्ययो: पूर्वाम्यामेव) श्रीटनडाम्यां श्राटिनडाम्तत्यात्रि-करणम् ॥ १३ ॥ )

## [ १३ ]प्रतिषेधार्थवस्त्राचीत्तरस्य परस्तात्मतिषेयः स्यात् ॥ ४० ॥ ५०

इदमेबोदाइरणं, अंटान्ता मायणीया संविष्ठते, न परनीः संपाजयन्तीति । इटान्ताऽऽतिथ्या संविष्ठते, नानुनान् यज्ञवीति । तत्र द्वौ
शंयु, द्वे इटे इति । तत्रायमभैः सांअभिकः । किं परेण शंयुना अंटबन्ता
संविष्ठते, उत पूर्वेणा एवं किं परेथेड्या, इटान्ता संविष्ठते, उत पूर्वेणिति । कि माप्तम् । पूर्वोध्यां अध्यिदाध्यामिति । क्रुतः पूर्वाभ्यामिति
संस्थावयता अस्यर्थे एका भवतीति । क्रुते च श्वन्दार्थे कस्माद्वंचरान्
पदार्थान् क्योदित । उच्यते । उच्याध्यामिति संस्थाव्यञ्ज्ञदार्थेमेव
करोति । तत्र अमार्युक्षंच्या संस्थावयम् श्रम्याय्ये परिस्थिन्यदाः
श्रम्यायं परिस्थिन्यदाः । उप्यत्यस्थामिति संस्थावनं श्रम्याद्विताः
तत्रस्वाभ्या संस्थाययन् भूगोम्ब्रुयकारं उपस्यते । तस्मादनियमः, पूर्वीभवाद्यार्था संस्थाययन् भूगोम्ब्रुयकारं उपस्यते । तस्मादनियमः, पूर्वी-

उत्तराभ्यामिति । कुनः । शतिषे सर्धवस्थान् । वदैव पत्नीसंयाजन् स्यानुयाजस्य च शतिषेषोऽर्धवान् संयति । यद्धवराभ्यां न संस्थान

#### **29** [1]

र्कस्वताङ्गतीतिर्विशिते । सा च निनीयमानाऽऽत्रथामयश्रिराकाङ्गी करीति प्रायणीयाम् , तैःया च द्वे शंब्यन्तते परिष्ठते । तत्र पूर्वस्यां शंब्यनततायां मुख-प्राणायामुत्तरस्य शंयोः प्राप्ये पदार्थाः कर्तव्या अवगतास्ते बाध्येरम् । उत्तरस्यां

९ ए थ्रीस—ा. । २ यजन्योति—मु । ३ अत्रवतेन खण्यतेन च—ा. । ४ नि ।सार्—् इ. मु. । ५ एवं पस्तीर्धनामध्याम ।तितेयः —। । ६ तस्यो दी श्रेषु परि—ः ।

प्येत, नैन पत्नीसंबाजानुयानी प्राप्तुनः । तस्यादुत्तराभ्यायिति । नतु च प्रतिषेषस्य नित्यानुवादस्वष्ठकम् । उच्यते । न सत्यां गती तैन्न्याय्यम् । तस्मान्न पुर्वाभ्याभिति । उच्यते । लिङ्गभेनदुर्वोदेष्टम् । न च किङ्गे साथकं भवति । प्राप्तिस्च्यतायिति । प्रोऽभि हि लिङ्गस्या-धेवता स्थातः ।

शामेर्बा पुर्वस्य वचनादितिकमः स्थात् ॥ ४३ ॥ सि०

नैतद्दित, उत्तराभ्यां बंदिबडाभ्यां संत्रष्टा इति । पुर्वाभ्याभेव । सुतः । नेह बंदबन्ताया अङ्गन्तिर्वर्भावो विश्वीयत्, इङन्तायाव । किं विहें । संस्था विश्वीयते । बंदिबान्ता संतिष्ठते । पर्वाधाना बंदिबन् इन्ता च जाता संतिष्ठने, न भवतेते । तिष्ठत्वेच कर्त्यु संतिष्ठती रस्टब्वे । तत्र पुर्वाभ्याक्षसाभ्यासिति विशेष्ट्रस्यस्थ्याने पूर्वा

तु મૃક્ષમાળાયા ન બિલિક ચિંા મલોહે (શક્તવેસ ક્ષેત્રસ્તિ:, एदमु-तस्त्राचि इ.स्थनतस्य विजेषान् । प रस्तुतान संतियेशार्यवस्यं च । इतस्याऽद्यवास्मात्रमनर्यके स्थान् । संति छन्निथानुसद्याः ४०॥

नात्राक्षरिनिर्विनेको । किं ताई । संपूर्वन्तिकतः । एवं घुरवर्षावर्त्वन्तिकौ मैंव-व्यति । इत्तरमा अंबल्यताकाः प्रायणीयायाद्यः संबन्धं कर्ष्यं सौग्छितरुचालेन । तत्रस्यन्ते बन्धं स्थल् । बिविवारिषे श्रुतिरु सुर्वेत । सातछोतियाने चोद्रकोड-

१ न्याक्सम्—ः, १२ असेद्धम्—क । ३ शक्षितकानातासः—क. । ४ अदिरं— ६.। ५ उत्तरान्यः इंटिनबान्या संस्थानं—गः । ६ संस्थानं—गः, १ ७ अवति—सु. ।

भगों चन प्रवर्तेत, उत्तराभगों च। तदेव तत्र पूर्वीभगामेव संस्थाने कृतं भवति । प्रतिपेधश्च नित्यानुवाद इन्युक्तम् ॥ ४९ ॥

## प्रतिषेधस्य त्वरायक्तत्वात्तस्य च नान्यदेशत्वम् ॥ ४२ ॥

इनश्र पूर्वाभ्यां परं न कर्नव्यामिति । कृतः । स्वरायुक्तो हि प्रति-षेशोऽयं कृतः । कथम् देवासुराः सत्यमभजन्त । अर्थ देवाः सत्यस्याः भजन्त. अर्थवसराः । तदस्रैः सत्यमनुच्यमानं देवानपात्रामन् । ते षायणीयं निरवपन् । तच्छंब्यन्तवासीतः । अथामुरा यद्वपायंस्ततो यज्ञस्तत्वर इति । तमेवं कृत्वा स्वरितमाद्वियन्त इति । तथा, आतिथयं निरवपंस्तादेडान्तमासीदथासरा चन्नमायंस्ततो यज्ञस्तत्वर इति । तदि-डान्तमेव करवा स्वरित्तमान्द्रियन्त इति । वराक्रतश्च पर्वमपेक्षन्ते, नीत्त-रमः तस्मान्त्रान्यो देशः शनिषेशस्य । तस्मान पूर्वाभ्यामेत श्रंयविडाः भ्यां परंज्ञ कर्त्रहाधित ॥ ५२ ॥

(उपसदामपूर्वस्वाधिकरणम् ॥ १४ ॥)

# [१४] उपसत्सु यावदुक्तमकर्भ स्यात् ॥ ४३ ॥ पू०

अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्रेदम म्नायते । पदुर्वसद जपसायन्त इति । ताः पद्धस्थाऽऽपनन्ति, अपयाजास्ता अननुयाजा इति । तत्र संश्चयः । कि यावत्वितिषद्धं तावन्न कर्तव्यम्, अन्यत्सर्वे कर्नव्यद्व, अयार्कि याबदुपदिष्टं ताबत्कर्नव्यम्, अन्यत्सर्वे न कर्नव्यम्, अंथवाऽपूर्वा उपसद इति । कि माप्तम् । उपसन्म यावदक्तं न कर्तव्यम् । अपया-जारता अननुयाजा इति प्रयाजानुयाजानां प्रतिपेशं कृत्वा कतार्थः भव्दोऽवशिष्टां श्रोदकपाप्तान् न वार्यति । तस्मादविशिष्टं सर्वे कर्त-च्यविति ॥ ४३ ॥

## स्रोविण बारगुणत्वाच्छेषप्रतिषेधः स्यात् ॥ ४४ ॥

ङ्कानि प्रापयति । तस्भादाज्यभागन्यायोऽत्र नास्ति । तत्र पूर्वी शंब्बन्ततामातिलङ्ख्य यो गच्छेत्तेनाऽःगर्ना बाधिनः स्यात् ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

९ 'बहुपसदः ' इत्येव सर्वत्र पाठो दृश्यते । ५ रंतु (अ०३ पा०३ अ०८) इत्यन्न ' तिस्र एव साहनस्योपसदः 'इत्येव ज्योतिष्टोम जनस्त्रयस्येव पूर्वमभियानादन्नस्यं भाष्यं पर्या-होचनीयं भवति । २ अथापूर्वा-क. सु. । ३ सौवेण वा गुणस्वात्-श्रो ग.।

न चैतद्दित, प्रतिषिद्धं वर्षायस्या सर्वे कर्तव्यामित । यावदुणदिष्टं कर्तव्यत् । स्रोवेणाऽऽयरिण सर्वमन्यत्यरिसंस्थायते । आविश्वद्धो ससी स्रोव आधारः पुनराज्ञायते । न तम कश्चिहुणां विशिष्टः श्रूपते । तस्माचन तस्यरिसंस्थायते ॥ ४४ ॥

अंप्रतिषिद्धं वा प्रतिषिध्य प्रतिप्रसवातः॥ ४५॥

न चैनदस्ति— याबदुक्तं कर्तेच्यम्, अवशिष्टं नेति । किं ताहं । सर्वं कर्तव्यं प्रतिविद्धं वर्जयत्वेतः । एवं हि स्वयंने, अप्रयाणस्ता अनुव्यान्तास्ता हृति । एवं प्रतिवेषं कृत्या कृतायं। श्वन्ते नाग्वस्य वावको भवित्वस्ति । पदं प्रतिवेषं कृत्या कृतायं। श्वन्ते । मित्रमस्वोऽयं, न परिसंस्या । एवं स्वयंने, नाग्यामाहृति पुरस्ताञ्जह्याद् यदस्यामाहृति पुरस्ताञ्जह्याद् यदस्यामाहृति पुरस्ताञ्जह्याद्वयन्ति । नाग्यामाहृति पुरस्ताञ्जह्याद्वयन्ति । नाग्यामाहृति पुरस्ताञ्जह्याद्वयन्ति । नाग्यामाहृति पुरस्ताञ्जह्याद्वयन्ति । स्वयं । एता श्वायारायिका आहुत्ययः सर्वेष्टीना मुत्यम् । यदस्याम हृतिवीदसदीयन्त्यादिकां जुद्वय-स्वयन्ति कृत्या । नस्ति । तस्यान्ति , आयारास्विका आहुत्ययः सर्वेष्टीनित्यामारागिनाममावपाञङ्कत्य पुनः प्रतिवससोऽयम्। आयारामायारयवाति, नाग्यस्त्र कर्ताति । क्ति वर्षं । आयारामायारयवाने, नाऽऽप्रस्त्यति । तस्यान्त परिसंख्या । प्रतिविद्धं वर्जियस्वा सर्वं कर्तव्यपिति ॥ ४५ ॥

अनिज्या वा शेषस्य मुरूयदेवतानभीज्यत्वात् ॥ ४६ ॥ सि॰

अथवा, अपूर्व उपसदा । अनिज्या प्राकृतस्य धेषस्य । नित्या-जुवादोऽयम्, अप्रधानास्ता अनुत्याना इति । मुख्यदेवतामनभीष्या-मुपदिस्य भथानदेवता विश्रीयन्ते । नात्यामाहुर्ति पुरस्ताज्जुहुपादा-प्रेरवाः, अधिर्धि मुखमित्यभित्राय, यदन्यामाहुर्ति पुरस्ताज्जुहुपादे-कृतीम्, अन्यन्मुस्तं कुर्वादामेर्याः । अप्रिष्टिं मुखम् । खुरेणाऽप्रधार-माधारयनि, नात्यं यजते-अधिमनीकं, सोमं सत्यं, विश्कुं तेजनभिति । तदेवदायरेण निराकाङ्सीकृतं नात्येन प्राकृताङ्गेन सहैकबाक्यताः

<sup>88 11 84 11</sup> 

१ अप्रतिवेधो ना--श्री क. ग.।२ आधाराविका ब्राह्मतीः-क। २ नान्यस्करोति-क, सु. ६ ४ प्रकृतिक्षेत्र-सु.।

मेति । अतः प्राप्ता मुख्यदेवता अनभीज्या अत्रोपदिदयन्ते, नान्यं यजानि, तस्मादग्निः मयम इज्यत इति ॥ ४६ ॥

( अवभवस्यापुर्वत्वाधिकरण । ॥ १५ ॥ )

ि १५ ] अवभूथे बर्हिषः प्रतिपेधाच्छेषकर्म स्वात् ॥ ४७ ॥ पू० अस्ति ज्योतिष्टोमेऽवभूयः, वारुणेनैककवाळेनावभूयमभ्यवयन्तीति । त्रकेतदाम्नायते, अपवृद्धियः प्रयाज न् यज्ञति, अपवृद्धियानुयाजी यज्ञ-सीति । तत्रैपोऽर्थः साम्रायिकः । कि बहिर्मात्रं वर्जायत्वाऽन्यत्सर्वे कर्तव्यमताऽऽज्यभागाभ्यामन्यत्वीर्सरूपायते, अथवाऽपूत्रीऽवभ्य इति। कि प्राप्तत । बर्डिमीत्रं वर्जियन्वा शेषकर्म स्थात । सर्वे कर्तव्यम । क्रतः । बहिः शतिषेषातः । अपवर्धिषः प्रयाजान यजति, अपवर्धिषाव-नुयाजी यजनीति वहिंगीतं प्रतिपिध्य कृतार्थः श्रब्दोऽन्यच्चोदकपासं न कक्रोति बार्धितुम् । तस्मादन्यत्स्यादिति । नतु, आज्यभागौ यजन तीति परिसंख्वार्थं ग्रहणम् । अष्सुमन्ताबाज्यभागौ यजतीति गुणार्थ

आज्यभागयोर्वाऽगुर्णत्वाच्छेषप्रतिषेधः स्यात् ॥ ४८ ॥

न चैनदास्त, केपकर्म कर्तव्यमिति । कि तर्दि शेपननिषेधः स्यात । कुतः । आज्यभागयोः श्रवणात्, अष्मुबन्तावाज्यभागौ यजतीति । नतु, अप्समत्तागुणविधानार्थे तदित्युक्तम् । नेत्याह । किङ्काक्रवाभ्यां प्राप्तावेबाप्समन्ती मन्त्री, अप्स्वरने सधिष्टव, अप्स मे सोमो अबबीदिति। ताभ्यामेशावाच्यमागावप्समैन्तावेवेति, निर्मुणमेवेदं वचनमितरेषाम-ङ्गानां परिसंख्यापकं भवित्रमहीते । यन्, अपशर्हिषः मयाज न यज ति. अपवर्हिषावन्याजी यजतीति । परिसंख्यामनां प्रयाजानामनः याजयोश्व विधानार्थ भैवनीति । तस्माच्छेपौणामेबाङ्गानां परिसं-रूपेति ॥ ४८ ॥

> प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिषेधादवाक्यरीर्वंत्वं तस्मा-न्नित्यानुवादः स्यात् ॥ ४९ ॥

तन्पन्यते स्य ॥ ४७॥

<sup>88 11 80 11 85 11</sup> 

९ स्थात् । कृतः-सु. । २ गुगरवान्-श्री. क. म । ३ अप्सुयन्तावेव-इ. । ४ भविष्यतीति " श. । ५ शेषाण मङ्गानां-ग. । ६ वाक्यशेषत्वं-म. ।

> आज्यक्षागरीर्बहणं निःयानुवादो ग्रहमेधीय-वत्स्यात् ॥ प्र०॥ सि०

अध्या-अपूर्वीऽवभूषः । यहत्यृहवेधीयः, तहस्यात् । आज्यभा-गाभ्यां प्रत्यसञ्जत्यभाविकावयतासिस्या निराकाङ्को नान्यैः प्राकु-तैरेकृताक्यतामिति । तस्यादपुर्वीऽवभूष इति ५ ५० ॥

( বাসपेयादिविक्रनी वैकल्पिकानां प्राक्तनावामस्थ्यमपुनःश्चनी ।निषम-विधित्व विकरणम् ।, १६ ॥ )

[ १६ ] विरोधिनामेकथुती नियमः स्याद्महणस्पार्थ-वस्त्राच्छरवच थुतिनो विशिष्टतात्॥ ५१ ॥ पि.०

अस्ति वाजपेयः, श्वश्ति वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । अब अपने । सादिरो यूपा भवतीति । तब संश्वयः । किं स्वादिरो वा, पाळाशो वा, रीतिवशे वा, जत स्वादिर एवंति । तथाऽन्यत्र अपने, वृहत्पृष्ठं भवतीति । तब संक्षयः । किं वृहतू पृष्ठं, रथेतरं वा, ज क्ष्यवः । किं वृहतू पृष्ठं, रथेतरं वा, ज क्षयः । किं यवपयो मध्यम इति । तत्र संश्वयः । किं यवपयो वा, वोहम्मा वे, जत यवमय एवेति । सर्वे स्वयः । किं यवपयो वा, वोहम्मा वे, जत्र प्रवम्य एवेति । सर्वे स्वयः । स्वयः । स्वयः । स्वयः प्रवादः । स्वयः स्वयः प्रवादः । स्वयः । स्व

<sup>89 11 90 11</sup> 

नुवादपात्रमनर्थकं स्यात् । श्रुत्या विशिष्टाः खदिरादयश्रोतकपासान् पळाञ्चादीन् वाघेग्न् । शरवत् । यथा खरमयं वर्हिर्भवनीति **खरेषु** श्रुनेषु कुशा निवर्नतने, एवपिहर्गीति ॥ ५१ ॥

### उत्तयप्रदेशान्नेति चेत् ॥ ५२ ॥

इति चेत्पद्विम, जभयं हि प्रदिश्चति चोदकः, खादिरं पाछाशं च, बृहद् रथेवरं च, प्रीहीन् ययांश्च । केनेदानीं चोदकेन तृल्ये प्रदेशे सति प्रष्ठाश्चादयो निवर्तिताः । खादिरंग्रहणपश्चकं परिसंख्यातुम् । निद्योव स्वात्परिसंख्याया इत्युक्तम् । तस्मुच्च नियमः, विकल्य प्रवेति ॥९२॥

## शरेष्वपीति चेत् ॥ ५३ ॥

यद्यभयपदेशादुभयं भवतीत्यध्यवसीयने, श्ररेष्वपि श्रुतेषु कुशा नैव निवर्तेराकीने, स्थिनायो पनिक्षाण सूत्रेण परिचोदयति स्म ॥५३॥

## विरोध्धमहणात्त्रया शरेष्टिति चेत्।। ५४॥

इति चेत्प्रशासि, एप न्याय उच्यामानः शरेप्बपि दोषं प्रसञ्जय-तीति । न कोषु किंचन दोहराति : येत्तर कुछा निविन्त इति, तथा स्यात् । कुतः । तिरोधन्यस्थात् । न हि तिरोधिषु शरेषाङ्करीकियमा-णेषु कुछाः श्रवसा अङ्गरविनोगासनुष् । तस्यात्कुद्धाः निवर्तन्त इति ॥ ५४ ॥

## तथेतरस्मिन ॥ ५५ ॥

तथा, इत्तरस्थित्रपि स्व दिरुदी विरोधिन्यङ्गीकियमाणे न शक्याः प्रज्ञाशादयोऽङ्ग वे तेयादः तुत् । बन्नानित्र (विष्टान इति ॥ ५५ ॥

## श्रुत्वानर्थक्वानि वेत ॥ पद ॥

इति चेद्रद्वयि, विरोधाप्रदेश एउ घादीना निवृत्तिर्भतिष्यतीति । चोदकश्रुपेरानर्थकां स्थान् । शपथति । इ चोदकः पळ झादीति । स हि हस्यः खदिरादिषु पळाआदिषु च । यहक्तयू-अप्रैद्दशादिति चेद्दा, न तुस्यस्वादिति । न च शक्यं येक्तुं, खदिरादिषिः प्रयोगक्यन एकता-चयत्राविति । वस्तातियोगवयतेन हि स श्रुप्रमाणः प्रस्तरमा प्रदु-

<sup>98 11 93 11 93 11 98 11 99 11</sup> 

९ অং दिर—का.। २ तत्र—का.। ३ ( अ० १० पा० ७ अ० ९ सू० ३० ) : ४ ( अ० ९० पा० ७ अ० ९ सू० ३० ) : ४ ( अ० ९० पा० ७ अ० ९ सू० ३१ ) । ५ विद्धि—ग० :

यानं यास्यतीति । अधेदानीं यागयोगवचनस्तद्विशिष्टान् यामान् यास्यति । तेषु पळाशादयो विशेषाश्रीदकवामा न खदिरादिभिनिंब-विताः । तस्याद्विकस्य इति ॥ ५६ ॥

ग्रहणस्यार्थवत्त्रादुभयोरप्रतिपत्तिः स्यातः॥ ५० ॥

बध्नाजिनबोगवचनो हि प्रत्यक्षश्चतेन खदिरेणेकवाक्यवामीति । त्रिस्वन् निराकाङ्क्षे न पळा अः प्रवर्तिष्यते । वस्पारखदिरविश्विष्टः पद्य-बागो यागययोगवचनेन एहीतो न पळाशविश्विष्टः । वस्पारखदिरस्यैव प्रदर्शिनीमयोः । एवं रचंतरे, अवमये च । तस्पारखदिरादीनां नियमः । नैपा पळाशादिभिक्तिकत्य इति ॥ ५७ ॥

> ( विक्रतः बुपदिष्टैर्द्रश्यदेवतः क्षिः प्राक्ततद्रश्यदेवनादीनां बाबा-विकरण ( ॥ १७ ॥ )

[ १७ ] सर्वासां गुणानामर्थवस्याद्यहणमप्रवृत्ते स्यात् ॥ ५८ ॥ सि०

काम्या इष्टप श्रुयन्ते । आर्यस्म ह्यापालं निर्दे हुक्कानः, अप्नीयो-भीयमेकादश्वस्यालं निर्देरेच्छ्यामाकं ब्रह्मव तिकामा, ऐन्द्रमेकादश्वकः पालं निर्देरित जात्काम इति । तत्रितेषु यागेषायमधेः सांश्चयिकः। किं माकृतं द्रव्यदेवतं निर्वाते, उत्त न निवर्वतं इति । सर्वोत्तामेवं-जातीपकाना योदनाना हुत्यनंत्रमं द्रव्यदेवते सहोत्तिवा । तत्रयो-स्पत्कालं योदकः। त्रव्याप्त्रदेवते हिन्दस्त्रम् विभिन्नेव मासे। द्रव्यदेवतं भीत निर्देशक्ष्ये यागेष्यशिष्टान्यङ्गानि योदकः मायिव्यविक्तां । अत्र यद्वकत्रं, अप्रदश्वाद्यस्णायिति । तदिह सिद्धम् ॥ ५८॥

अधिकं स्यादिति चेत् ॥ ५९ ॥

इति चेत्पश्यसि, विधिना भाष्तत्यादवाशिष्टानि चोदकः माप्यिव्य-कीति । चेत्पेयम् । अधिकं स्वार् । उँकामेवत्, तुरुपश्चोदकः सर्वेवद-

#### 44 11 40 11 96 11

૧ વ્રક્ષિઃ—મુ∘ ૧ નૈરઃ—મુ∘ા ર હોતો ત્યકુ—દ. ત્ર ચદુજ્ઞામિતિ–(અ. ૧૦ પા• પ અ. ૧ મુ∘ ૧૦) ફત્યવેતે શેવઃ ત્ર પત્ર હાતિ તે. અ. ૧૦ પા• ં અ. ૧ મુ૰ ૧૧) દ્રસ્યવેતિ શેવઃ ત

क्कृषु । न इ.स. पदार्थमाकाक्क्षांतः । वदार्थकृतं अकारमाकाक्क्षाति । तस्माद्द्रस्यदेवतर्गपं चोदकः प्रापयति । प्राप्ते वचनप्रामाण्यादिश्वकं अविष्यति । एकं वचनपापिनं, अन्यकोदकेनेति ॥ ५९ ॥

#### नार्थाभावात्॥ ६०॥

नैतदेवम् , अध्यकं कर्नव्यमिति । कृतः । अर्थाभावात् । प्रयोजना-भावादित्यर्थः । सत्यं, चोदकपाप्तं भरवसञ्चरया न मतिषदं द्रव्यदे-वतम् । किंतु परार्थं तत्, याग् निर्देवषे । स च याग एकेनैव द्रव्यदे-कैकया देवत्या निर्वतियितःयः अ्यते, आधेयमष्टाकपान्नं निर्देशः विदेकाण इत्येवपादि । तस्मिन् सहायापेक्षे करूप्याने निर्देशः । अय्य तेन निर्वतिने चोदकणियनस्य न (किंचिद्रित प्रयोजनभिति तस्कुत-मिर्ष स्वित्यस्थियोजनस्य न करिष्यते ॥ ६० ॥

> ( विकृती श्र्यमाणेनीटुम्बरस्वेन प्राकृतलादिरस्वादेर्निवृत्त्यपि-करणम् ॥ १८ ॥ )

# [ १८ ] तथैकार्थविकारे पास्टतस्याप्रवृत्तिः प्रवृत्ती हि विकल्पः स्यात् ॥ ६१ ॥सि•

. क्रचिःकभीवशेष श्रुवते, औदुम्बरो युगो भैनतीति। तम संग्रयः। किं माक्रतमम यूण्ट्रव्यं वाध्यत जैत न माप्यत इति। किं माक्षत् । प्रकार्य-विकारेऽस्मिन् ओदुम्बरे-एकार्थश्रासी स्विद्रिशिर्विकार्यं, तम माक्रतस्य स्वदिरादिभिर्विकार्यं, तम माक्रतस्य स्वदिरादिभविकार्यं, तथाऽस्मिन् स्वादिरस्य यूप्ट्रव्यस्यावह्विः। महत्ती हि तस्य विषमिष्ठिः विकार्यः स्वाद्रस्य यूप्ट्रव्यस्यावह्विः। महत्ती हि तस्य विषमिष्ठिः विकार्यः स्वाद्रस्य यूप्ट्रव्यस्यावह्विः। महत्ती हि तस्य विषमिष्ठिः विकार्यः । तस्याद्रस्य स्वाद्रस्य स्वाद्रस्य स्वाद्रस्य । तस्याद्रस्य स्वाद्रस्य ।

## यावच्छ्रतीति चेत्॥ ६२॥

इति चेत्पत्रपसि, विकटाः सदोष इति । समुखयो अवतु । उपयस्मिन् सद्द नियुच्यतां पश्चः । तदा चोदकातुम्रहो भविष्यति ॥६२॥

#### 98 || ६० || ६१ || ६२ ||

९ भवति—क. मु. । ९ उत प्राप्यते—क० मु० । ३ विकारथ भवति—ग.। २५६

#### न प्रकृतावशब्दत्वातु ॥ ६३ ॥

नैनदेवम् । केवळ होडुम्बरे नियोजनं श्रूयते । केवळे च खादिरे मक्कतो, खादिरे वध्नातीति । उभयस्मिश्र बन्धनद्रव्ये न माक्कतं वाक्यं, न च मस्पक्षश्रुतम् । तेन समुख्यस्य ममाणमेव नास्ति । अतः माकृतं युवद्रव्यं निवर्षत इति ॥ ६२ ॥

> (सोमारीदादियागे श्रूयमाणैः शुक्तादिगुणाविशिष्ट्रवीहिभिः प्राकृतयवानां निवृत्त्यविकरणम् ॥ १९॥)

[१९] विक्रती त्विनयमः स्यात्पृषदाज्यवद् ब्रहणस्य गुणार्थत्वादुभयोश्च पदिष्टत्वाद्गृणशास्रं यदीति स्यात् ॥ ६४ ॥ प्०

सीमारीद्रं घृते चर्क निर्वेषेच्छुकानां ब्रीहीणां ब्रह्मयंचसकामाः, सीमारीद्रं चर्क निर्वेषेच्छुत्यानां ब्रीहीणामिष्यरन्, नैर्मरंतं चर्क निर्वेषेच्छुकानां ब्रीहीणामिष्यरन्, नैर्मरंतं चर्क निर्वेषेच्छुकानां ब्रीहीणामिष्ठते । तम्र संत्रापः । कि ब्रीहिभियेवैवी यष्टव्यम्भव ब्रीहिभियेवे । कि मान्सम् । विकृती तु विश्विषयवैवी यष्टव्यमुत्र ब्रीहिभियेवेवी । कुतः । प्रश्चारय गुणाधेयवात् । वस्य हि ब्रीहिभियेवेवी । कुतः । प्रश्चारय गुणाधेयवात् । वस्य हि ब्रीहिभियेवेवी । जुतः । प्रश्चारय गुणाधेयवात् । वस्य । व्यवस्थायेव्यामायीति । वस्य प्रवासीवि । वस्य प्रवासीवि । वस्य प्रवासीवि । वस्य प्रवासीव व्यवस्थायेव । कुक्त गुणासेवन्वार्थां, न यागसंवन्वार्थां । वस्य वि । एवभिहापि ब्रीहयः गुक्तगुणसेवन्वार्थाः, न यागसंवन्वार्थास्य ।

तथा, यथि चतुरवत्ती यजमानः पञ्चावत्तैन वपा कार्या, इत्येत-च्छ्रवणमुष्पयते । यथेवंजातीयकेन प्राकृतं न निवर्त्येत, ततः पञ्चा-वत्तेन चतुरवत्तेऽनिवर्तिते, यदापि चतुरवत्तीति द्भेनं युक्तं भवति । न चानर्थको गुणापदेशो भवति । उभयोः विदिष्टत्वात् । उभये ब्रीष्टि-यवाश्चोदकेन प्राप्ता विकल्पन्ते । यदा ब्रीष्ट्यः, तदा गुणश्चास्त्रप् । अब्री-श्चिषेऽक्षेभवादयीजिवतेत । तस्मादिकल्य शति ॥ १४॥

C3 11 68 11

१ ततः--ा. । २ यदेति-क. स. मु. । ३ अन्यतमस्मिन्-ग. मु. । अन्यतरस्मिन्-क. ।

ऐकार्थ्याद्दा नियम्येत श्रुतितो विशिष्टत्वात् ॥ ६५ ॥ सि॰

पकार्था हि ब्रोहियनाः । तत्र ब्रीहीणां श्रुतत्वाद्यवा नैव प्राष्ट्रतानित । ननकं गुणसंबन्धार्था बीहर इति । नैतदेवम् । यदि गुणसंबन्धार्था भवेयस्ततो न नियमः स्यात । न द गुणसंबन्वार्थाः । विकारसंबन्धे हि पष्टी भवेत , व्यविरिक्ते मातिपदिकार्थे । तेन विकार विशेषणं श्रुत्वा भवति । गुणविश्वेषणं वावयेन । श्रुविश्व वाववाद्वजीयंसीति । तस्वा-च्छ्रया ब्रीह्यो यागेन संवध्यमानाः समानार्थान् यवाश्चिवर्तयेषः॥६५॥

### विरोधिस्वाच्च लोकवत ॥ ६६ ॥

विरोधिनश्चेते । कथमु । ये क्षेकस्मिन् कार्ये विकल्पेन साधकाः श्रयन्ते, ते परस्रोण विरोधिनो भवन्ति। विरोधिनां च न सह भद्वातिः। क्रोकबद् । यथा, मन्स्यान् न पयसा समक्षीयादिति । यद्यपि सगुणा मन्स्या भवन्ति. तथाऽपि पयसा सह न सभ्दयन्ते । तस्पात्सगुणा आपि ब्रीहयो यवाश्विवर्तयन्त्येव ॥ ६६ ॥

### कतीश्च तदुगुणत्वात् ॥ ६७ ॥

यदि बीहिणां विकारेण संबन्धः, कथवेषां गुणेनापि संबन्धो भविष्यतीति । अशोच्यते । भैवेषां गुणेन संबन्धः श्रुत्या वानयेन बा, नापि गुणस्य त्रीहिभिः । कथं ताई । कतोस्तद्गुणत्वात् । कतुर्यं शुक्रगुणः श्रयते, कृष्णगुणश्च । तमैकवाववस्यादेकस्मिन् कतावैथैन इन्बगुणौ संबध्येवे । बेनार्थभेदोऽपि पग्हिनो भवति ॥ ६० ॥

# विरोधिनां च तच्छूतावशब्दत्वाद्विकल्पः

### स्यात्॥ ६८॥

बिरोधिनां चॉन्यनवे पत्यक्षे श्रवमाणे, अन्यस्विश्व चोदकमाप्ते, अञ्च-ब्दत्वात्मत्यक्षे विशोधिनि सवि चोदकस्यान्याय्यो विकल्पः स्यात । तस्मादापि नियमः ॥ ६८ ॥

पुषदाज्ये समुचयाद्ब्रहणस्य गुणार्थत्वम् ॥ ६९ ॥

#### 

९ तुमसंबन्धार्था हि-मु. । २ वळीयसी-ा. । ३ अर्थेन संबन्धेते-म. । ४ अन्यतमस्मिन्-**फ.** ग. सु. ।

पुरदाष्यं तु युक्तव् । न हि तत्र केनविद्विरोध आज्यहर । तेन न पासिकपाष्टवम् । ततन्त्रत्र दस्ताऽङ्ग्यसमुबयः। यतः पृषकासंत्र-ननार्यं द्विष् । तेन न पासिकं द्विष । आज्यन च समुख्य इति ॥३९॥

यद्यपि चतुरवत्तीति तु नियमे नोपपद्यते ॥ ७० ॥

अय यदुक्तं, यद्येवंजाशियकेषु निषमी भनेत्, यद्यपि चतुरवत्ती, इति चतुरवत्तदर्शनं नोषपद्यत इति । नग्परिहर्गन्दमिति ॥ ७० ॥

कत्वन्तरे वा तन्त्वायत्वात्कर्मभेदात ॥ ७१ ॥

क्रत्यन्तर एव बा, दर्भपूर्णभासयोश्वतुष्वतर्श्चनं भविष्पति। पद्मपि दर्शपूर्णभासयोश्वतुष्वत्ती गजनानः, तपाऽपि पश्चावत्तेव वपा भवनीति। अन्यश्मिन् कर्मणि चतुष्पत्तम्। भन्यस्मिन् पश्चावत्तम्। पद्मप्येषंजातीयकेषु नियमन्तयाऽपि चतुष्वत्तर्भनमुपपदात हति॥७१॥

( अग्नीबोमीये पश्ची हृदयाद्यक्केस्विष पञ्चावदानाधिकरणम् ॥ २० ॥ )

[ २० ] यथाश्रनीति चैन ॥ ७२ ॥ पू०

अस्ति उँगोतिष्टोमे पसुरतीषोभीयः, यो दीक्षितो यदत्तीषोभीयं पसु-मास्त्रभन हिन । तत्रेद्धास्त्रायने, यद्यपि चतुरवत्ती यज्ञमानः पञ्चा-वत्तेव वपा कार्येति । तत्रेषोऽधेः सांग्रायिकः । किं वपायां श्रूयमाणं पञ्चावत्तमङ्गापूर्वे चतुरवत्तं निवर्तयित, जन नेति । किं मास्त्रम् । इति चेत्संत्रयः, नेति संत्रयः । कृतः । यस्मिन् श्रूयते पञ्चावत्तं तत्रैव चतुरवत्तं निवर्तयिन, नान्यत्र । यथा कत्वन्तरं न निवर्तयिन, एवम-क्वापूर्वेष्वपि पञ्चावत्त्रश्चिति निवर्तयित्ववहीति ॥ ७२ ॥

#### ( 9 11 90 11 98 11 ]

ं पश्चावतेव वया कार्या ? इति किन्नत्र विभीयते स्वैत्यते | येनाक्केटेवि मैन्यते | न क्रात्रावदानोहेशेन संख्या विभीयते | किंड वर्षाहेशेन पश्चावदान ! | उद्देश्यवि-शेषणस्य चाविवक्षोकौ, ने.इस्यास्यायि । इतस्या प्रहस्याप्यविवक्षितस्याच्चमतेष्यि संगारी: स्यात् । तस्माद्वयायागार्युवेश्युकामिदम् ॥ ७३ ॥

त्रोमे—ग०, २ नेति । कृतः—मु०। ३ त्रत्यक्षे—सिद्धान्तिपदे । ४ अङ्गेप्रि-इ. व.।
 ५ सम्बद्ध इति–पद्धावदानसिति शेषः । ६ अधिवक्षा, नो—इ. ज.।

## न चोदनैकलात् ॥ ७३ ॥

नैतदेवम् । एका क्षेत्रा चोदना, यो दीक्षितो यदधीयोधीयं पञ्चवाछभत इति । तम नकरणे पंजावणं खुत्रम् । अतः नकरणादकुगपूर्वे
मिव्यति । आह् । ननु वाक्याद्रपायां भवितुवहेतीति । नेत्युष्यते ।
वपा द्वि इत्यत् । न तस्त्रम्ये प्रयोजनमस्तीति । उत्यते । पज्जावर्षतां
वपाययोगवयन उपसंहरित्यति । तथा न दोने भवित्यति ।
अभोययते । एवं सत्यत्यकुगपूर्वे पञ्जावणं सिध्येत् । क्यम् । एका
दि सा चोदना । अकुम्यागो वपायागव्य । तेन चेत्रखावणं संवध्यते,
तद्राद्धन्वि मिवतुवहित ।

नजु च वपासंबन्धाद्विव पद्मावचा, नाङ्गानीति । उद्यते । नैतदेवं चचनं, वरेव पद्मावचेति । कयं तहिं । पत्मावचेव वरेति । यत एव-कारकरणं ततोऽन्यवावचारणय् । न वाविशेषण या पत्मावचवातिः सा श्रुवया वपासंबन्धेन निर्वतिषत्य् । निर्वत्वस्य श्रुव्यस्यामावात् । सस्मादङ्केषु न वतुरवच्यन् । वावि चेवंजातीवकेष्यङ्केषु पश्चावचे द्वाति ततोऽपरा चोदना, तानि दिद्धिरवयेतीति , वपाप्रहणं तव इविर्कर

उच्यते । अवसेत्यमेन निष्ठान्तेन द्रष्यपवदानतंपुकं, झिल्डिझनेकतंस्व्यापुकं बोच्यते । तथान्य पद्मतंस्या विश्वयिते । तत्व पौनूयमानस्य यदि लिङ्कतंस्व्यं विवस्यते, वषया च विश्वयित, वाक्ययेदः स्याहदाविकालँ-वायेन । तस्ताद्यत्तन-प्राद्धिपदिकस्य पद्मतंस्या विश्वयिते । सा च विश्वयमाना प्रकरणायानेन सुक्रते । तस्यं प्रकरणाविश्वयःसर्वाबदानेषु निविद्यते ।

नन्येवकारश्रवणादन्यानेद्वार्त्तर्थानेते, न पद्मसंस्थावियानम् । यथा ' वह्रविद्याति-रित्येन मूपात् ' इति चर्छों काह्रचादुरस्यं, न पद्मविद्यातिवियानार्थम्, एनमिहारि चर्क्कस्वयानानेर्वेतिकिर्तितं, न पद्मावत्ततावियायकम् । तस्मारपद्मावदाननिरि न प्राप्तोति । अन्यपरस्थाद्वास्यस्य ।

उच्यते । पश्चसंख्येतात्र विश्वीर्थते । तस्यां च विश्वीयमानायां चोदकवाक्षी नैव

१ पवायदार्थ—जु.। २ ववावसार्थ—ग.। २ व्यवेश्—ग.। ४ वाते—इ. यु.। ५ कावय-म्त्रोति—मु.। ६ वदिश्यवायस्य-इ. व.। ५ (अ० १ रा० १ ४० ७) १ ६ तत्र-व. व.। ६ १ सम्बद्ध दिर्ध-व्यवेश्या पत्रवद्ध इत्येशे। १० विद्यवर्षे देश्य-गु.। १० विद्येशय हिन-द्वरव्य ववस्तस्य प्रवचनोत्रवायुर्वेशयार्थ्य व्यवस्य प्रवद्धि देशहिरवायस्य ।

क्षणार्थं प्रायम्यात्वसरवासं श्रूयते । विभित्तिते हि तस्मिन् वाक्यभेदः प्रसङ्घः । तस्मादङ्गेष्वापं पञ्चावत्तपेवति ॥ ७३ ॥

इति श्रीश्वरस्यानिविराचिते मीमांसामाध्ये दशम-स्याध्यायस्य सप्तमः पादः ।

अव दक्षवाध्यायेऽछमः पादः ।

( अनुवाज-महापितृयज्ञ वोर्येयमा पहहोतु वरणवर्युदासा -विकरणम् ॥ १ ॥ )

[१] प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च प्राप्तपति-षिद्धत्वाद्धिकल्पः स्वात् ॥१॥ पृ०

भौतिषेशः श्रूयने, चौदकेन परिष्टे घर्षे, किवदनारभ्यवादेन पासे । चिक्रकेन परिष्टे-महावित्रयक्षे, न होनारं वृशीते नाऽऽवेंबिमित । तथा, अनारभ्यवादेन पासे-आधावयेति चतुरसरम्, अस्तु औवदिति चतुरसरम्, यमित द्वपक्षे, च पंजावह १ति पक्षाक्षस्म, द्वपक्षो वर्षेट्कारः, एव वै प्रजावितः समुद्राच योजन्यनायच्य हित । तो नासुयाजेषु वे स्वावहं करोकीति । तज्ञायपर्थः साजियकः । कि पदेश्वानारभ्यवाद्योधः प्रतिविधः, स च विक्रवः । इत पदेशानारभ्यवाद्योधः

किं प्राप्तिम् । विकला इति । प्राप्तिपतिषेत्रयोः प्रमाणवस्यात् । उपौ किं प्राप्तिपतिषेषी प्रयाणवस्त्री । प्राप्तिस्तःवस्त्रमागवती । पद्दापित्वक्रेत

भवतीत्वर्थादेवकाराणें अध्यते । सोऽनुवादः । यत्र तु ह्रे संख्ये प्रस्तुतस्ततेवकारोऽ-न्यतरिवेवतेयत् । तत्रैवकाराणेः परिमृक्षते । इह तत्रास्ति ॥ ७३ ॥

इति श्रीभद्वकुवारिकविरविताया मीमासाभाष्यव्याह्नगयां दुप्टीकायां.

दशमाध्यायस्य सप्तमः पादः ॥

'न होतारं बुर्णाते ''नार्तुधानेषु येषनामहं करोति ' इति इत्यत्र पूर्व पतः । अयं नल्छात्या कर्तव्यता पतिवेषति । ये पातुनापनी ते अपि तापेव विशेषयतः ।

१ प्रतिषेषाः कथित्—गः । २ प्राप्ता इति—यथा 'पङ्गिशानिरिश्व सूत्रात् 'इन्यत्र चोष-कात् 'बददा तिरमाधा व 'कृत्र' १ति समस्यवनां, वैद्योषक गन्तास्त्रावाबाश्वस्य नद्वीकाह्यव्यक्तेनः स्वर्षे प्राप्त इत्यर्षः । ३ न न्यावेषु-१ ज. ।

चित्र 'मकतिवर्षिति । तथा, एर वे जल पतिः सप्तद्भी यहेरान्यभिक्ष इति भवाने बंश्वरं वाहिः अतिवेषप्रमणेहवानालं ज्ञालपून्यः। तथा अति-विश्वः 'मविष्यान्, ल' होतारं वृत्याने, लाउऽवेदं, पृत्योरेचीनासुनक्ष्यतिति। तथा, नातुयालेषु ये यक्तायहं करोतिति । सर्वेषु यालेषु येथेलेफ्ट-किया मान्ता, न करीत्यनुवाकिष्वति प्रतिविध्यो । ये यक्तायहः कर्ववय

एवं तर्षाणि पश्चानि स्वार्पयुक्तानि वनन्ति प्रतिवेते । वर्षुदाति छ उसलाञ्चलानि मर्वन्ति । येषा, अंबोद्धाणानविस्यत्र नज्जनकाणपदं चान्यस्य उत्तरणार्यमुकार्यते स्वत्रियोदेः, न स्वार्पस्, एवामहापि नज्दाबदोऽज्ञयानशब्दं धान्यस्य यजनेकेसणार्यमु-चार्षेयाताम् : तस्मास्यर्थुवासो न महातस्यः

ननु प्रतिषेद्धिप पर्युवैश्वसक्त भवत्यव । यथा द्वि ब्राह्मणेश्यो दीयकां, तक्तं कीण्डन्यायेति । अय ब्राह्मणज्ञातिर्वेशैरुशात्ता । तदुप्रश्रस्ता । द्विष्ठिते वर्णोपात्ता । कीण्डन्ये सुर्योत्ता व्यक्तिः । तत्र यद्विदानमध्या कीण्डन्ये प्राप्नोति तैद्वर्णन सक्तदानेन विरोधः द्वाध्यते । एकमवापि यहसामान्यं वर्णोपात्त् । यहाविशेषध्य अस्त ज्वा । र्नाद्ववालेषु हित वर्णोपात्त् एव यहाविशेषः । तत्र विश्वेषे अपूर्याणः प्रति-वेदे सामान्यं बावते । योद्कस्वश्यमाणः करुपनीयः । करियतोऽप्यक्कानि सामान्येन वर्षोति । 'न होतारं वृणीते ' हति विश्वेषेण अपूर्याणमुण्यायतकारितसामान्य-प्राप्ति वावते ।

डच्यते । नकारोऽर्थ निर्कृति जन्मीते । सा च प्रवृत्तिमन्तरेण न संमवति । सा सामान्यश्राखेण वा मवेद्विशेषशाखेण वा । यथनुंशनेषु, वेयनासहो मैं स्यात्त्वा सीतें प्रकृतिरेव न स्थात् । एवं च प्रतिषेशान्येनयोग स्थात् । थैया तार्हे ' ज्ञादाणो

इति बचनास्य वेयजाम्हकः मयोगः फ्लबाँनिति गर्थते । न कर्तव्यो ने यजाम्ह इति बचनाद्येयजाम्हकः मयोगः फ्लबानिति गर्यते । जस्कोः ममाव्यादुमयवाऽपि फल्लिति गर्यते । तस्महिकल्यः । एवं होत्रार्थे-यबर्गेऽपि । तस्मात्याधमतिषद्धनादिकल्यः स्यात् ॥ १ ॥

#### अर्थमाप्तवदिति चेता ॥ २ ॥

इति चेद्वगम्यते विकल्यः स्यादिति। तथा । अर्थेवाप्तवस्यात् । -तथाया छोके-व्येमित यंत्र प्रतिवेधो प्रवति, न विषे प्रस्तिवत्र्यं, न सर्पायाङ्गाछिदेया, न कण्डकः पादेनाधिष्ठेय इति, अक्रिनेव तस्यार्थस्य प्रवति, न विकल्यः । तेन बन्यायहे, विभिन्नतिषेषयोः प्रविधेषो चळी-यानिति । मात्ते दि विभो प्रतियो अविव । येन च नाम मात्ते यदुच्यते वक्तम्य याथकं प्रवति । तस्माद्राक्ष्येवानुवानेषु येपणायहस्य, महापि-नृयक्ते च होत्रार्वयवस्यास्यति ॥ २ ॥

### न तुल्पहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम् ॥ ३ ॥

नैतदेवम् । तृत्यो । हि हेतुरिह प्राप्तेः प्रतिष्यस्य च । छन्यं स्वस्यः स्वस्यं, प्राप्तिराये प्रतिषेषोऽयि । गाप्तिराये प्रतिषेषे प्राप्ते, प्रतिषेषोऽयि प्राप्ती भाष्तायाम् । स्वाके युनस्भयमर्थस्यस्यं प्रत्यक्षतो गरूपमानं गुण-देश्यकरम् । तत्र विधिनविषेषयोर्यतरो गुणवाम् सोऽनुष्ठीववे । न तु

न हत्तत्वाः ? इति, एवं भविष्यति । न हि । तत्र द्वापीद्वननं पार्ध, कुर्यी बा न वेति । यदा करोति तदा प्रतिषिष्यते, न हत्तस्य इति । तत्रापीपाद्यस्य झास्त्रेय निव्यवायः । इह तुद्धे झास्त्रे । तेन द्वे अपि प्रक्षीतस्य । तयोर्थिरोबाद्विकस्यः स्यात् । चोर्दकीऽप्येवमेव ।

काषि चेकस्य काळास्य कर्तव्यता प्रमेया, अपरस्य निवृत्तिः । तस्माञ्जिकाषय-स्वाल बाध्यवाधकमायः । तस्माञ्जिकसः । न चेदं पूर्वप्तोकिमात्रं, पारमार्थि न-मेव । तथा सूत्रभाष्यकाराबाह्यः । ' सर्वेशितेषेचो बाडसंगोगास्य रेन स्वात् ' इति । वषनेन ऋक् प्रतिष्ययेते । आनुपानिकी प्राधिः, प्रकरणाष्ट्रानात् । तत्र विकल्पोऽम्युपातः, नाऽऽनर्षस्येन प्रमाणेन । आनर्येक्यं हि परित्याने कारणं, नोपादने । तस्माञ्चको विकल्पः ॥ १ ॥ [ २ ॥

९ अर्थमासयोः—गः । २ प्राप्तेन—गः । ३ चोक्कोऽपंति—वोक्कपः।वि साझकपता-द्वानी-भरवाच नात्वन्ते बाधः धंनवति । अपि तु विकास एवेदवर्षः । ४ ( अ० ९ पा० ४ अ० १ ६० ३३ ) ।

धन्दछल्ने गुणदोषी सम्येते अवगत्तुत् । तस्मायसद्दान्येन मार्व, तत्तदुष्यमयपार्वेत । त्रमी च नाप्तिपतिषेषी पाप्तुतः। तस्माद्विकरपस्त्रम तमेति ॥ ३ ॥

## अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वाहिकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्थातः ॥ ॥ ॥ ॥ ।

अपि रिनित पहान्याहाचिः। वान्यंग्रीः स्पान्यविषेषः, प्रदेशानारभविवानयोः। नैवपिमंत्रवन्तः, अनुगानेषु येपलामहो न कर्वव्य
हि । कर्ष ताई । नाजुपानेश्विति नवन्दीःज्ञुपान्यवन्देन सह संबध्यते, न करोतिना । किमतो यथेवम् । नाजुपानिस्त्ये तावर्षिपपूर्णे
वान्यं, तरक्षाकान्त्रं पूर्ववान्येकदेवेन संवन्ध्यत्वे । परेतन्, वेपलामई करोतित्युक्तं, तन्नातुपानेषु । पानदुक्तं स्वान् । अनुयानवान्तंतेष्र यनिष्युक्तं न निकल्यो भविन्यति । महाविष्ट्वदेशि महतिन्वानिक्तंविद्यान्यनान्त्रं स्विष्य हि न विकल्यो भविन्यति । महाविष्ट्वदेशि महतिन विश्ववनान्त्रं नार्यवन्यात्वे । नयुक्तं स्वर्णा नित्रवन्यं भक्तिवरक्तवैन्यं वर्ण वर्नायत्वेति । नयुक्तं प्रदर्ण वर्जावेत्येतं संवर्णवे । महयवावेस्त्वनुवादः । यदम मक्कतिनत्कर्वन्यं तद्वरिवरवेति ।

### 3 (1)

प्रतिषेषे सित शास्त्रस्य आन्तिः करुपनीया, निकरपायतेः । द्विरहबकरयना च । प्रतिषेषादाकियायां कोऽप्युषकारो भवतीनि, विभी कियायाम् । तस्मास्युद्धाः । तत्र उक्तणा केवलः, नाहक्रकरपना । महत्रकरपनायां करूणा ज्यायसी । नतु 'अर्थे-केत्यात्' इत्ययं न्यायोऽत्र नास्ति । येनेकवाक्यता स्यात् ।

उच्यते । सस्यमयं न्यायो नास्ति । किंतु यथा 'वच्ना जुहोति ' हति होनाः पूर्वेण वाक्येन प्राप्तो विपरिवर्तते । तत्र दिव विपीयते । मदति वैकवाक्यस्यम् । एवमिहापि, येयजावहं विपरिवर्तमानयन्य पर्युहासायों विचयिते । तथा चौदकेऽपि

१ बाक्यायोदः प्रतियेकः प्रदेशानारम्बवादयोर-कः यः। १ वाक्येन यंक्याते-युः। १ प्रतिये-वाद्याक्षय-युः। ४ पर्युद्यस्य १४-नेयानिति वेषः। ५ (अ० १ ता १ अ० २४ पुः ४६)। १. एक/ब्रायोरी--पर्युद्धातक्षके प्रवास्थातभव्यारः रेक्शक्यत्यायं मेकेश्रि वाक्येक्साक्यारं केश्वरेनेश्याययः।

कियमै जुनस्तुयाजेष्ट्रस्त्रास्त्रवंत च नइव्दः संबध्यत हेति। वच्यते।
कन्याध्यस्याद्विरूपस्य । अत्याध्यो हि विकर्यः। क्यम् । हर यजिषु
वेयजामा करोती-युच्यते । यद्येयययगम्यते, न सर्वयः स विना वैय-जायदेन यजतिराभिनिर्तरीयतुम् । तन मतिभेश्ययगमप्यति । मति-वेषेश्राप विद्वाते विधिययगमप्यति । तस्माद्रग्यायो विकर्यः । नम्यस्यतस्य विधानस्यत्यवयगमप्यति, कर्यतायि तत्र विकर्यः, यत्र म केनविद्यि मकारेणाथेयता संवयति । इर स्वतुपानसंयन्यपर्युद्रासे-मार्थयया । तस्यास्य विकर्यः ।

आह । नन्बतुवाजसंबन्धे नश्रब्दस्य समासः शामोनि । निस्थी सस्य नशब्दस्य सुबन्तसंबन्धेन समासं इति वार्तिककारो अनवान्

सम्बद्धातिवासित्यसेन तद्वरणवर्गभिति । अथवा वेषणामहः सामर्थेन प्रत्यमाण एकाद्धकाणवाक्यम विशेष्यते, अनुयानवर्ज येथमामहः करोतीति । पितृयसेष्येवये । अत्र प्रम्यः । नम्बनुयाजसंबन्धे नज्ञब्दस्य स्वासः पाप्नीति । पर्युशाययसे समासः स्थात् । न बात्र समासः । येन पर्युशासः स्थान् । तस्मादिकस्य एवाऽऽ-श्रीयते ।

उच्यते । ' विभाषा ' इस्यमेन समासी नानयं ना मनति । यदि समासळ्कणने-बाऽडश्रीयेत, राज्ञः दुरुषः इस्यप्रयोगः स्थात् । तस्माद्याज्ञः पुरुष इस्येतदपि साधु । राज्युरुष इस्यपि उच्ययोरप्यतुगमान् । यत्रानुगमो नास्ति तत्रासरधुप्रयोगः। वक्षा गानीति । तेनासम्यपि समासे स एवार्षः समस्तेऽपि । तेनासमासन्यमदोवः ।

नित्यो श्रास्य नन्त्रः सुवरतसंवर्धे समास इति । कोऽभिदायः । भिन्नार्थं-वेती वावयसमासी । वावयेन युंजिङ्गेकस्वविशिष्टस्य युरुषः प्रतीयते । समास दु न इगायते कि द्वयोः पुंभोरून बहुनामुत ज्ञिश उत न तुस्तरस्थिति । तस्माद्वाक्यसमासी नेकार्थों । गोशाब्दे लेकोऽर्थः प्रतीयते । तत्र यस्यानुगमः स साधुरितरेऽप्रअंशाः । विकेशे गोणीशब्द आवपने साधुर्ने साक्षादिशति । जा राजयुरुष इति जिङ्गसंख्या-विसुक्ते वावये नित्यं समास एव साधु । तद्युक्ते गाजः पुरुष इति वाक्यनेव ।

१ क्ष्युष्यदोः क. य. । २ शक्यते —ग. । ३ शमःस्थवाक्षेत्र प्राप्यसावाः स्मृतः । ४ पात्र पूर्वः ( २-१-११) । ५ विशिष्टः —मु. ।

कात्यस्यनो पन्यने स्य । बावचनानर्थवयं च स्वभावसिद्धस्यादिति । नेति भयवान् पाणिनिः । स हि, विधाषा — इति शक्तत्यद्वयं समासः मुक्तवान् । सद्वादित्वाच पाणिनेश्वनं प्रमाणम् । असद्वादित्वाका काल्या-चनस्य । असद्वादी हि विद्यवानयप्यतुष्ठभ्य ज्ञूष्यत् । तस्यास्यर्द्धे-दास्र इति ॥ ४ ॥

(सोभे, बाज्यभागप्रतिवेत्रस्य निस्यानुवादस्वेन पद्मावाज्यभागप्रतिवे-वार्थवादार्थस्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [ २ ] अपूर्वे चार्थवादः स्यात् ॥ ५ ॥ सि०

स्तो दर्श्वपूर्णमासो, तनाऽऽत्यभागी अकृत्य समामनित, न तौ पशे करोति, न सोभे, इति । तनायमर्थः सांश्विकः । कि पर्द्वदानः, जत प्रतिवेषः, अथवाऽभेवाद इति । कि प्राप्तपू । यथा पूर्वेत पर्दुदानः, उस्तया तावत्पर्दुदासो नावकत्पर्वे । कथव्र । दर्शपूर्णमासयोरेतन्त्र्यू यते । तत्र कः असङ्को यत्सोभे स्थात् । यदि सोमः पर्दुद्धस्येत, संवन्य एव न स्थात्, सोयवर्जितयोर्दर्श्वप्रमासयोरिति । तस्मासोन्दक्ष्यात् । सोया विस्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात् । सोया विष्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात् । सोया विष्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । साम्याविष्ठि । सोया विष्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । सोया स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्याव्य । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्य । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्य । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । स्वाप्ति । स्वाप्ति । तस्मासोन्दक्ष्यात्व । स्वाप्ति ।

अत्र आह—' वार्ववनार्थकः च स्वपात्रसिद्धस्त्रात् ' इति । तेन पर्युदासो नास्ति । समासामानात् ।

अशेच्यते । 'सर्मर्यः पृथ्विचः' इति सम्पर्यकोः समासः । सामध्ये च वादे जिक्कसंख्यादिकं नायेसते राजशब्दस्तनः स्थात् । ततः पुरुषणः समस्यते । तस्या-जिक्कसंख्यापियुक्तः श्रूपमाणः समासे अवयगार्थो गन्यते । श्रृतितिस्वरुयस्थात् । एवं सत्येकोऽर्यः । तस्मादुमयोर्युगनः कांतः । उभयोश्चानुगमादः स्थे पर्युसासः सिद्धः ॥ ४ ॥

<sup>&#</sup>x27;न तो पत्नो करेति, न सोने ' ईत्याज्यभागयोः पर्धुदासो न घटते । यदि पद्मानकरण इदं श्र्येत, तथा सति चोदकमाठी पर्युदस्ययांनाम्, अर्थेयनरणनदाः

<sup>9</sup> पा॰ सू॰ (२—१—): )। २ न च तत्र—ा.। १ हत्तिवालयवोशिसायेक्टवेन समक्क विभिन्ना बाक्सस्य साधुन्नाशिकारणादुनगोरिये नितायंक्टाबक्टयमायेनेन निकरास्य किद्धलादिकार-विद्याप्ति विध्यापासूर्व पाणिनावनगथेकमित्यर्थः। ४ पा॰ सू॰ (२—१—1): ५ नरेदे सक्सर्यः मेदा स्वाविश्वत अद्—प्रतीतिरितः ६ दत्तीति—अनवोशीक्ष्ययोगीच्य आद्याक्ष्ये पदाव्यात्रकः आगयोः पर्युदाको न चत्रत हृत्यर्थः।

नाऽऽव्यमानी पास्तुतः। उच्यते । स्रमणार्वः सोमशन्दो पविष्यः वि । सौमिकेषु दीसणीयादिवृ पशुवन्ययात्रे च म कर्वव्याविति । एवं भाष्टे, क्रयः।

अपूर्व चार्षवादः स्वादिति । अपूर्व सोने नैवाऽऽज्यमागी पारतुतः। वेस्ताच तत्र मिलेकः । अय दीसणीवादीन् सोमक्वः । कस्यति । त्रमायमेव दोषो भवति यञ्जसणा । अपि च मास्रमतिषिद्धस्वादीसणीः यादिषु विकल्यः मास्रोति । विकल्यस्थान्याच्य इत्युक्तम् । तस्यादसंभ- स्वस्यिमक विकल्यः मास्रोति । विकल्यस्थान्याच्य इत्युक्तम् । तस्यादसंभ- स्वस्यिमक विकल्या मार्कियति । संभवति चार्यं, तो न पत्री करीतीः स्वस्यादेवाद्वेन । कंग्रपुनस्व अर्वसार्थः । सोने, आज्यमानी निकवेते, प्रशावगीति । तथया, आदित्यो पुष इत्यञ्जने कृते तेजःसामा- स्याद्वच्यते, प्रविवद्यापि पञ्चावण्यामानी क्यं न कियेयावामिति । तथ्या स्वस्याप्ति । क्यं न कियेयावामिति । तथ्या स्वस्याप्ति । क्यं न कियेयावामिति । तथ्या स्वस्याप्ति स्वस्याप्ति स्वस्याति । प्राप्ता

(अतिरात्रे पाडिशमहणप्रतिषेत्राधिकरणम् ॥ ३ ॥)

# [ ३ ] शिष्ट्वातु प्रतिवेधः स्यात् ॥ ६ ॥ सि०

ष्यमागवर्णं प्रकृतिबरकुर्वादिति । इह द्व दर्शे गुणैमासप्रकरण इदं वैति । तनेयं बचनस्वति राज्यभागवर्णं दर्शेगीणेवासी कुर्शोदिने दर्शवृश्नासविधिशेषः स्वात् । ततो विधानमाज्यमागयोरनर्षकं स्थात् । यद्याविस्ययं च प्रमादपटः स्वात् ।

कृषोच्येत, ताइडक्यमाभारणां नदाः संबन्धः, अवावययागी दर्शपूर्णभासाविति । किःतिहि । पशुशक्देन । यह वृष्णभासयोगाज्यमागी कृषीतद्यको पशुवर्गितयो-सिति । ऐतद्यि न । अगुरवाहर्शपूर्णभासयोः। तस्मात्यशावाज्यमागयोः प्रतियेतः । सतस्य विकल्प इति स्थितम् ।

• आनर्थर्कयालदक्षेद्व ' इत्ययं न्यायोऽत्र नास्ति, सोभे येन प्रतियेवः स्यात् । • बाजयेवस्य ' इति वष्ठचा संबन्ध्युपातः । तस्य सम्बद्धशारानेता निर्वायते । संब-न्वयात्रं चाक्काक्कस्थाप्वस्थेवेति युगे निवेद्यः । इह त्याचारस्वेन सोमः श्रूयते, न संबन्धिनात्रतया । न च परम्परासंबन्धेऽस्त्याचारत्वभिति सालादेवायं सोमसंबन्धः प्रतीयते । स चामाव इति । तस्यादर्भवादार्थं सोमग्रहणम् ॥ ९ ॥

तस्यात्र प्रविधः—६.। र तस्यादधंगवति, अस्मिन् ।विकासो अविध्यति—६. सु.। ३ कः बुनरत्र । प्रर्थ—मु.। ४ विपरिवर्तते—इ.। ५ तदिपि—इ. न.। ६ (अ०३ पा०) अ०६ पू०१८)।

आह । प्रथमेऽधिकाणे नज्ञान्यः पर्वशासार्थः । दिवीये त्वर्थवा-दार्थः । अथ किंत्रसणकः मृतिषेष इति । त्रसणमञ्चले । ब्रिष्टा त प्रतिषेत्रः स्यातः । यथाः, नातिरात्रे ग्रह्माति पोडश्चिनमिति । न तत्र शक्यं बक्तं पर्यदास अति । संबन्ध एव हि न स्थात अ राजवर्जिन तातिरात्रे ग्रह्माति पं.हाजनमिति । नापि कस्यचिद्रधैवादर न संमन् बति । तस्माकुञ्चा ग्रह्णातीत्यत्र संबन्धाः।

मन पर+परं विरुद्धी विधियतिषेत्री न संस्वतः । उद्यते । वचन-प्रामाण्यास्त्रतिषेत्रो विश्वि च प्रित्वा भविष्तानि । विश्विराणि प्रतिषेत्रम् । भान्या गतिरस्कीति पक्षे किथ्यामस्ययः ऋलायिष्यते । तदा विधियदा न मतिषेत्रः । तहा मतिषेत्रो यदा न विश्वारेति । नत सर्वष्टा विश्विः प्रतिषेत्रश्च पामोति । उच्यते । उक्तमेनद्भवन । सण्यादिरोबाच्य भिष्ठवा-मत्ययः भयोगवचन एकं कर्ल गृहीत्वा न द्वितीयमपि ग्रह्मानीते । तस्मादन्यतरेण करनेन सिध्यतीति । नत् करमान्तरभाने वैगण्यम । अश्रोच्यते । सत्यं वैगण्यम् । वैगण्येऽपि गाँदेसद्धिरेत्र वाष्यात्वमाणादव-गम्यते । तस्माददोषः। यत्र युक्तस्या वचनव्यक्तिःस्ति वाक्यस्यः तत्र न विरुत्यो भवति । यथा नाज्यामद येवजायहं करोतीते ॥ ६ ॥

( जार्तिछ यता गार्थिनियधस्य प्रयोहोसानव्य प्रवादत्वाधिकर्णम् ॥ ४ ॥ )

[४] न चेदनं प्रकल्ययेत्वक्तकावर्यवादः स्वादान-र्थक्यास्वरतामध्यक्तिच ॥७॥ मि०

इदं समाझायतेऽब्रिहाने, नार्वेलपनान्या वा जुहुबातं, गर्वाधुँकप-बाग्बा वा जहपात, न प्राम्यान् पञ्चन हिनारेन, नाडडरॅंण्यान्।

तुर्तीये र्शातपेत: । न तत्र पर्युदायो मत्रति । यद्यनतिरात्रे गृह्णातीति, अतिरात्रे म प्रहीतन्यः । तत्र विधानानर्यकां पोडािशनः । अप ' अपोडशिनं गढीयानः' इति । तथाऽष्ययोव दोषः ॥ ६ ॥

९ तस्मान एकः तीस्पन-४, अ. । ९ तकि विरेण पाण्यभमा गात्---म । ३ गवेष्टक-स. स. । ४ माऽऽरण्या नेशि- 5. प. । ५ नझ अयमेऽभिकरणे पर्श्वातः । क्विनीये स्वर्धेवादः । का तार्बि प्रतिषेप इति भेदाइ-तृतीचे प्रतिवेध इति-तृ िडिधिकरणे । ' नाविसी योजसिन रहाति ' इस्सस्मन् वाक्ये प्रतिवेश इत्यर्थः ।

अयो खत्वाहुरताहुति जिंजिलाय भैवीधुकाय, पपसाऽप्रिहोत्रं जुटु पादिति । अत्र संदेदाः । किंजितिलयागा गिष्ठिकथाग्वा वा जुही कीति विधिः, अनाहुनिवैंजितिल्या भैवीधुकाथिति पतिनेषः, अपवी-पादेतावर्धवादार्थीं, पपसाऽप्रिहोत्रं जुहोतीति विधिरिति ।

चैतुर्वे नास्ति पर्धुसारः । अनति उत्तरता जुडुतादियनेन संबन्नेन पर्धुसारावारः चैदि पर्याविषेः, होने पराध जर्राळ्यनाम् ध पास्तुताता । सदिन्तर्युतासः स्वात् । न चैतवोः प्राप्तिः । परासस्य केनळत्व ।

अपैनमुच्येत, अनर्तित्रयवाशा जुडुयादिनि, तता न्नार्तिश्ववानमनर्थकम् । क्ति तेन विहितेन । अपैनमुच्येन, अनुद्वतिः कर्नश्येनि । तथः क्षिपे न चटने । तस्मान् । नार्तित्रयाशा जुडुयान् । दिनि विहिता यशःम्रोनन निवेध्येन । निविध्य पयो विधायने । तस्मादिकसः ।

भवे देर्य मार्विषयेन विकल्पः, न चेत्रस्य विश्वि मकल्पणेत । प्यक्ताऽ-ग्रिष्ठीत्रं जहारीत्यस्य विधेः प्रक्लंग्री जिल्लिगवीधक्रहोपवचनपनाहति बचनमध्यर्थवादार्थे स्यात । अन्विक्यात । अन्धिको हि भवति तदा प्रतिषेष: । यदा हि प्रयमा जहाति. अधीतेव तदाऽनाहतिर्जितिका गैंबीधुकाश्र भवन्ति। अय कथमसावनाहतिः, या धन्ने हयते । पर्साम ध्यांच । परेण च-पयसाऽधिहोत्रं जहातित्यनेन विधिना सामध्ये जिल्लामी में कविषे: मतिषे बस्य च भवति । तम्मान्सर्विषदिमेकं पा-क्यम् ।

कथम । जतिकथवाम्बा जुहुवात , गर्वाधुँकथवाम्बा वैति साक्षा-त्रिन्दावर्यंनेनेनत्संबध्यते, अनादुतिर्वे जिन्छात्र गॅवीधुकात्रेति । साँ च निन्दा प्रशेविधिपशंसार्था । कथ्य । जर्तिकगवीर्धेकाहतिर्धणवती । न तत्र ग्राम्याः पश्चवी हिंस्यन्ते, नाइडरण्याः । एवमपि गुणवती पयी-होमं प्रत्यनाहित्रिय । एवं पयोहोमो गुणबत्तर इति । जित्रियवास्या जहपादिति न कर्नेश्यार्थ कीर्त्यते । किं निर्दे । मनिषद्भु । कर्नव्योपदेशे हि करुवनीयं किंचितः। प्रतिषेत्रमंबन्धे प्रत्यक्षनिन्द्रधेत्रस्तातिः। आन् नन्तर्यात्त्रप्रदेश । यथा, विषं भक्षयितव्यं न कदाचिदिति विषमस-णस्य कर्तव्यता प्रतिषेत्रसंबन्दार्थं कीर्र्यते, नानप्रनाय । एवपिहापि ष्टकृष्यमिति ॥ ७ ॥

र्जरुयते । अर्थवादोऽयम् । ' अनः हुँतिर्मार्तेखाश्च ' इत्यन हातिवचनेव मतिषि-द्धस्य विक्राभिन्छति । स च 'पयमा जुहुयात् ' इत्यतेनैव कम्पते विकर्शे विना प्रतिपेशवचनेत । तस्मान्प्रतिवेशो न घटते । सर्वहत्वयं 'पयसा जुहुयःत् ' इत्यस्य विश्वयिमानस्य वाक्यशेवत्त्रेन घटते । यथा देवदत्तः शोभनो विद्वानिति, एवंगणविशिष्टो अपि यज्ञदत्तमपेक वानिद्वानशीमनीश्चीते । तत्र ये देवदत्तस्य निन्दा-स्तुती न ते देवदलार्थमचार्थे । कि तहिं। यज्ञदत्तार्थे। एवमत्रापि निन्दास्थ्रती पयो-विभिन्नीर्थे ॥ ७ ॥

१ भवेद्यं प्रतिपेधे विकल्पेन-ग.। २ प्रक्छ्प्यो गवेधुक-क सु.। ३ जुद्दोताति-ग.। ४ गरेश र-क सु । ५ सर्वमेकं-क । ६ व वनेनैवैतन-सु । ७ या च तन्निन्दा सा पयो-सु । ८ सिद्धान्तमाइ-उच्यत इत्यादिना । ९ अर्थवादोऽयमिति-पयोद्धोमस्तुत्वर्थः, न तु यवागः स्रथते । स्पपि तु निन्दात इत्यर्थः । १० क्यामिति चेदाह-आनाइतिशिति । ११ पनीविधानार्थे इति-स्यापि हिसाया अमावेन पश्चपेक्षया प्रशास्त्रकोरिंग कर्तिळवनीश्चकवनाओः पर्योपक्षया निन्धानमेन सथाऽपि त पय एव होने प्रशस्ततराविति स्तिविप्रकारोऽत्र होयः ।

(इंग्रुव्यक् होमादियु- अभियारणा नर्भियारणा दीनामर्थनादाव रेस्वाधिकरण्य ।। ९ ॥)

## ि **५ ] पर्वेश्च मु**ल्पकालत्वात् ॥ ८ ॥ सि०

चातुर्वादेखु त्रैथंक्यकानधिकृत्य समामनन्ति, अभिषायौ नाभिष्मायौ इति मीमांसन्ते । यद्गिष्ठ रथेत् , ब्रह्मयाऽऽस्ये पञ्चनिष्ठद्यात् । अयो खरवातुर्त्व । यद्गाभिष्ठारथेत् । ब्रह्माधिऽस्ये पञ्चनिष्ठद्यात् । अयो खरवाहुर-भिषायौ एवः न हि हविरन्निष्ठत्यस्गीति । तथा, होतक्यमिष्ठहोत्रं न होतक्यमिति भीमांसन्ते क्रक्षवादिनः । यदि जुहुयाद्ययापूर्वनाहुनीः कुंदुवात् यथापूर्वनाहुनीः वृद्धात् । स्याप्ति । अप्रयमर्थः साञ्चयिकः । विष्यप्ति । स्याप्ति । स्याप्ति । स्विष्यपर्यः । सिष्ठपिष्ठारिति । स्याप्ति । स्वत्यपर्यः साञ्चयिकः । विष्यपिष्ठित्यादित्वव्या झर्ति, होत-व्यविद्याः न होतः होतः व्यवसिद्याः न होतः विष्यपिष्ठारिति । स्वत्यपर्यः । स्वतः होतः व्यवसिद्याः न होतः विष्यपर्यन्ति । स्वतः । स्वतः । स्वतः स्वतः । स

कि नाबत्यास्य । विधियिविषेधातिति स्वयः । नहुवत्वातः । विधिय-विधेधयोदि तत् सं स्पाप्तर्यस्य । स्वत्या चानुष्ठानायेतः भविष्यस्य । त्यास्यस्य । वास्पाद्यं वर्षायाः स्वति स्वयाद्यं चान्यस्य स्वयाद्यं वर्षायाः स्वयाद्यं वर्षायाः स्वयाद्यं वर्षायाः स्वयाद्यं वर्षायाः स्वयाद्यं वर्षायाः स्वयाद्यं वर्षायाः स्वयाद्यं स्वयं स्वय

पूर्वीधिकरणोदाइरणेस्तुत्यकाळः नीमान्यूदाहरणानि । का तुरुव-काळता । पूर्व विधिवतिषेधः विधिधः यो चरेषा नयोरमिः विष्या कियन इति । तद्देतरणुर्वीधिकरणेतेत तुरु स्वार्या विधिवतिषेती श्रूषेते, न तावनुष्टानुं, वर्जीयतं था । कि तिर्हे । योषां विनुष् । एववाइ, आभि-घार्या नाभिष्यार्था इति सीषांसन्ते । तथा, होतन्वयमानिहोतं, न होत-व्यमिति मीमासन्ते ब्रह्मवादिन इति । मीमासा चेतरविध्वयं नार्या ।

९ क्यास्वकान्यिन्यः । १ तत्र्-यः, । ३ व्यव्यका —यः । ४ इह चेह च भवतु, उत्-यः, ।

तथा प्रत्यक्षः शब्दार्थेन संबन्धः । न किं वित्करपनीयमः विधिमतिषेषः योहिं किंचित्कल्वनीयं स्वात् । यदभिश्वारयेत्, रुद्रायाऽऽस्ये पश्चनभिद ध्यादिति । इदमभियारणं गणवत्तरं, यदीह्योधि दोषी नाइडदियत इति । तथा, यञ्जूहयादयथापूर्वभाइनीजुँहय तु, यम जुहयादाग्निः परापतिदिति-इत्थं तुःणीं होमः प्रश्नस्तः, यदस्मिन् कियमाण जभावपि दोे परिहती भवत इति ॥ ८॥

( आयाने निन्दाबादेन, विहितसामगानपातिपेनान्मामविकस्याधिन कर्णम् । ६ ॥)

## ६ ] उपगदश्च तद्वत् ॥ ९ ॥ सि०

अस्त्याधानसः । तत्रेदमामनन्ति । य एवं विद्वान् वास्वन्तीयं गायति, य एवं निद्वान यज्ञायज्ञीयं गायति, य एवं विद्वान वामदेव्यं गायतीति । तत्रेदमामनायने, उपवीता वा एनस्याग्रयो भवन्ति, बस्या-स्याध्ये ब्रह्मा सामाति गारतीति । तत्रायमर्थः सांश्रयिकः । किमश्य-पवादः प्रतिपेत्रार्थः, उन पर्युद्धार्मार्थः, उनार्थवादार्थे इति । कि प्राप्तव । न पर्यटामः । ज्ञक्षणोऽपाप्तन्त्राह । असती वचनवर्षत्रादार्थ भवति । थथा, मजापतिर्वा एक आसीत, स आत्मनी वपासुदारुखदादिति । एवं शप्ते द्वयः।

न ब्रह्मण उपवःदः कस्याचिदर्थवादः संभवति । न च वाक्यान्तर-स्येनाथवादेन किंचिदिप प्रयोजनमस्ति । तस्मादुपवादस्तद्वत् । किंवत । यथा. अतिरात्रे गृहाति पोडशिमभिति विवास प्रतिवेदार्थ स्यात । कथम् । ब्रह्मणी गानं नैव माहःभिति ब्रह्मगानमानिपेषार्थं वचनं नावकरपते । तस्मःहृद्धाग्रहणभविवक्षित्त । सामगानपतिपेत्र प्रवेष स्यात् । ब्रह्मशब्दः पमादपाठ इति चेत् । नैतदेवम् । ब्राह्मणवाचित्वा-दद्रात्रीभधानं भविष्याते ॥ ९ ॥

#### [ (11811

९ उपवीताः-अविराक्षण इत्यर्थः । तथा चानया निम्दया 'न बह्या सामानि गायेत ' इत्येष निषेधवचनं प्रकरूप तेन चाऽऽधाने सामप्रतिषेधादप्रहण्यविष्टरण इसास्यः । १ किस तत्-मु

## प्रतिषेधादकर्मेति चेतु॥ १०॥

इति चेट्ट्डवते, क्षायगानस्येव निन्देति । अकैर्प सामगानस्य । न हि निन्दितं कर्तव्यं भवतीति ॥ १० ॥

## न शब्दपूर्वत्वात् ॥ ११ ॥

नैतदेवम् । यथेव हि निन्द्या न कर्नव्यमिति गम्यते, एवमुँपदेशा-स्कर्तव्यमिति गम्यते । न चान्यत्कर्तव्यमिति कश्चिद्विधः प्रकल्यते, यस्य प्रश्नंसार्थे निन्धेत । न-भादनुष्ठातुं विधिः, वर्जियतृष्ठुपदाद् इति ॥ ११ ॥

( पुरुषार्थदानपाकहोमानां दीक्षित । र्वृकःवपर्युत्तसाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

[ ७ ] दीक्षितस्य दानहोमपाकप्रतिषेघोऽविशेषा-स्तर्वदानहोमपाकप्रतिषेधः स्यातः॥ १२ ॥ ५०

ण्योतिष्ट्रासे श्रूपके, दीक्षितो न दराति, न जुहोति, न पत्रतीति । स्त्रीकोऽयः सांश्रायकः । किं सर्वत्रनहोमपाकानां प्रतिपेत्रः, उताकतु-युक्तानाम्, अथवा अतुयुक्तानामपि चेदकवाशानां प्रतिपेत्रः, अथवा पर्युदास इति । किं मासम् । सर्वदानहोषपः तानां भतिषेत्रः । कुनः । अविश्वेषात् । नास्ति विशेषवचनः शब्दः । वस्मात्सर्वेषां प्रतिपेत्रः इति ॥ १२ ॥

अकतुपूक्तानां वा धर्मः स्यात्कतोः प्रत्यक्षाशिष्ट-

#### त्वात् ॥ १३ ॥

वाशब्दः पक्षं च्यावर्तयति । न सर्वेषां पिष्टः । केषां बहि । अकतुयुक्तःनां धर्मः स्यात् । कृतः । कृतोः पत्यक्षश्चिष्टत्वात् । प्रत्यक्षं हि क्रॅनोर्शनादीनां शासनयस्ति । तस्थात्यस्यक्षं वर्जायस्या प्रतिषेषः स्यात् ॥ १३ ॥

तस्य वाऽष्यानुमानिकमविशेषात् ॥ १४ ॥ अपिवा तस्य करोर्यदानुमानिकं चोदकग्राप्ते, तत्वानेषिध्यने । आनुमानिकं हि तेंच प्रत्यक्षयः ॥ १४ ॥

१० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ।।

१ सामगानस्थेथा-ग. । २ अर्क्स च-ग. । ३ एवमुपादेयतया कर्तव्य-क. मु. । ४ करी-इ. । धुती-मु. । ५ तशाप्रायक्षम्-मु. ।

# अपि तु वाक्यशेषस्वादितरपर्धुदासः स्थास्यतिषेवे विकल्पः स्थात् ॥ १५ ॥ ति०

तुश्रद्धाः तथारणायाम् । वावयभेषः स्वास्तिवेषः । उक्तावाविकः भ्रेषेण दानादीनां ज्योतिष्टोतिकपर्युदामेन प्रतिपेषो वावयशेषः स्यात् । अहरहर्द्दयादित्यस्य श्रेषेः, न दीक्षित इति । एवं होमपाकवावययो-रपि । अति पर्युदासे, प्रतिषेत्रे विकलाः स्यात् । स चःत्याय्य इत्युक् क्तम् । तस्मारपर्युदास इति ॥ १५ ॥

( ज्योतिक्षोमादौ विशेषाविहितवस्मीदिना सामान्यविहिताहरकोय-वाषाधिकरण स् ॥ ८ ॥ )

## [८] अविशेषेण यच्छास्नमन्यायस्याद्विकल्यस्य तस्तं-दिग्यमाराद्विशेषशिष्टं स्थात् ॥ १६ ॥ सि॰

इदं समामनात्त ज्योतिष्ठोमे, वस्तीन जुडोतीति । राजसूपे, बस्ती-कर्वपासुपरुख जुडुवादिति । इद्मीप श्रूपते, यदाहबनीये जुडोति, तेन सोऽस्याभीष्टः भीतो भवतीति । तनेपोऽर्यः सांश्रियकः । कि ज्योति-द्दोपे बस्तीन होतज्यं, राजसूपे वस्तीकवास्यास्, जत विकटा एतयो-राहबनीयेनेति । किं प्राप्तम् । होषार्थस्याचादस्तीवस्तीकवरयोः सदु-

#### 89 11 ]

सम्बद्धार्थस्य स्वर् ह्वनीययोर्ने विक्रो न वाद्यवावकमात्रः । क्वमद्धार्थता । याग आधारं नारऽस्वाती । विवादय्यावारेण सिन्यमानस्वत् । यदि वाद्यधार-मास्पित्तया सत्याह्वनीयो नियम्येन । यदा, 'आग्नेयोऽधाकपाछे मवति ' स्व्याह्वनीयो नियम्येन । यदा, 'आग्नेयोऽधाकपाछे मवति ' स्व्याह्वपाछे दृष्यंमासिष्ठम् । तत्र ब्रीह्यो नियम्यन्ते । इहाऽधारो वचनसाम्य्यो द्वियोयते । तस्माद्या प्रयाना अद्योनोपकुर्वन्ते । नेपहोमादिषीः सह विकर्ण्यन्ते । त वा साध्याधकमावः । एवमिहाय्याह्यनीयद्वीः । तथा च, न देवतान्नियाह्य-क्रियाणां प्रतिनिविक्तियुक्तम् । तेन प्रतिनिविकाण्डन्याये स्थितं समुख्यस्येव युक्तस्यालाक्ष्यत्विकरणमारस्यते ।

१ क्यापी रूपा १ दशमिति स्वतिकालिक समित के । ३ इस्तुकामिति रूर् करु ६ पा० २ अ० ५ सु० १८) इत्याति तो रः ।

स्ययो न प्राप्तः। अन्यवरेण होपनिईचेः क्वतःवात् । होपार्थना चैतयोः प्रतिद्वायेत । क्वतः। भूष्परूक्षमपुर्वारणे भूतं भरूवार्थं भनति । न च सारोऽत्यन्तमेव वर्गीयप्यः। आह्वनीयहोपोऽपह्तुतो भवति । विकल्पे, पक्षे नावत्तुपुद्धत इति । एवं शक्षे, द्वयः।

अविशेषेण घष्टाल्लं तस्याऽउदाद्विषेषविधं स्वात् ! यद्विषेष शिष्यते, तद्दस्य दूरं स्यात् । अनंबद्धमित्रयंः । संदिग्यं हि तत् । कथित्व । यदि सत्यात्यं विश्वेष्ठलाणार्थं ततो विश्वेषेऽणि पात्तत् । अय न रुक्षमार्थं ततां न श्वतः । एवं संदिग्यत् । अयया, सामार्ग्यं विशेष्ण विकन्यते, अन्यर्तम्यदेशयं संदिग्यत् । तत्तामार्ग्यवियानं विशेष् पविभी न स्यात् । कि कारणम् । अन्यार्ग्यव्यविद्वानं विशेष्ण स्यार्थो विश्वस्यः ।

उच्यो । सन्धम् । अग्रेशेऽष्ट रुपाले माति । इत्योन यथा द्वस्याक्षेपस्तथा मायागेनाऽऽक्षित अहवर्ततः । त्रणाजि नानाकाली का संबन्धने । ध्वाहवनीये । इति सक्त्यने सात्राष्ट्रके जुद्धतित्यने निराकाल्ह्यी कियते । जुद्धतीत्यपि सात्राक्ष्यान्तिस्त्राह्यक्षेत्रिका । स्वाचा सति । वदाह-बनीये जुद्धति । इति सेवन्य एवं न स्यात् । मायाविश्वास्त्राहे विशेषेत्रीय हेरीवेषकरीति । व्यवदानस्थाऽऽवेषस्याऽऽवास्त्राहे । स्वावदानस्थाऽऽवेषस्याऽऽवास्त्राति ।

હુંવે વર્ષમાને નિલ્લાનો બાબારિક્સ્થી ! ગાંતિવિધ્યુ પાપ્નોતિ । દશાપૈરવાદ્વદ્વાના • નામવાદ્વિતિ । उच્યાં : ગુઇ પ્રદારતાર્વકુ ! તમ ' આપ્નેગેડશાભપાછો ખાતિ ! ફ્રત્યાં થામ: ખાછે લાંતિન: ! યુ. જેફરો માં મનિત પ્રજ્ઞાનો અમીળે, તદાડિય થામાં વાર્ચા ફ્રત્યનાર્વસ્થા ! ફ્રત્યેળ ખાના ચાર્યા ન નિર્વાતે ! યદા સ્ત્રાફ્રવનીય પ્રજ્ઞાનો અમીળે ત્રાપિક તમાં તમાં નાકદર્શિયસ્થાર્ચનીયમ્ય શ્રાતિનિધિ: ! માં વનેન સ્થાયન પ્રેયત્વા યાપેનાં ક્રાઇલાયના તાતિનિધિ: ! માનેનેન સ્થાયેન પ્રેયત્વાલ યાપેનાં કર્માં હતા સ્થાયેન

१ उपन्योति ति—्यांगरक्षोतः चेषः । १ क्षेत्रशतः—्याधितः । ३ कानविक्तस्य (००० ।
 कार्षः भागवीद-व्याद्वनिक्तस्य म प्रतिनिद्धित्तः यागवीद्वन्याऽऽश्विमत्याद्वन्तयाः प्रतिनिर्दिक्तस्य ।
 भेवस्तिति कञ्चतः—निर्मति ।

अनोक्तने । अदि वस्तांक्षिक्षकाना एषु होनेषु श्रूपते, सा पत्ते स् भवतीर्ति विकल्पवाश्रयता भवाणायेता कृत्यविक्या । अस्य वस्तांधानि-करणाग एषु न श्रूपते, तनः पत्ते सा अवतीति प्रपाणायेतेव । वर्त्ता-श्रद्धभं स्थ श्रूपताणापविद्यक्षित्रं क्ष्याच् । अधोरपते भावन ! सं पात्रो हामनिर्द्यतिराह्यनीयनेति । तन्त्र । यदि होमनिर्द्यतिपात्रै कर्तव्यम् । तन आहवनीयनः प्रधासिमध्यत् । इह तु वस्तांधिकरण-नाऽपि विधीयते । माऽइहरतीय उत्तादीयवाने नोवनंहित्ते । अनुवन् संहारे च प्रयोगवनने वाध्ये । ।

तत्र केषिद्धणंशित । साहरथेन प्रतिनिधिः । यदि देवताशवद्दे न सम्बेते ततः साहरथेन न ज्ञायत । जय समर्थते तथा सति स एवं खारणीयः । एवं वर्ण्याने, यदा ब्रीह्मणं नष्टाः प्रकारते कर्माणे ववत्रेन्यमण्डांचागोऽवद्यं समापनीयः । न च ब्रीह्मण्दं स्मरति, कीहरा ब्रीह्मण्दं सिम्पणाल शक्तोति साहर्यं सं-पाद्यिद्ध । इंडर्यामयस्यायां यागो नैत कर्याः । न चेहर्यवस्या नास्ति । कद्या-चिद्विद्यते । तस्मारसः इद्यामयस्यायां यागो नैत कर्याः । न चेहर्यवस्या नास्ति । कद्या-चिद्विद्यते । तस्मारसः इद्यामयाहेवनायाः प्रतिनिधित्रीस्तिह्येतद्युक्तम् ।

तेनात्यापपतिवैत्तं क्या । सा च षष्ठे वार्णताँ, न प्रतिनिधीयमाना देवता सव-तीति । तेन इटार्नेत्वादाइवन्नियस्थानः क्षेत्रास्मानिधिक प्रवेन नेदं विरुद्धम् । अपि चाः इहननीयः पदनिर्पेक्षः सक्तम्याः इचारत्वं प्रतिक्वते । पदमप्याहवनीयनिर्पेक्षम् । यथा 'ब्रीहिभिः' इति कारकविभक्तिवेशनिर्पेक्षान्यतिपादयति यागलावन्येन, तथा 'ववैः' इति ॥ स्र यः ममुक्वयं कुर्यालासी पुगेक्षः शं न निर्वर्शति । शक्यते मिश्रैरेषि । किंतु नाक्येन योऽर्भः शनिवादिनस्तं बाँवेत । एवभिहापि ।

अपि च प्रश्चिताच्या मिश्राम्यां पुरोहाक्को निर्कते, न प्रत्यक्षविरोधः । वदान इवनीययोक्त समुख्ये, पदे बाऽअवनीयो निक्तिच्येत, आहवनीये वा पदम् । तत्र यदाऽऽहवैनीयोऽथिकरणं, ठॅद्राज्यवशनात्यव्यक्षिकरणं न स्यात् । एवं पदेऽांच । तस्मात्र वस्तुनो न झटेर्ने पदाहचनीययोः समुच्चयो वटते ।

१ सर्व भी होत्रिमिर्जुली:—क. ग. । २ वचनवासम्बाहिनी-विष्टा हि प्रारच्यकर्षणोप्रपरिस-मापने वि हैंने प्रकास कोडव मिने । अपः शिष्ट चाराजुमिर्त व वनवासम्याद्यकान्ते कसे परिसमा-पनांसमेश्यप्ये: । ३ वक्त्ववेते—देवतायाः प्रतिनिष्यमान हति शेषः । ४ (अ०६ पा॰ ३ अ०५) इस्पन्नेति चेदः । ५ विश्वेरशीत-पुरोडोग्रोधीनवंत्रीयहास्ययः । ६ वापते—क. न. मु. । अञ्चलनौयोडिम स्वामिती—आहरनीवः पंर निर्मासः चन्न होमाधिक्यप्ये । ६ तद्व-चन्नवानिहिते—बाहरूनीवेन पदस्यः यवस्यानािद्ययेः । ६ वस्पनी वा—सु ।

स्रवेशस्यके । युक्षयं वस्यांद्यश्चित्तत्रस्थान्त्रवेशस्य होत्रे, ग्रुणसूब-स्वाद्धिमं समीचीनं वस्तेतित । तत्रामुपसंहारोऽपि च द्रोवः । आंश्वतस-जान्तरेण समीचीनो मिक्पसीति । तस्याद्वित्तस्य एवेति । नेन्युच्यते । वस्याद्वित्तास्यंत्रस्योऽत्र विभीयते । सः च प्रधानभूवः, न होत्रा। गस्य-स्वयुक्ताहित्यास्य न यथाश्चतं कृतं स्थात् । अवोच्यते । संवर्येऽपि विभीयमाने दूर्यं विभीयते । एकं साध्यम्, एकं सावनम् । यस्साध्यं, तस्त्रभूनम् । सः च होत्यः । तस्याद्वित्तन्यः । संवर्येऽपि च स्वयाणेऽव-क्षेत्रादात्वस्यो मस्ति होत्यः । होमध्यत्वस्वनीयः मान्नोत्येवेति ।

तक्ष । आइवनीयस्यानङ्गस्वात् । क्यमनङ्गस्वम् । विशेषेष्वशक्षेः । क्ष्ममाक्षिः । वर्ष्माध्यविकरणनायां सत्यामाक्ष्मनीयाविकरणकाया झानं करणं व मत्यसंभवात् । यद्धि वर्ष्माद्यविकरणभिति झावते, न तदा- इवनीयाधिकरणं शक्यं झातं कर्तुं चा । आह । यथा शक्यने नथा कर्तव्यविक्याध्यवायों भविष्यति । नश्वाहर्त्मादि वाधित्वाऽऽ- इवनीयो भविष्यति । उच्यते । स्वादेवते न यदि वर्ष्मीदिवाधानवारे । उच्यते । हेवा हि शक्यने वाधानवारिका । अत्र वाधानवार्या वर्ष्मनीयाप्ति । स्वावक्योति । अत्र वाधानवार्या वर्ष्मनीयापति । अत्र वाधानवार्या वर्ष्मनीयापति । अत्र वाधानवि । वस्मात्विह्रारः अयानिति ।

उदाहरणे द्व चोधते । 'वदे जुहाति ' 'वस्भिन जुहाति ', इतीदं जुहाति स्थकं तुस्वमाहकविषयरयोः । एकत्रापि होमसामान्यसन्यप्रापि तदेव । तस्मादक सामान्यविद्येषामान्यसन्यप्रापि तदेव । तस्मादक सामान्यविद्येषामान्यसन्यप्रापि तदेव । तस्मादक सामान्यविद्येषामान्यसन्यप्राप्त उत्तर । तम्म पत्नीन्स्याज्ञान् जुहाति ' इति । अत्र पत्नीन्स्याज्ञान् जुहाति ' इति । अत्र पत्नीन्स्याज्ञान्य विद्यते । तम्म पत्नीन्स्याद्याप्त । विद्यते । तम्म पत्नीन्स्याद्याप्त । विद्यते । व्याप्त द्विष्य न्नास्याया देवते । यथा , द्विष्य न्नास्याया देवते । व्याप्त द्विष्य नाम क्रीण्डिन्य व्यक्तिरेव । न च क्रीण्डिन्य तम्म नाम्यविद्याप्त नाम्यविद्याप्त । क्रीण्डिन्य व्यक्तिरेव । न च क्रीण्डिन्य वस्त विद्यते । व्याप्त गोत्यम्यादिस्यो व्यविद्यते । व्याप्त गोत्यम्यादिस्य वस्त विद्यते प्रमान्यविद्याप्त प्रमान्यविद्याप्त प्रमान्यविद्याप्त विद्यते प्रमान्यविद्याप्त विद्यते । वस्त क्रीण्डिन्य वस्तु विद्यते प्रमान्यते । यस्तरविद्याप्त विद्यते प्रमान्यते ।

९ प्रधान-गः । २ विकार पृति-गः । ३ त्रवांक्रीति-व्यक्तमस्य सक्ष्यन्त स्थ्ययेः ।

आह् । बृह्यिद्वारेऽपि, आक्षित्रनीये भवतीति वत्ययोऽपहन्येत । अप-ह्राच्याबद्दे । अवत्याहर्यनीयमत्ययः । अवन्योऽमी कर्तुमित्यपि किं म भवति । अवन्यं न करिष्यते । आह् । योऽयं सामान्यमत्यय उच्यते, स सर्वेषु विश्वेषेषु कार्यमासद्वाति । य्वं चेदृत्नीदिहोपेषु चान्यत्र च तेमाऽऽहतनीयो विहितः । तत्र यो बन्मीदिहोपे आह्वनीयमत्ययः स न श्रवतः परिहर्त्य । अतो वर्त्मीदिहोपे वाधित्वाऽविष्ठेतित ।

अभोज्यते। नैतदेवम् । न हि सामान्यवाची शब्दो विशेषान्यि-बदति। यदि चाभिवदेत्, अधनाते गांवे नावकरोत् । पूर्वदक्षेता-भाषात् । सामान्ये च दृष्पुर्वत्वाद्वकरुपते । बस्मान्न सामान्यं विशेषा-नाभिवद्ति । तस्मान्न बस्पोदिहोम आहवनीयपत्ययाः। अभिवदन्या न मुख्यया दृस्पाऽभिवदेत् । कथं विहैं । छक्षणया । छक्षणा च श्रुत्या चाध्यतः। तस्मादुर्गीदिहोमे श्रुत्या वर्गीदिषु मान्नेष्यश्वय आह्वनीयो विज्ञातं कर्तं चेति ।

आह । नतु विपरीतमप्पेतस्यात, आहबनीये माप्ते बस्यादिमस्ययो न शक्ये इति । अवेदेने, किंतु विश्वेषे बस्मीदिमस्ययः श्रीतः, आह-बनीयमस्ययो छक्षणया । तत्र श्रुतिमस्ययो वलीयानिस्युक्तम् । नतु-सामान्येऽप्याहबनीयमस्ययः श्रीतः । उच्यते । बस्मीदिमस्ययोऽपि

अपि च बाक्याचे पर्देवचनमिद्म् । बाक्यार्थक्षेत्, न सामान्यं प्रत्याययति । तस्माद्धिग्रेव एव शब्देनोच्यते । तम् चामन्तर एच कार्यम् । इतरस्मिन्सामान्येन, विश्वेषः प्रकरणादिमिरबच्छेत्तव्यः । तस्मात्तम् विप्रकर्षः । इह द्व संनिकर्षः । अनेन न्यायेन विश्वेषश्चेतेन गार्द्वपरयेनाऽ ऋवनियो बाध्यने ।

अधवा-इदनेवोदाहरणं संभवि । आहवनीयः पवमानेष्टचादिनिहस्पादितः मयो-जननपेसते । तस्यानारम्बवादेनाधिकरणभावो होनेषु विधीयते । इह तु पदिशिद्यो होम उत्पाधते । तत्राऽऽहवनीयो न खन्यते विधातुम् । पदेन होमस्य ब्याप्तत्वात् । आहवनीयो विधीयमान उत्पत्तिवानयेन यादशा होमा अवगतास्तादशानन् विधी-

<sup>,</sup> आह्वनीथ:—ह. म. । २ अवन्तीति-ग. । ३ आह्वनीथे-म. । ४ वर्गीदिहोर्व वाधि-स्त्रीति-होने वस्त्रीयिश्वरणा व चित्रेजकी: । वधवा ' वस्त्रीरि वाभित्रा ' इते वा पाठ आव-वषक इति साति । ५ शक्वत इते-म. । ६ एवरचनीयदीति-कुण्डनस्यापर्यं गोत्रसिति पूर्वमा । ७ विश्वजुतिन-प्रतिधानकु पुतिरस्यं ।

सामान्ये श्रीतः । हाये हि स विशिष्टे विश्वभित्रे साक्ष्मित्र स्वाहित स्वाहित क्षित्रे क्ष्मित्र स्वाहित क्ष्मित्र क्षाहित्रोगं वर्णियत्वात्त्वेषु होनेष्याहबसीयः क्षारिष्यत इति ।। १६ ॥

( वैमुधादिषु साराक्षरणुनः अवणन्यानारस्वाघीतःसाञ्चरव्योगसंहःसर्थ-स्वाधिकरणम् । ९ ॥ )

[ ९ ] अपकरणे तु यच्छास्चं विशेषे श्रूथमाणमिक्टन-माज्यभागवस्यास्त्रतपतिषेषार्थम् ॥ १७ ॥ पृ०

अनारभ्य किंबिराम्नायते, सप्तरण सामिये निरुत्तृत्रादिति । तत्व-कृतौ विश्वेषविद्वित्तेन पश्चित्रयेन चानितं सर्वेषक् निरुत्तासं, कासुचिर दिक्कितु पुनः श्रूयते— वेसुवेऽध्यकनात्यां पश्ची चातुर्वास्येषु मिन-विस्तायां त्रेषात्व्यायामाप्रयणेष्ट्यामिति । नासु विकृतियस्य अवणं कियपोनिति चित्रार्थते । कि मासुस् । अन्तरणं प्रच्छान्यमानां विकृत्विविद्यास्य अवणं क्षास्य स्थापनामानं विकृत्विविद्यास्य स्थापनामानं विकृत्विविद्यास्य स्थापनाम् स्थापनाम् स्थापनामानं विकृत्विविद्यास्य स्थापनाम् स्थापनाम् स्थापनाम् स्थापनाम् विकृत्यास्य स्थापनाम् स्थापनाम स्थापनाम् स्थापनाम स्यापनाम स्थापनाम स्थापनाम स्थापन स्थापन स्थापनाम स्थापनाम स्थापनाम

विकारे तू तदर्थं स्यात् ॥ १८ ॥

पदि तु सामिथेमीनां विकारः कश्चिन्छूपेब, ततो विकारार्थभान्नाः कमिति गम्पते । न तु विकारः भूषते । तस्मास्ताहनशतिवेदार्थन मेदेति ॥ १८ ॥

वाक्यशेषो वा ऋतुनाऽधक्षंगात्स्यावनारभ्यविधा-नस्य ॥ १५ ॥ ति०

यते । तत्र ग्रुँद्धेषु विवादां युज्यते । ऑप्रेक्सणीस्पक्षेषुन घटो ॥ १६ ॥ [१७॥ १८॥

<sup>1</sup> विशेषयति—सु : २ किंतिहरूर्धाः —गः । ३ मद्दगान्-शीः कः गः सु । ४ श्रद्धेषु — काथारविष्ठेरेतु होभीवासर्थः ५ अधिकरभीसमीकिनी न्ये सम्बिक्तका स्टब्सा होमास्तोधित्वर्थः ।

(क्रिक्टिवेहोने स्व.हाकारपुनः अवगरवानारम्याधीतस्वाहाकारानुगर्सहारः कस्वाधिकरणम् ॥ १०॥)

[१०] मन्त्रेष्वबाक्वशेषत्वं गुजीपदेशात्स्यात् ॥२०॥ सि०

दर्बिहोभं मक्कत्व श्रूपने, पृथिन्ये स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, वायबे स्वाहा, हित । अस्ति चानारम्यवचनं, वपट्कारेण वा स्वाहाकारेण वा स्वाहाकारेण वा स्वाहाकारेण वा स्वाहाकारेण वा सेवेम्य हित । किं तस्यायं वावयवेषः, स्वाहाकारेणाश्चं मदीयतं देवेम्य हित एतस्मिन् द्विहेशे पृथिन्ये स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहीत, उत नायं वाक्यवेषः, येष्विष मदानेष्ठ स्वाहाकारे वाऽस्मात्र । अन्तरिक्षाय स्वाहाकार हित । किं मास्त्र । अन्तरर- हुचेनाथिकरणेन वाक्यवेष हित । विश्व मास्त्र ।

मन्त्रेषु वत्ववश्चेष्वं च स्यात्। न हि विवायकाविधायकवाववधीरे-

अनारस्य भेदानसंयोगन स्वाहाकारश्यङ्कारी श्रुपेते । सीऽतारस्यवादी मध्येण न शक्यो विशेष्डच् । मन्त्रस्य प्रपाणान्तरस्याध्ययी प्रकाश्यितुं सामर्थ्यः, नानारस्यः

<sup>(1811)</sup> 

९ द्वे एवेते—ग.। २ प्रधा ा∽र. मु.। ३ ती चानारश्यवादी सन्त्रेण विशेष्ट्वं न शक्येते⊸ु च. मु०।

बाक्यत्वं भवति । विधायकं ब्राह्मणम्, अविधायको मन्त्रः अपि च, अनन्तराधिकरणे न कतुनंत्र-धोऽदिन । इह तु संवन्धो गम्पते, वपद्का-रेण स्वाह्मकरोण वा देवेश्योऽदंग प्रदीयत इति । पदानं क्रत्र प्रधानकर्म । अपि च, गुणापदेश्वो अवति तस्मिन् द्विहोमे । पृथिव्ये स्वाहा, इत्येवं समुचारणं भवति, न स्वाहा पृथिव्या इति । तस्णादन्येष्वपि दर्विहोने भेष स्वाहाकारोऽदतीति ॥ २०॥

अपि व ' ष्टशिये स्वाहा ' इति प्रयिव्या १ यतेन देव तंत्वात । तर्गतिस्मान स्वामम् । तस्यास्य संभदानत्वास्याहाका । वरहातस्य ना प्राप्ते ति । तव स्वाहाकस्य निम्मयते वपहरूरिनवृत्त्वयेम् । वाहतस्यान्येत्वयः वात्तरस्यान्येत्र तत्रपुरस्येत् । वाहतस्यान्येत्र तत्रपुरस्येत् । तत्रपुरस्य नात्ति । स्वाहा पूर्विच्या इति प्रयोग् स्विव्या स्वाहानसस्य वादेन विदित्तः स्वाहा नास्यासन् गारिसी । यस्येत्रस्य प्रस्ति । अस्तिव्य प्रसानम् वाहिना स्वाहानसम्य वादेन विदित्तः स्वाहा । स्वाहानसम्य वादेन विदित्तः स्वाहानसम्य वादेन विदित्तः स्वाहानसम्य नात्त्वयेत्वयः विद्यासनिव्यानसम्य वादेन विदित्तः स्वाहानसम्य नात्रसम्य वादेन विदित्तः स्वाहानसम्य नात्रसम्य नात्रसम्य वादेन विदित्तः स्वाहानसम्य वादेनसम्य वा

### अनाम्नाते च दर्शनात् ॥ २१ ॥

यत्रापि दविहामे नाडडम्बायते स्वाहाकारा, तत्रापि कविदद्दश्यते । घुनेन धाबापृथिवी आपूर्णेथामिनयौदुम्बर्या विश्वास्त्रे जुडोति, आन्त्री-दयसावयति, भूमिशाप्ते स्वाहाकरातीति नाप्तं स्वाहाकारं दर्श-याति॥ ४१ !।

### प्रतिदेधाच्य ॥ २२ ॥

क्षचित्र प्रतिषयो भवति, न स्वाहेति बचनं करोति, मन्त्रं च नाऽऽहेति : प्राप्तिपूर्वकः प्रतिवेधो भवतीत्यवाक्यश्चेषलाऽध्यवसीयते॥२२॥

( लगरातिम हायो।विकतावतिदेशाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [ १ १ ] अग्न्यातिबाह्यस्य विख्तावुषदेशादमृष्ट्रातिः स्यात्॥२ ३॥ पृ०

इदमामनायते. य एवं विद्वानधि चितुत इति । तथा, उपष्टमभनं वा एतश्र इस्य यदिन्त्राश्वा इति । तत्र संदेहः । कियम्पानिम्राह्यं वि-कतौ चोदव प्राव्यति, सा नेति । किं प्राप्तम । अस्यतिग्राह्यस्य विकृतावपद्यां रिति । अधिश्रातिग्राह्मश्राम्यानग्राह्म । तहिकृती न मचर्तते । कुतः । विकृतावृपदेशातः विकृतौ हि तदुपदिश्यते । अथा-तोऽभिष्मिष्ठोमेनानुयजाति, तपुक्येन, तप्तिर्श्रिण, तं चतुरात्रेण, तं पश्चरात्रेण, तं घडरात्रेण, तं सप्तरात्रेण, तरष्टात्रेण, तं नवरात्रेण, तं टशाक्षेणे ति । तथा, यन्यृष्टचानिमृहीत्यानाव्यं यद्गं पृष्ठानि संगृहीयुः, यदवधंऽतिगृह्णीयादिति । न नुनम्ब्यानिम्राह्यं चोदकः मापयति, यत्सर् क्षात्कस्यांचिदिकतौ चेध्यत इति ॥ २३॥

#### मासियहणं च तदत् ॥ २४ ॥

इदं चाडडम्नायते, मासि बास्यतिग्राह्या गृह्यन्त इति । यदि चौदकः भाषयेश्व, मासि मास्यविगुद्धन्त इत्यूपदेशः स्यात् । ॥ २४ ॥

ग्रहणं वा तुल्यत्वात् ॥२५॥ सि०

#### ि २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २२ ॥

९ 'आउणेथामित्यन्तरा कणी जुहोति 'सूमिनत आज्ये स्वाहाकारः ' इति भा**ददीपिकायां** पाटो दुरवते । सोमनाथाँये तु, अपृणेयाभित्यादुम्बर्या जुहोति । मूमिण्ते स्वाहाकारं करोति ' इति च ( अ० ८ पा० ४ अ० ३ ) इत्यत्र दश्यते । २ अन्त्रान्-मु० ।

मृद्धते वा चोदकेनास्यतिमधी, न द्यस्यास्येरङ्गरस्ति विशेषः । अस्यास्यङ्गानि गृह्णाते, एतम्र गृह्णातीति नेनदवकस्पने ॥ २५ ॥ लिङ्गदर्शनाच ॥ २६ ॥

ळिङ्कं सर्वाप दृष्यते, कङ्काचितं विन्त्रीत, श्रीधीचतं विन्त्रीत, याः कामयेत मुशीर्षा अस्मिळोकं संभवेषिति । तथा, पश्चेन्द्रानतिग्राः ग्रान् गृह्यतीति । कङ्काकारताभेन्द्रतां च विशेषं खुवस्रान्यतिग्राधस्य विकृती पासि दर्शयति ॥ २६ ।

ग्रहणं समानविधानं स्यात् ॥ २० ॥ अथ यदुक्तं, विकृताबुविदेधत इति । तत्यिरिहर्नेन्यम् । अत्रोच्यते । यस्यो विकृताबुविदेयते, तस्यां प्रकृती च समानः स विधिः । अविधि ष्टासु विकृतिषु चोदकः भाषयतीति ॥ २० ॥

मासिग्रहणमध्यासप्रतिषेषार्थम् ॥ २८ ॥ अय मासि ग्रहणं कथमिति । तदभ्यासप्रतिषेषार्थम् । नाडन्यहानि गृद्धान्ते, मासि मासि गृद्धान्त इति ॥ २८ ॥

#### 29 11 28 11 ]

यससमानविधाने गुणकःमानां बहुत्तिस्तैनोषपण्ये । कथर्। प्रकृतौ वैकिलाकोऽग्निः, उत्तरविधां निधानव्यः, स्पले वा । स चोदकेन वैकिल्पक एव प्राप्नोति । तत्र पुनर्वचनं नियमार्थ मार्गेट्यति । यथा खदिरादिषुन्येचनं नियमार्थम् । यदाप्तिद्विः सात्रविनां प्रकरण आम्नायेन, अग्निरत्न कर्षव्य इति, एव नियमकं स्थात् । यथा 'खादिरो य्यो भविते' इति । अयं स्वाप्तरासम्य मित्रकर्षयाको विद्वितः । तं विधायै- पिर्वेष्वस्तस्य कत्त्रवस्यः क्रियते । ततानि च वात्रवाय्यसिन्नेव सम्पत्तरे । तत्र स्व द्विमानदिने क्रियत्या कर्त्ववस्यः कित्रविते । येन द्विरात्रादिषु चोदकेन प्राप्तस्य नियाम-कानि स्युः । तेन द्विरात्रादीचां चोदकेन वैकिल्यक एवाग्निः । युनर्वचरं तु यदाऽ- श्रिस्तदा गुणकामाना प्रवृत्तिदिति ॥ २० [ २८ ॥

९ उपदिश्यः—मु. १ र तत्रोपपवान इति-गुणकामप्रवृत्तिः समानाविधानप्रयोजनामि ते मीमां-स्ट्रसम्बरिध्दं नोपपवते, विस्पष्टवयोजनान्तरस्द्रावादित्यर्थः । ३ उवस्थादिवङ्कतिपु स्थनपुनःध्र-स्णस्य यश्विमाधेल्यमावाद्वितं तत्रिराकराति—यद्यात्यादिना । ४ एभियांक्यीरिति—' अवातोऽपि-मानिकामेनापुवणन्ति, तमुक्येन स्वादिवावशैरित्यर्थः ।

( उपस्तरणामियारणाम्यां सह चतुरवत्तर्सपस्यित्रकरणम् ॥ १२ । )

[१२] उत्पत्तितादर्थाच्चतुरवत्तं प्रधानस्य होमसंयोगादधिक-माज्यमतुरुयत्वाह्नोकवद्वरः तेर्गुणभूतत्वातः ॥ २९ ॥ पू० ॥

दर्शपूर्णपासयोराध्नायते, सतुर्वसं जुहोतीति । तत्रायमथैः सांधः यिकः । किं सहोपस्तरणाभिघारणाभ्यां चतुरवस्तुत प्रवान-द्रव्यादेव चतुरवदावव्यम् । अधिकमुपस्वरणपभिघारणं चेति । किं माप्तम् । प्रपानद्रव्यादेव चतुरवदातव्यम् । कृतः । उत्पीचताद-ध्यात् । पुरोडाधोत्पचेहोंगार्थना भवतीति । यद्यप्रयोद्धाक्षपाळोऽपावा-स्यायां पौर्णपास्यां चाच्युनो भवतीति । यद्यप्रयोद्धात्वत्यस्तं कर्तव्य । पुरोडाध्यक्ष होमार्थो नोपस्तरणाभियारणं । वस्पास्युरो-द्यास्य चतुरद्यावव्यमिति । अधिकत्याव्यं स्यान् । अतुर्वयं हि तत्युरो-द्याचे । पुरोडाध्ये होमार्थे नहुरुणभूत्रमाव्यम् । तेन यद्यपि सहाऽक्षे द्यान पदवसं भवति, तथाऽपि होमें चतुरवस्तयेव कृतम् । यथा लोक्ष प्रस्थाद्यदेवदस्य इत्युच्यते । यद्यपि स्प्याकादिभिर्यक्षकः प्रस्थो भवति, तथाऽपि भुजी प्रस्थो निर्देश्यते, व्यक्षनान्योदनीर्थानि ॥ २९ ॥

# तत्संस्कारश्रुतेश्य ॥ ३० ॥

मधानावदानसंस्कारार्थेन चोपस्तरणाभिघारणे श्रूयेते । यदुपत्नु-णाति, अभिघारयति, अष्टृताहुत्मिवैनां करोतीति । तेनोपत्तरणापि-घारणसँधुक्तं प्रधानद्रव्याचतुरवत्तं होतव्यथिति गम्यते ॥ ३० ॥

ताभ्यां वा सह स्विष्टळतः सळत्वे द्विरभिषारणेन तदाप्तिवचनात् ॥ ३१ ॥ सि०

ताभ्यां वा सह द्विहेबियोऽबदाय चतुरवत्तं कर्तव्यम् । कुनः । स्विष्टकुतः सकुत्त्वे द्विरिभियारणेन बदाक्षिववनं भवति । सकुदुपस्तृ-

#### 99 11 30 11 ]

यज्जुहोतीति यदि जुहोतिरन्येत तथा सति हिव्छक्षणार्थमुचार्येत । अयं दोषः

भव ते —गः । २ अतुल्यं हि तत् । पुरांडाशौ होमाथौ । तहुणभूतमाज्यम्—गः ।
 भोदनार्थानांति—गः । ४ संयुक्तप्रधानदृत्यां चतुर्वतं कर्तव्यं, होतव्यमिति—गः ।

णाति, सहद्वयाति, हिरभिषारणित्, चतुरवत्तस्याऽऽप्रते, इति हिर-भिषारणेन चतुरवत्तं पूर्णदर्शयति । इतस्या घडवत्त तेन पूर्वेत । आह । दर्शनेसस्त । पातिकत्त्यतामिति । अत्रोत्यते । चतुरवत्तं होमे अस्ते, चतुरवत्तं जुहोबीति, न होमधं पुरोडाशे सीन्यतं वा । नैवं अ्यते, चतुरवार्षं द्रस्यं स्वतुरवत्तं कुषीर्दिति । चतुरव्तं श्रूषमाणं होमेनासंवस्प्यानमन्षयां स्थात् ।

अयोच्यते । प्रयोगवस्त्रग्रहणाद्येवस्त्रः विष्णतं । तस्त्र । साक्षाद्धोमसंबन्धे वचने गति चतुरवत्तं नुहोतीति, नान्णप्रयां गर्वचनं करणते । अस्मिश्र साक्षाद्वचने तद्याद्ववनं नातद्याद्विनं निर्वचित्रं नातद्याद्विनं निर्वचित्रं नत्याद्विनं वद्याद्वि चतुरवित्रम् एवं च अतिः परिमृत्रते । हर्वस्याप्तं चतुर्ववित्रम् वित्रम् वत्याद्वि च वित्रह्याः स्थात् । यदि इविश्वतुरवत्तं वित्रम् । स्थात् । यदि इविश्वतुरवत्तं वित्रम् । स्थान् वत्याद्विनं ना न्याद्वाः स्थान् । चतुरवत्तं च विक्रम्यानं स्थान् । चतुरवत्तं च विक्रम्यानं स्थान् । वद्यवत्तं व्यक्तिस्तरणाभिष्यास्यान् । वद्यवत्त्रस्ति ॥ ३१ ॥

## तुल्यवद्याभिथाय सर्वेषु भक्त्यनुक्रमणात् ॥ ३२ ॥

बस्वारि वा प्रतानि देवद्रधान्यवश्चानि, यहुपस्तृणाति तहतु-बाववाये, यरपूर्वपदानं तद्याज्याये, यहुवरं न्द्रशासी, यद्विधारपाति तहुपद्कारायेति, चतुरवनस्य वस्वायेवदानानि संकीत्यानुवाक्यादिन मिमेक्तिवादेनावयवक्षः संकीतेयन्तुपस्तरणारिनि दर्भयति । तस्सास्त-

स्थात् । तस्मादियं वचनव्यक्तिकीति । यच्चैतुरवत्तं तच्जुहोतीते । तखदुरवत्तं विधैते ।विद्यमानस्थात्तस्वन्यतेऽनुवितुः । अनृत्य चदुरवत्तस्य होमसंबन्यः क्रियते । तत्र होमो वा चदुरवत्तार्थः, चदुरवतं वा होयार्थिभिति । यदि होमध्यतुरवतार्थः, तदाऽदुष्टं कैशनीयम् । अय चतुरवत्तं होमायै, ततो दृष्ट एवार्थो होमनिवृत्तिः । तस्मा-चतुरवत्तं होमार्थभिति ॥ ३४ ॥

१ वननप्रश्यं कराते—क. मु. । २ का तर्हि वन ःश्रकितिति चेतर्हक्षेयति —यश्रतुस्वस् मिति । ३ विया इति-इवियो द्वित्वदानियानादुष्टराज्याभिकारविश्वानाच प्राप्तं विवत इत्यवैः। ४ अनुस्य च तस्य होन- य. व. । ५ ६ तिन्—हति प्रवक्वाचिन्त्यत इति शेषः। ६ करनीय-मिति—न हि होनेन चतुरस्त विदृष्टं श्रेननमस्तिति शेषः।

होपस्तरणाभिषारणाभ्यां चतुरचचिति । दधश्रव्हां भागधेयवचनः । तद्यया, कङ्कटकाय दधं, नापिनाय दशमिति । देवदधानि —देवभागा इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

( उपांशुपाजे, उपस्तरणाभियारणयोजीयेऽपि हथिष एव चतुरवत्तसं-पत्त्यधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

# [ १३ ] साप्तदश्यवाश्चियम्येत ॥ ३३ ॥ पू०

द्रेश्व्भेषासयो व्यांग्रयाजोऽस्ति । तत्रे, चतुरवत्तं जुहोतीति । तत्र संबयः । किन्नुयांग्रयाजे चतुरवत्तं कर्तव्यमुत्त नेति । कि पास् । साप्तः द्रश्यविश्वयम्येत । यथा, साप्तद्रश्यमनारम्याधीतं परिगणितासु विक्व-तिषु युनः श्रूपाणं वाँवयते सत्तास्येव नियम्यते, एवधिद्वयि चतुर-वत्त्वसुयस्तरणाभियारणाश्रयस्तास्यत्र ते तत्रेव नियम्येत, औषधसाना-स्वयोः । उत्तिश्वर्याने न स्मादिति ॥ देवे ॥

हिषेषे या गुणशुक्त-शाच या तृत्विवक्षा स्वात् ॥ ६४ ॥ बाशव्दः पतं व्यापं यात । नैतराहर, नोषाश्चवाने बहुरवन्ताति । दोवे बहुरवनं गुणां विशेषते । स वर्षश्चाताहरीके विस्वात् । अग्र पहुक्तः । औषप्रसावाद्याः यादेष बहुरवन्त्तं गुणां विशेषते । स वर्षश्चाताहरीके विस्वात् । विष्वर्त्तावाद्याः यादेष बहुरवन्त्तं, उपस्तरणां भारणाश्चारवादिते । नेपस्ररणां भियारणवन्तं वहुरवन्त्वः यादेषत् । स्वार्व्यक्षाति । विशेषहः भीरित्वश्चाति । वर्षः विशेषहः विशेषायाः वर्षः वर

#### ि वर ॥ वव ॥ वश ॥

९ दर्शपूर्णमाम गेरस्युपाद्धगामः------। २ अरिः च तत्र----ा. । ३ वाक्यशोदसात्---ा. । ४ द्यागे---ग. । ५ अनुक्रमात्-पु । ६ चतुरवस्ते, तत्रवस्-ग. ।

( दर्शवूर्णमासयोरसोनयाजिनः पुरे डाशद्वयश्रवणस्यानुवादत्शाः धिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] पुरोडाशाभ्यामित्याधिकृतानां पुरोडाश-योरुपदेशस्तच्छ्रतित्वादैश्यस्तोमवत् ॥३५॥ पू०

दर्शपूर्णवासयोरिद्वाम्नायते, पुरोडाश्वाभ्यामेवासोमयाजिनं याज-यत्, यावेतावाग्नेपक्षेन्द्राग्नवेति । तत्रैय संवयः । कियिकारश्चातिवा-वयश्चेगेऽवम्—दर्श्वगूर्णवासाभ्यां स्वर्गकामो यज्ञेतेत्वाभ्यां पुरोडाग्ना-भ्यामसोमयाजीति, अय किमिथकयोः कर्मान्तरयोत्तराज्ञाः—अपरा-भ्यामेवंजातीयकाभ्यां पुरोडाशाभ्यां यज्ञेतेति, अयवा, अङ्गकर्तुव-पदेशः— आभ्यां युरोडाशाभ्यागृत्विय्याज्योद्ति, 'अयवा, असोमया-गकाले, आभ्यां यज्ञेति कालेयदेशः, जैनन्द्र ग्रस्य विधिराग्नेयन्य चानुवादः, अथवीक्योरनुवाद इत्येते पक्षाः।

ं यैमेव विद्याः शुनिमनमत्तं भेषाविनं ब्रह्मचर्थोपपत्रम् । यस्ते न दुधेत्कतमचनाइ तस्ये मां खुवा निधिपाय ब्रह्मन् ॥ इति ।

१ किंगा-गः। २ स्रश्चणात्-गः। ३ निरुक्तम्-( अ०२ पा० १ स्व०६ )।

यं शुचिमेत विद्या इति बद्धितः ये यमेत विद्याः शुचिमेति । एतम-त्रापि । तदुभयोरापि वचनन्वस्त्योराधिकारश्चेतिवास्यरोप इत्युभवयाऽयं पूर्वपक्षो भवति । यथा वैश्यस्तोपेऽधिकारश्चेतिश्चेषः, वैश्यो वैश्यस्तोन् मेन यजेतेति । तद्धदशस्पधिकारश्चिवेष एवेति ॥ ३५ ॥

# नः त्वनित्याधिकारोऽस्ति विधेर्नित्येन संबन्ध-स्तस्मादवाक्यशेषत्वम् ॥ ३६ ॥

तुरुव्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदेवम् . अधिकारवाक्यशेष इति । नित्यी हि दर्शपूर्णमासी, यावङजीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेति । निस्यो च तत्रेमी प्ररोदाशी फलं मति सहकारिणी। तावनित्यम-सोमयाजिनं प्रति विश्वीयेते इत्यतपपन्नम् । कथम् । नित्यौ हि दर्भपूर्णमासयोर्भविष्यतः । यथासोवयाजी तस्योपकरिष्यत इति नोप-पद्येत । पुरोडाश्चविधेर्नित्येन दर्भपूर्णमाससम्बद्धिन संबन्धः । तस्मां-कासीमयाज्यधिकारश्रातिवाक्यशेषः । कि तर्हि । अधिकयोः कर्माः न्तरयोक्त्विचारिति । नेनमिसंबन्धा क्रियते । यानेती पुरोडाशी दर्भप्रणेमासयोविदिती, ती परयसोषयाजी विश्वीयत इति । क्यं तर्दि । असोमयाजी यः रेवर्गकामः स आग्नेयं कर्यादैन्द्राग्नं चेत्येते कर्यणी विधीयते । विधीयते चेत्यूविभयां कर्यान्तरे । तत्र. यावेतावित्यत्ववाद-वचनं धर्मावेलं भविष्यात । यथाः एतस्यैव रेवर्ताष्ट्र बारवन्तीवमाप्ति-श्रोतसाम कृत्वेति । एवशब्दश्च प्रनिर्त्यस्मिन्न्यं भविष्याते । यथा क्षीरेण भुक्त्वा देवदत्तः क्षीरणैष अञ्जीतीते । सञ्जीतैवेति प्रनारीवे गम्यते । एवभिटावि सोपयाजिनश्वासोपयाजिनश्च दर्शपूर्णपासाविधानेन विदिनी पुरोडाकी पुनरसावयानितस्ती विकायते, पुरोडाकाभ्वामेवा-सोमयाजिनं याजवेदिति । तद्धवैद्याभ्याभिति गम्यते ॥ ३६ ॥

्सति च नैकदेशेन कर्तुः प्रधानभूतत्वात् ॥ ३७ ॥

19 11 34 11

क्रियो—क. मु. १ तस्माभ चोम-क. ग. । २ व स्वर्गकामः समाप्तेयं-छ । ४ भुद्धाः धुति । सुकला देवदत्ती मुक्तंपवेत्त-क. । ५ प्रधानत्वात्-शी. ।

सति चाथिकारश्चेषे पुरोहाश्चयोरसोमगाजिकहूंभवन्यो नोप-पद्यते । अधिकारश्चेषे हि प्रधानभूनः कर्गा निर्दिश्यते । न चासिति फल्ले प्रधानशाव उपपयते । न च दर्शपूर्णभासकदेशभूनौ पुरोहाश्ची फल्लस्य साधकी भवतः। न च वचनगावाण्यात्फलं करगाविष्यते। वच-नक्तन्यःतरस्य भावात् । तस्मादिनि नाम्स्यायिकारशेष इति ॥ ३ ॥ ॥

## क्रत्स्नत्वाच् तथा स्तोभे ॥ ३८ ॥

यदुष्यणिं, वैश्यस्तोतवदिति । युक्तं वैश्यःतीये । क्रस्तो वैश्यः स्तोयो न कस्यविदेकदेशः । तत्र फर्लं संपद्यति । न वात्र फर्लं संपद्मति । न वात्र फर्लं संपद्मति । न वात्र कर्लं संपद्मति । न वात्र कर्लं के निस्पयनित्येन संबध्यते । नस्माद्वैयस्यं वैश्यस्त्रोयेन ॥ २८ ॥

## कर्तुः स्यादिति चेत् ॥ ३९ ॥

इति चेन्द्रम्यसे, नाधिकारश्चितिश्चोऽदकल्य इति । तभीच्यते। क्यीन्तर्योद्धर्याचर्नावकल्यते । यावेतीं नृति वैययेसाव वर्ग लक्षणया कृत्येत । क्यं तर्दादमिति । अङ्गकर्त्तकपदेशः । अङ्गे कः कर्ना, न प्रधाने । याजयेदिति देतुकर्तृदेतिन्त्यस्यः चचनम् । ळ्याणया यभेः कर्तुः । अपि च नित्वानित्ययोधिकल्यः संबच्धोऽभ्युयगरो न भिव-व्यति । न चैकदेशस्य फळं कल्याब्यते । असेम्याजी पुरोडाग्राभ्यां याजयितव्य स्ति याजयितुक्यदेशोऽभ्युद्याय भविष्यति ॥ देशः॥

## न गुणार्थवात्याते च नोपदेशार्थः ॥ ४० ॥

नैतदेवस्, अङ्गकर्तुरुविद्या इति । अङ्गकर्ता हि भया नक्ष्यितं किन्योदेशेन गुणभूवः नामोति । न चास्य फर्ड श्रृयते । न च फर्ययितं अवस्म, उपश्चाति अपात् । न च अप्तस्य पुनक्षदेशे किविद्यति भयोग्जनम् । अर्थशासस्य त्वज्ञादारः पुरोडाशयोपी विधानुष् । न च परिकंष्या । विदायत्वात् । सोयवानितश्च विनारङ्गकर्मार्वभवान् । सम्बन्धस्या । विदायत्वात् । सोयवानितश्च विनारङ्गकर्मार्वभवान् । समास्कर्णन्तर्योकस्यविद्याति । ४०॥

<sup>3011 36 11 49 11 80 11</sup> 

१ निर्दिश्वेत— ६. १२ पुरोडासय वी— ग. १ अय-क. मु. १ ४ विदर्भ — ग. १ ५ व्यक्ते-कृषकर्त-ग. १६ करोत — ग. मु. १७ अङ्गकर्तुः - ग. ।

## कर्मणोस्तु शकरणे तन्न्यायत्याद्यानानां लिङ्गेन कालशास्त्रं स्यात ॥ ४१ ॥

नः ब्दः पक्षं ब्यावर्तयति । नाधिकयोः कर्पान्तरयो प्रत्यत्ति । एतयोः कं कोः मकरणे काल उच्यते । नासोग्रयाजिः कर्तारं प्रति पुरे डाज्ञी वि मेथियाहाम् । कतः । तन्त्र्यायत्वात् । स हि न्यायः, योऽ-साजकः । अपि वा काळवात्रं स्वाददर्शनादिश्वेषस्येति । इहापि स एव न्यायः । अस्त्रीमयामकाले दर्शपूर्णपासयोरेती परोडाशी भवत इति । किमेवं भविष्यति । फलकल्पनादोषी न भविष्यति । यदा सम्रदीयः परिषयते. स्टा सर्वेशं संहतानां फलं भैविष्यतीति । शक्यते चासी मयागेन विशेष्ठिङ्केन काले लक्षयितुम् । तस्मिन् काले पुरोडाशा-भगामेव यजेत. न भांनाव्येनेति ॥ ४१ ॥

यदि त सांनाय्यं सोमयाजिनो न ताभ्यां समवायोऽ-

स्ति विभक्तकालत्वात् ॥ ४२ ॥

तश्च्दः पक्षं च्यावर्तयति । यदि सानाच्यं सोमयाजिनः, न का-लार्थे अवर्ण भवित्ववहैति । सांनारुपं च सोमयाजिन एव । अनाशक्रिते र्वेस्मिन्नाङ्गाङ्कतवचनम् । यथा--

शास्त्राणि चेत्वपाणं स्युर्भतास्ते परमां गतिम । इति । एवं हि श्रयते, नासोमयाजी संनयेदिति । एवं सति न कार्छार्थ श्रवणम् । कथम् । नैव ताभ्यां पुरोबाग्राभ्यां सानाव्यस्य समबायः भाप्तः । विभक्तकाळस्वात् । पाक् सोमयागान्परोडाशी । ऊर्ध्व सानै।रुपं माप्तमेव । न तदर्थं यतितंत्र्यम् । तस्मान्त काळार्थं श्रवणं कर्शन्तरचो हैनैबेति ॥ ४२ ॥

अपि व। विहितत्वाद्गुणार्थायां पुनःश्रुती संदेहे श्रुँतिर्द्धिरेवतार्था स्यायथाऽनिभेतस्तथाऽऽभेतो दर्शनादेकदेवते ॥ ४३ ॥

#### 1 58 11 58

९ (अ ४ पा॰४ अ॰ ३ सु॰ ६ )। २ समुद्धि व्यापरिच्यते—क मु.। ३ भविष्यति – क. सु. । ४ अस्मिन्-ग. । ५ सानाव्यं, प्राप्तत्वे च न-ग. । ६ चोदनीते —ग. । ७ श्रातिहिं देवतार्था-ग.।

स्रिव नेति प्रसच्याष्ट्रतिः । नैसरक्ष्मान्तरचोदनीते । अनुनाद आसे-परम् । विद्वितत्वात् । विद्वितो स्वतानुभयम्, यदाप्रेयोऽष्टाक्ष्यान्टोऽमा-नारवायां पौर्णपारम् चाच्युतो भवतीति । पौर्णपारचापैद्राप्रविधाना-प्रस्वमाविद्वितत्वात् । स यत्र न मामोति । पौर्णपारचापैद्राप्रविधाना-स्रैं । श्रुतिः । यथाऽनिभिनत्वपाऽग्रेय उत्वत्तिः । विधानं चोभयत्र । तस्य दर्श्वनं च, आसेर्य चतुर्धा करोतीति । तथा सार्कनर्स्यायीये, आज्यभागाभ्यां वच्याऽऽग्रेयेन पुरोदाशेनीति ॥ ४२ ॥

## विधि तु बादरायणः ॥ ४४ ॥

मुष्टर एकपि पक्षं व्यावर्तयति । नेतदेवम्, आधेपेऽसुवाह् ऐदान्ने विचित्ति । उपयोः कालविधिः स्यात् । इतः । वादरायण आचार्यो मन्यते स्म, पागपि सोमयामास्तानाव्यविधिति । असीः मयाजिनोऽपि सांनार्य श्रूपते, तदु संनयेदिति । तथा, तथह स्माऽऽङ्गु गोषायनाः सांनार्यभेवामोषयाजितः । तस्यास्कालार्थः संयोग इति ॥ ४८॥

### प्रतिषिद्धविज्ञानाद्या ॥ ४५ ॥ सि०

बाक्षव्दः पसं व्यावर्तयाते । नैतदास्ति, काळाविधिरिति । नाष्पाधिक्योः कभेणोदत्यस्तिः । नं वाऽऽवेयस्यानुवादः, ऐन्द्रावस्य विदिः । कि तर्दि । जभयोरनुवादः । कथ्यू । सोमयाजितः सांतारपविवानार्य- विद्यास्य । अती नैन्द्रावस्यापि विश्वः । भियेत दि तदा वाक्यम् । युवास्यक्तिः । विदे तदा वाक्यम् । युवास्यक्तिः । व्याप्तयाजितः पुरोडःवावेती, यौ माप्ती । सोमयाजितः सांनारवभयस्यपीति । पुरोडःवाधिक्योत्यन्तिः । विदे विद्यास्य । विद्यास्य । विदे विद्यास्य । विदे विद्यास्य । विद्यास्य । विदे विद्यास्य । विद्यास्य

#### 84 11 88 11 84 11

शर्षकरवाय्ये—इत्येव सर्वेवाद्वश्चारकांत्र्यं पाठो दावते। वरेतु स वाठो व्याकरणात् ग्राव दायुर्वेदिकाः। दिव 'साध्यस्यावात्रे स्विष्कर्षदः' व तद्वाः '(अ०३ या० ५ अ०३ सु० १३) रति कृते तप्रसम्भव्ये च सार्वक्यायोग्यस्य एव पट्यमाने। दश्यते । २ विभिन्दा—औ०। ३ मिनियदिक्यानाद्वा—औ. न.। ४ न च—मा,।

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ४६ ॥

अन्यार्थोऽपि चैतमर्थं दर्शयति, न केर्मान्तर इति । कथम । चतर्दश्च वीर्णमास्यामाहतयो हयन्ते, त्रयोदश्वामावास्यायामिति । कमीन्तरोत्य-चावभ्यविका आहत्यो भवेयरिति ॥ ४६ ॥

( उपांशयाने ध्रीवाज्यविधान धिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हविलिङ्का-

श्रुतित्वाद्यथाकामी प्रतीयेत ॥ ४७ ॥ पु॰

दर्भवर्णनासयोराम्नायते, उपाञ्चयाजनन्तरा यजतीति । तत्र द्रव्यं श्रति संदेश: । किमनियम उत नियनं किंचिदद्वव्यमिति । किं शासम । न किंचिद्धवीरूपं अयते । तस्मादययाकामी प्रतीयेन । तत्रोच्यते । श्रुवते हवीन्द्रपम्, आज्यस्यैव नावुपांतु पौर्णवास्यां यज्ञिति । तस्या-दाज्यद्रव्यकं स्यात् । उच्यते । एवमध्यनियमः । यत्किचिताज्यं ग्रहीत्वेज्वेतेति ॥ ४७ ॥

#### धौवाडा सर्वसंयोगात ॥ ४८ ॥ सि०

भ्रीवाद्वाऽऽष्यादिज्येत, न यतः कुत्रश्चित् । कृतः । सर्वसंयोगात् । सर्वयजानिभिद्धिं संत्रेद्धं, सर्वस्म वा एनश्रद्धाय गृह्मते यद्श्वद्यावार्षाण्य-मिति । तस्मादधौवाज्याद्यजेतेति ॥ ४८ ॥

( उपांश्याजस्य दर्शपूर्णमासतन्त्रगतदेवतान्यनमदेवतानियमाधिक-

करणम् ॥ १६ ॥)

## ि १६ ] तद्वरुच देवतायां स्यात् ॥ ४९ ॥ पू०

देवतां प्रत्युपांशुपाजस्य संशयः । कियनियमः, नियम हति । किं प्राप्तम् । बदुदद्रव्यं प्रत्यानियमः पूर्वाचिकरणपूर्वपक्षे, तदुदेवतायाम-नियमः । नन्वप्रीयोगी विधीयेते । उच्यते । पुराकल्पसरूपोऽबं न विधिसरूपः । इमास्तार्हे, विष्णुरुपांश यहत्य इत्येवमादिना देवता विधीयन्ते । उच्यते । उक्तभजामिकरणवचनार्था एते अर्थवादा इति । तस्मादनियमः ॥ ४९ ॥

#### 84 11 80 11 8611 86 11

९ वर्मान्तरमिति-ग.। २ तत्संबद्धम्-क.। ३ आज्यम्-मु॰ । ४ पुराकल्यक्षपः-क. मु.। ५ इक मिटि--( अ॰ २ पा॰ २ अ॰ ४ ) इस्रेजेति शेषः।

### तान्त्रीणां प्रकरणातु ॥ ५० ॥ सि०

न हि देवतायन्तरेण यागी भवति । न च वचनमन्दरेण देवता । न चान्यस्य विहिता देवताऽन्यस्यानकन्ते न तन्त्रान्यकृतानां तैन्त्रभ चानामन्यतमया देवतथा प्रकृतस्यादेकरावयां कृत्या टेवनामयामि-स्थासः । एक्या च कृतार्थत्याद् यां क्रांविद् देवनामिति । प० ॥

( उपांत्रुयाजे कैकारिकतिक्वादितेवता-पौर्णनासीमात्रकारिकत्वोभन सप्तिपादनाधिकरणस् ॥ १७ ॥ )

# [ ९७ ] धर्माद्वा स्यात्मजापनिः ॥ ५९ ॥ पू०

षौँशीणामन्यतथा देवतेत्युक्तत्। जि तान्त्रीव्यत्यमः, अथवा प्रकारतिः, अथवाऽधिः, अथवा विष्णुः । अपावास्यायो चौषां- श्रुयाजः, अथवा पौणेमास्यामुणाज्ञयाजः, विष्णुश्च देवता । अथवोषय- जौषांश्चान्याः, देवताविकत्यस्याते । अथवा पौणेमास्यामेबौषांश्चयाजः, तत्रैव विष्ण्याया देवता इत्येते एसाः । कि तावत्यासम् । मजावित्दै- वता । इत्यः । धर्मात् । तस्य खुणात् चं पर्मः, तस्यायन्तिकत्वत्याजाः पर्यं यक्ते क्रियते, व्याचेव तन्त्रियत्य इति । उपाश्चयः कनामकत्वा- वास्य कर्मण इत्यवगम्यते नृत्यस्यांश्चान्यं पर्मः इति । आत्मानि सामनेषु च नोविक्त्यनास्य संयत्य इति । तम प्रजापतिर्थित गम्यते । स श्च सुविधिकः । अत्यस्यां सत्याधुविस् वेनास्य संयत्यो प्रवेनित ॥ ५१ ॥

# देवतायास्त्वनिर्वचनं तत्र शःदस्येह मृदुत्वं तस्मा-दिहाधिकारेण ॥ ५२ ॥

तुबन्धः पक्षं न्यावर्गरानि । नैन्दास्ति, भनायनिर्देवतेति । तांत्र्यीणां सुरूयोऽधिदेवता स्थात् । भनायनेर्देवताया आनिर्वदने घर्धस्तूर्योभावः, भनापार्वे मनसा यजेदिनि । नन्यांग्रुव्यं भनायनेर्धभः, तस्मायिक्विच्यं स्थापरेर्धभः, तस्मायिक्विच्यं स्थापरेर्धभः, तस्मायिक्विच्यं स्थापरेर्धभः, तस्मायिक्विच्यं स्थापरेर्धभः । अनुवादसरू-पत्वादर्थवाद प्या, भनायितं मनमा यजेदिरास्य विधेः । इत् युनक्यां-

<sup>90 11 98 11</sup> 

श्चयाजे तत्र शब्दस्य मृदुत्वध् । तस्मान्त मजापतिः, अधिकृतानां मुख्योऽ-भिः स्यादिति ॥ ५२ ॥

विष्णुर्श स्याञ्जे।त्राम्नानादमावास्याहविश्व स्याञ्जी-त्रस्य तत्र दर्शनात् ॥ ५३ ॥

बाज्ञव्दात्यक्षो निवर्देषेते । नैनदेवस्, अधिः स्पादिति । कयं तिहै । विष्णुर्देवता स्पात् । हीशान्तानात् । अनावास्यां पकृत्य वैष्मवं हीश-मान्नायते, हेंदं विष्णुर्विचक्रमे, मर्वद्विष्णुः स्तवते वीर्षेणेति । तदेवमर्ष-बद्भवति । यदि विष्णुरेवस्य उपाछुषानः । एवनमावास्यापामान्तान-मर्थवज्ञवनि, यद्यावासस्यायाष्ट्रपोष्ठु सन्तः । तस्माद्मावास्यायाषुगोद्ध-यात्रास्यादिति ॥ ५२ ॥

अपि वा पौर्णमास्यां स्यात्त्रधानशब्दसंयोगाद्गुण-त्वान्मन्त्रो यथात्रधानं स्यात् ॥ ५४ ॥

यदुर्क विष्णुरेंबरोत तदमुबते, न स्वमावास्यावायाद्ववाद्ववात्र इति । विधायको हि तस्य खन्दः पीर्णणास्याम्, आज्यस्पैन नाषुवाद्व पीर्णमास्या यजिलाति । तं मन्त्रास्तानां न शक्तारयमाबास्यायामाक-स्ट्रम् । उपर्यक्षयाजे मन्त्रस्य विधानाद्यत्रोयाञ्चयाजस्य मन्त्र इति गरुपते, न यत्र मन्त्रस्यायाज्ञयाज्ञ ॥ ५८ ॥

आनन्तर्थं च सांताय्यस्य पुरोडारोन दर्शयस्यमा-बस्चाविकारे ॥ ५५ ॥

इतम् नाधास्यायाषुशांपुरान्यः । अनावास्याविकारे हि सैक्कंपस्थान यीये सांनास्यस्याऽऽवस्य पुराहाक्षेत्र दृश्ते । कथम् । अव्ययमागान भ्यां प्रचर्याऽऽवेयेन पुरोहाक्षेत्रसम्बद्धिः सुत्री प्रदाय सह कुम्मीभिरिपन

#### 47 || 47 || 48 ||

१ विपरिवर्तेते - १. १२ %, चं. (अष्ट० १ अ०२ व० ७) १३ % ० सं. (अष्ट० २ अ०. १ व० २४)। ४ विधानाचा-१. ५ सार्कप्रस्थाप्ये-क, ग. सु।

क्रामबाह, इत्वाप्त्रेयादानन्तर्ये सांनाटयस्य दर्श्वयति, नोपांशुराजस्य । तम्बाबामावास्यायागुर्वाशुवाज इति ॥ ५५॥

# अर्गापोमविधानानु पार्णमास्यामुभयत्र

### विधीयते ॥ ५६ ॥

तुबन्दः पसं न्यावर्तवति । नेनदेनं, पौर्णवास्तामेनोवांह्यवाज स्ति । ष्यस्यम स्यात् । देवनाविकंत्यय । कुनः । अतिशेषेण खुवांह्यवानः भूयने, ष्यांकुषालमन्दरः यमतीति । यदेतत्, आउगस्येव नावृषांद्व पौर्णवास्यां यज्ञानिति । देवनावियानभेनरगौर्णवास्याद् । तस्माद्यीयोन् मदेवस्यः पौर्णवास्यायुवांह्ययानः। सन्यान्नानादैश्णवोऽवावस्यायाभिति देवताविकत्यः स्थात् ॥ ५६ ॥

### प्रतिषिध्य विधानाद्वा विष्णुः समानदेशः स्यात् ॥ ५७ ॥ वि०

न चैतर्दिन, यदुक्तसुभयत्रोपात्रुपात्रों देवतांवकल्पघेति । किं सर्दि । पीर्णभास्यामेबोपांसुयातः । तत्रैत च विष्ण्याद्या देवता इति । इतः । मित्रिपश्य विषानात् । किमिद् प्रतिषिप्य विषानादिति । अगवास्यां वर्जभयत्वा (गोणभास्या विषानादिति । कषम् । आष्य-स्पैय नाषुपांसु पीर्णभास्या यज्ञिति प्रकृत्य समान्नायते, ज्ञापि वा एतदात्रस्य किया यद्यक्ता पुरांदातो, उपायाभास्त्रा यज्ञ-तीति । पीर्थभास्यामिति गम्यते । तत्र वेदं वचनं, विश्वनुद्वाशु वधु-च्योऽज्ञाभित्वाय, भन्नापतिद्यांशु व्यष्ट्यक्षेऽज्ञाभित्वाय, अभीषोद्यां सुरांद्वा यष्ट्यावजानित्वाय, भन्नापतिद्यांशु व्यष्टक्षेऽज्ञाभित्वाय, अभीषोद्यां सुरांद्वा

## तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ५८ ॥

हतम् नावाबास्यायाद्वयाद्याजाः । कृतः । अन्यार्थोऽप्येतम्यै दर्ध-यति । कथम् । चतुर्वत्र पौर्णपान्यायाद्वायो द्यन्ते, त्रयोद्यापाचा-स्यायामिति । इतस्याऽमावास्यायापि चतुर्देशाऽऽदुनयो मरेयुः, त्रयो-दशेति नोपपयते । तस्यात्रायानःस्यायाद्वयात्रयात्र इति ॥ ५८ ॥

विष्ण्याचा देवता इति ॥ ५७ ॥

<sup>99 11 98 11 98 11 96 11</sup> 

१ विकरपस्तु-क. ग. । १ अमावास्यायागिति । बतुर्देश भनेयुः-क. म. ।

न चानक्कं सळच्छूताबुसयत्र विधीयेतासंबन्धात् ॥ ५९ ॥

इतश्च नामाचारयायाम् । न हि सकुच्छ्रयमाणमनङ्गपुभयत्र भवति । अङ्ग्रं हि मबानार्थत्वादुभयव स्थातु । प्रगानं चेदं, नाङ्ग्रा। तस्पा-स्यौर्णमाध्यां श्रयमाणं नामाबास्यायां भवेत । असंबन्धात । न हि प्रधान प्रधानेन, अङ्गमङ्गेन संबन्धं यातीति ॥ ५९ ॥

गुणानां च परार्थत्वात्ववुँ तौ विधिलिङ्गानि दर्शयति ॥६०॥

गुणानां च परार्थत्वात्रवानेषु पर्वते विधिलिङ्गानि दर्भवति । न प्रधानानान, अवरार्थत्वान् । कथम् । अष्मुवन्तावाज्यभागौ यज्ञतीति. एकादश प्रयात्रान् यज्ञत्येकादशात्र्याजानिति । तस्मादप्रयाशयाजी नावाबास्यायाविति ॥ ६०॥

## विकारे चाश्रुतित्वात् ॥ ६१ ॥

अमावास्याविकारे च सार्कमस्यावीये, उराञ्चवाजी न श्रवते । कथम । आज्यभागाभ्यां प्रचयित्रक्षयेन च प्ररोडाशेनामीथे साबी ष्रदाय सह कुम्मीभिरीभक्तामकाहेति, आग्नेपादनन्तरं सांनाटां दर्श्व-यति, नं:पांश्चयाजम् । तस्याद्वि नःमावास्यायामुपांशयाज्ञ इति ॥६१॥ ( एकपुरोडाशायामिक पौर्णमास्यामुणांश्चयामविधानाधिकरणम् ॥१८॥)

ि १८ ] द्विपरोडाशायां स्यादन्तरार्थत्वात् ॥ ६२ ॥ पु० दर्भपूर्वभासयारिद्रमामनन्ति, छ्वांज्ञुवाजमन्तरा यजनीति । तत्रा-यमर्थः स्टब्स्यातः, पौर्णमास्यामुपांज्याज । तत्र च विल्वाद्या देवता इति । अस्त चोर्ध्व सोमाद्धिपुरोडाश्चा पौर्णपाली । पाक सोमादे-कपुरोडाशा । तत्रायमध्य सांश्रीयकः । कि द्विपुरोडाश्रायावेबोपांश-याज उत्र द्विपुरोडाशायामेकपुरोडाशायां चेति । कि प्राप्तम् । द्विपुरो-डाञ्चायां स्मात । कृतः । अन्यरार्थत्वात । अन्तरानंगीगेन हि अयते. खपां छ या.ज पत्तरा यजतीति । पाक प्रगेडाश सं ही वैनात्प्रोडाशाव-स्तरेनि बस्तो । द्विपुरोडाशायामन्तरा शक्यं कर्तु । नेकपुरोडाशायाम् । रेंत्र किया. पायसथाश्चरं स्यात् । तस्मादृद्विपुरोडाञ्चायामेवेति ॥६२॥

<sup>99 11 30 11 88 11 88 11</sup> 

भविद्यमहं किते-ग.। २ प्रथानेन संबन्धं यातीति +क. सु.। ३ प्रक्रती-सु । ४ प्रस्थादरे-क. **ब.** मु. १५ सब हि कियवाणे न यथावृतं इते स्या (-ब. ।

#### अजामिकरणःर्थत्वाच्च ॥ ६३ ॥

इत्रश्च द्विषुरोडाणादेवेति । कुनः । अजाधिकरणार्थेत्वस्य श्रूयते । जापि वा एतयज्ञस्य कियते यदन्वश्ची पुरोडाशाञ्चगोद्धयाज्ञमन्तरा यज्ञति । विष्णुरुवांञ्च यष्ट्यपेऽजाधिन्वाय, प्रजापतिवर्णञ्च पर्टट्यपेऽजाधिस्वाय, अधीपोभाञ्च ग्रञ्च यष्ट्यपेवजाधिस्वायेति । जाधिसाहरुवैभिति । पुरोडाञ्च योश्च साहरुवदेश उत्तरते । जाधि वा एतयज्ञस्य कियते यदन्वश्ची पुरोडाजे, पुरोडाजं ग्रुव्या पुनस्तृत्वीनः पुरोडाज एवेति । यत्र दोवस्तत्र दोपविद्यानार्थेन भवितत्र्यम् । तस्माद् द्विषुरोडाज्ञायाभेवेति । देश ॥

#### तदर्थमिति चेत्र तत्प्रवानत्वात् ॥ ६४ ॥

इति चेत्यव्यसि, तद्दर्यत्वदन्तरार्धनाद्दिषुरोडाजायायेव अवि-व्यतीति । तत्त्र । तत्त्रवानत्वात् । पौर्णवासी व्रधाननः, अन्तरार्थो गुणतः । उपांजुयानः पौर्णवास्या अवयवा विश्रीयते । उपांजुयान-स्वाच्यन्तराळं गुणः । एकपुरोडाखाऽपि भवत्येव पौर्णवासी । तस्या-मुपाञ्चवानः केन न स्यात् । अन्तरीळं तु गुणोऽसंपवः अविक्ष्य-सीति । तस्यादसत्यन्तराळे, एकपुरोडाखायाबुपांजुयानः कर्नव्य इति ॥ ६८ ॥

### अशिष्टेन च संबन्धात्॥ ६५॥

अभिष्ठेन आञ्चलेनास्त्रराजार्थनोयांजुराजन्य संक्रवः कर्तन्यः स्वातः। अस्राज्ञमुणक उपानुन न इति । न सन्तर्ग्न गुणस्वेन विभीयमानं परनामः । तस्राज्ञपुरिङ्गायायायुर्गजुराज्ञः कर्नन्य इति ॥ ६ ८ ॥

उत्पत्तेस्तु निवेशः स्याद्गुणस्याजुपरोधेनार्थस्य विद्य-मानत्वाद्विधानादन्तरार्थस्य नैमितिक-त्यात्तदमावेऽश्वती स्यात् ॥ ६६ ॥

<sup>83 11 48 11 89 11</sup> 

भादश्यमिति—तथा या नैरन्तयंग पुरोब्यक्षत्रमाल्यस्यकं भवशिखकः । २ पीर्व-मास्स्याययवः—हः। ३ अन्तरालं गुरो — इ. मु.। ४ भविष्यति —प.।

त्रकदः पसं व्यावनेयात । नेतद्रस्य । गुणस्वेनान्वराखं न श्रूयत इति । उत्विचने । व्यावनेयात प्राप्त । नेतद्रस्य । निवचने । व्यावनेयात श्रूयने, उनांजुणाजमन्तरा यज्ञीति । वस्सा- दस्य गुणस्यानुपरोधेन गुणी निवचने, नेकपुरोदावायां स्थान । नेकपुरादावायाणिकयमाणोऽनर्थको भवति । अन्वराखायो हि द्विपुरी- दालायां चियते । वद्यावे- अन्वराखायेस्याभावे, नेवदि दिपुरी- दालायां चियते । वद्यावे- अन्वराखायेस्याभावे, नेवदि दिपुरी- दिद्यावा न स्थान । व्यक्ति । वद्यावे न स्थान । अस्ति । वद्यावे न स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान हिन्ने ॥ दिपुरी- व्यक्ति स्थान स्थान स्थान स्थान हिन्ने ॥ दिपुरी- व्यक्ति स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य

## उभयोस्तु विधानात् ॥ ६७ ॥

त् बब्दः पसं व्यावनेयति । उपयोः पौर्णमास्योक्ष्पांतुपाजः । एकः
पुरोडाहायामां व स्वातित्यर्थः । कृतः । विवानात् । विवीयते हि
स एकपुरोडाशायामि । साऽपि हि पौर्णमासी । अन्वस्यैव नाञ्चपाञ्च पौर्णमास्यो अनिवाति पौर्णमासीबब्द एकपुरोडाश्चा वर्षेत्रकुः पक्ष्येत । तस्मादेकपुरोडाश्चायामिष स्यात् । ६७ ॥

# गुणानां च परार्थत्वादुपवेषवर्यदेति स्यात् ॥ ६८ ॥

गुणश्चान्तराकं प्रधानार्थं श्रूयन वर्षाज्ञयाजार्थेन, अन्तराखेनोर्दाद्वायाजस्थोपकर्वव्यभिति। नासावेकपुरोडाशायाष्ट्रपांतु गर्म निवर्तयेतृतहेति । पौर्णमास्यां श्रूयमाण जर्षाज्ञयाज एकपुरोडाशाया अपे पौर्णमासीस्वाचन प्राम्नोति । अन्तराके च खुनस्वादन्तराकेऽपि आभीति ।
एकपुरोडाशायायन्त्रतराळामावाज्ञान्तराळे स्यात् । तस्मादन्तराळस्य
गुणस्य शास्त्रं यदा पौर्णमासी तदेति स्यात् । उत्तर्वत्य । यथा, जववेषण कपाळान्युप्रधानीति वैद्यिवेषस्याः नेनिति गण्यते । एस्पिहापि यदारान्तराळं, तदारन्तराळे भविष्यति । तस्मादेकपुरोडाखायामिष् स्थादिनं ॥ १८ ॥

अनपायश्र कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशौ ॥ ६९ ॥

<sup>88 11 80 11 86 11</sup> 

१ अश्रुती-न हि द्विपुरोडाशी न श्रुयेते-ग.। २ यदा नोपनेषस्तदा नेति गम्यते-ग.।

खच्यते । नम्बन्धरास्त्रमुणक खर्गसुयानः श्रूपमाणोऽन्तगस्तामा-मादुच्यमानोऽपि पीर्णमास्यायेकपुरोडाबायां वैगुण्यान्तस्याध्यक्ष इति न क्रियत । न हि पौर्णमासीयंत्रमेषे व्यान्तरास्त्रस्यस्य स्थात विभीयते । अविश्वेषणे हि हिपुरोडः साय्योकपुरोडासायां च तिहिषानम् । तस्मादेकपुरोडाबायां प्रयोजनः भाषान् करिष्यतः हति । आह् । एवं सम्युषाश्चरामाभावादेकपुरोडाबा नैव कर्नव्या । अत्रो-च्यते । नैय दोषा । कस्वती हि सा भविष्यति, थेदा हिपुरोडाबा संमिष्यतीति ।

अवीच्यते । यथेकपुरोहाशायो वैगुण्यमुपांद्वयाजन्य स्यात्, ततो न क्रियेत । न तु वेगुण्यमस्ति । क्ष्मम् । अन्य । हि ती पुरोहाशावेनद्वियोयते, जामि वा एतयहस्य क्रियने, यदन्त्रश्ची पुरोहाशो, वर्णाद्वयाज्यन्तरा यज्ञतीति । यो वावन्दिती यया व्यव-हितो भवतः, तयोपांद्वयाज्याः कर्ष्वयाः तस्यन् न क्षाल्य इति गस्यते । अन्यायस्य तस्य काल्यव्यप्रेताशायामिष । क्ष्मम् । यो हि द्वयोः पुरोहाश्चयोभस्य स्त्र काल्याऽवाशायादी पुरोहाशो न न्वाः । तथाऽपि स पूर्व अभियोऽस्ति । तस्माद्वयः स एव काल्य, यो स्मान्तत्वर्वे ल लक्षितः । यथा, नागवेल्यायामागन्त्वयं, क्ष्यवेल्यायामागन्त्वयं, प्रद्वेल्यामामान्त्वयंभिति । यस्मिन् ग्राये न नागाः न कल्ल्याः, न पद्वेह्तयामागन्त्वयं क्षायाम्याः न कल्ल्याः, न पद्वेहत्याम्याः सावि स प्रव काल्यः । तत्र ह्यागनं क्षित्व । प्रवाहिष् दृष्टव्यम् । तस्मादेकपुरोहाश्यायामुणाञ्चयान करिय्य । ति ॥ प्रवाहिष्ट दृष्टव्यम् । तस्मादेकपुरोहाश्यायामुणाञ्चयान करिय्य । ति ॥ प्रवाहिष्ट दृष्टव्यम् । तस्मादेकपुरोहाश्यायामुणाञ्चयान करिय्य । ति ॥ प्रवाहिष्ट दृष्टव्यम् । तस्मादेकपुरोहाश्चायामुणाञ्चयान करिय्य । ति ॥ प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट व्यव्या । तस्मादेकपुरोहाश्चायामुणाञ्चयान करिय्य । ति ॥ प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट प्रवाहिष्ट विष्ट ॥

प्रशंसीर्थमजामित्वं यथाऽमृतार्थत्वम् ॥ ७० ॥ अय यदुक्तम्, अजामिकंरणार्थत्वादिति । तत्वरिहर्तकवम् । अत्री-

**१९**॥

१ यदि-क. मु. १२ मध्-क. १३ यस्मिन्निप मामे न नागः, राङ्वः, पः हृख-म १४ प्रक्री-क्षार्यमणीमवप् १ दल्येव वर्षेत्र मुद्रितपुस्तकेषु पाठो दूरवते । परंतु असिक्षके पाठान्तरस्य माध्य-क्षेत्रस्योपकम्मास्य पृत्र मुक्काशितः।

च्यते । मशंसेषे पांशुपाजस्य वैचित्रपेणः न त्वेतदेवात्र फलं विधीयते, यदजाःमिस्वमिति । कतः । बिहितस्य हि श्योजनं विशीयते । न चैवं स यपांश्याजी बिहितः स्यात । विकाने चार्थद्यविधानं दोषः । न च जामिकरणं नाम किविदिष्टं फळ्डा तस्मात्मग्रंभैपा । यथोपस्तर-णाभिधारणयोगमृशर्थत्वम् । अमृनं वा आज्यं मन्धे हविर्यदुवास्तृणा-त्यभिधारयत्यमृताद्वतिमंबैनां करोतीति । तस्मादेकपुरोडाशायामध्य-षांज्ञयाजः कर्नेच्य एवेति ॥ ७० ॥

इति श्रीभवरस्वामिकतौ मीमांसाभाष्ये दश्चमस्याध्यायस्याष्ट्रमः पादः ॥ दशमाध्यायश्च समाप्तः॥

90 11 7

इति श्रीभट्टकुमारिङिक्षेत्रचितायो मीमांसःभाष्यव्यास्वायां टुप्टीकायां दशमाध्यायस्याष्ट्रमः पातः ॥

दञ्चवाध्यायश्च समाप्तः ॥

#### अधैकादशेऽण्याये प्रथमः पादः ।

( दर्शपूर्णमासादिब्बाग्नेयादीनां समुच्चितानामेकस्वर्गफलकः नात्रि-करणम् ॥ १३॥)

[ १ ] प्रयोजनाभिभंबन्धात्पृशक्यमां ततः स्यादेक-कर्म्यमेकशब्दाभिभंगोगातः ॥ १ ॥ ति०

दशमेऽध्याये बानाभ्युचयनस्य हतम्। इत्यतिकादो तत्त्रावा पलसणं निर्वतिविध्यायः। तत्र यत्सक्वत्कृतं वहुनामुपस्यवि तत्त्वन्य-मित्युच्यवे। यथा, वहुनां ब्राह्मणानां मध्ये कृतः नदीतः । यस्त्वा-हृस्योपस्योति स जानापः। यथा, तेषावेन ब्राह्मणानामनुस्रेतनम्। श्रीक्षमण्यवादरत्ति—

साधारणं भवेत्तन्त्रं परार्थे त्वमकोजकः ।

एवरेव वसङ्कः स्वाहिष्यपाने साके वियो ॥ स्वि । साधारणं भवेचन्त्रभित्युकार्यव् । परार्थे त्ववयोजिक इति । या प्राधेष्ठावस्वस्वद्ययेव चानुष्ठीवमानः वरस्योवकरोति, सा परस्तस्यान् भयोजकः । यथा, पदवाक्रम्भा यानार्थेषुत्वस्वत् द्येभेव चानुष्ठीवमानो कोहित्यक्रस्कर्भणोरस्युवकरोतीति । पवभेत मसङ्कः स्थात् । अयं तु विशेषः वरस्व विवादि । यथारप्रसार्वो विधिवियने, परिविध्ते त्र तु स्वाह्मा सुद्युने हान्नस्थान । विध्यानि स्वाह्मा प्रश्चापिन तु कृतार्थस्वाप्त । पत्र्याप्त प्रयाह्मा प्रश्चापिन सुद्युने हान्नस्थापि । पत्र्याप्त एव तु कृताः प्रशुपोदान्नस्थोरनक्ष्याना च पत्रस्व विवाद स्वाह्मा प्रश्चापिन स्वाहस्यापि । पत्र्याप्त एव तु कृताः प्रशुपोदान्नस्थोरनक्ष्याना च पत्रस्व विवाद स्वाहस्यापि । पत्रस्यापित स्वाहस्यापित च पत्रस्व विवाद स्वाहस्यापित ।

दशमेऽध्याये बाधाम्युक्तयी वृत्ती । तत्राम्युक्तयो नाम न किविद्वस्तुक्तयं वियते । कित्युवहीसेत्त्यात्रा न बाध्यरत इति वाधामाव्यात्रमम्यूक्तय इत्युव्यते । असिमश्र दश्यमे चोदकमाणानां प्रत्यक्षाविहिशानां च पहार्यश्चानियत्ता चिनितता । इह त्वेकादशे, इयाताविशेषध्यित्त्यते । यत्र त्रयो यागाः श्रूयन्ते तत्र, सेथमियता किं तन्त्रेणोताऽऽअस्यिति ।

ननु द्शमानन्तरमङ्कानां तन्त्राकाधिनताः युका, तेषामियताववारणात् । प्रयमेऽ-विकरणे फळं बिन्त्यते । तथे प्रता न मर्वति । तत्पानस्य दशमेन नास्नि संबन्धः । किभेकैकस्य फळमुत संहतानामिति कटियो दशमसंबन्धः ।

९ वर्तियेष्यते—ग.। २ श्लोकमुद्दा-क. ख मु. । ३ प्रयाजाः परार्थाः पशोः-ग.।

मक्रुनमिद्यानीमुच्यते । तस्त्रावापरुक्षणं प्रतिकातम् । तदुरुषो । दर्शपूर्णमासयोः प्रपानात्यामेगादीनि । तेषां सर्गाः फर्छ श्रूपते, दर्शः पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यमेगेनि । स किं तेषां तस्त्रेण भवनि, उत भेदेनति । एवं चातुर्मास्यादिष्यणि द्रष्टच्यम् ।

ननुष नैवात्र स्वभैः फर्छ श्रुपने । स्वर्गकामपदेन ताबत्युक्षपोऽधि-धौपने । पजेतत्यनेनापि यागानिशैत्तः । तथोवीक्षेन संवश्यः । केने-कानी फर्छपुरुपते । अनेनेत्र स्वभैकामपदेनेत्याद् । ननु पुरुषस्यार्थे बक्ता । न स्वसु कश्चित्युक्षपः स्वभैकामपे नामास्ति । ननु च यस्य स्वर्गे कामपः स स्वर्गकाम इति । पंतदेन न जानीयः कस्य स्वर्गे काम इति । य एव दि स्वर्गकामः स ख्वास्वर्गकामी भैवनीति । जवा तर्दि कालीपदेशोध्यं भवति । यदा स्वर्गकामस्त्र स्वर्गकामः स्वात् ।

उच्यते । यदि समुदिनानामेकं कलं ततास्तवाबायिकः । घटने । अभेकेकस्य फलं, तास्तव्यं नास्त्येव । तस्मास्वयनीयिकरणगरम्यते तत्त्वावायसिद्धये । द्वितीयारीस्यये पसक्षेत्रेत, कि संस्तान्यक्षात्रेकं कत्त्वतार् कृषेतित, उता निरवेता-णीति । अथवा तत्त्रवारसायात्र्येत प्रयम्पयिकरणं विस्त्यते । 'यजेतें ' इस्य-नेनाऽऽक्षिष्ठः कर्तास दिशाय्यो स्वर्गकायक्षत्रेत् । यथा ' राजा राजसूयेन यजेतं 'इति । विशेषणं च कर्गक्षं सातीति ।

्षेतं व ४.दि रैतमे निस्यमेव कामध्ये, नास्यानि ब्रह्मावंसादीनि, तथा सत्यसावा-रणस्याद्विजेषणार्वकारस्य । न विद्याः कथिदित्ति । यदि वा स्वर्णे न कदाविस्ता-यने, तथाऽपि तैनोक्ष्य विजयो विस्ता । स्वर्षक म एव च इति । किस्बीहरीाऽपि नास्ति यो न कदाविस्त्यों कानयते ।

अधीच्येत यस्यां वेळावां स्वर्गकानाः, तस्यां वेळाया दर्शगुर्भासादीनि करिवैयति । एतदपि न यटते । दावस्यातं प्रयत्नं निवैतियति तावद्वेके कापा उत्पद्यते ।

प्रश्नित्व प्रश्नित्व हैं . र र म भवतीि— 5. । ३ प्रथमाधि प्रश्निति निरुप्तायाधिरताया द्योव शतकपमण्डयत द्वार्थ : ४ । नतु वंशत्र हव वेः फर्ळ प्रश्नी ? इति माध्याधीनाइ—य वेदेखा-दिना । ५ । न ७० क्रांबदी हिंगुद्धार भारतातीमाइ— एवं वेद्यादिना । ६ हवीं निरुप्तेवैति— वर्षाने निर्मामिरको : ७ विद्योवित प्रकृत करून इी न्द्यं वेत्र प्रश्नाय दिन द्वेषरा । ८ अरक्क स्पर्दी-मु ० १ तम्मेद्ववैति प्रह्माक्तमनपंदिरोग्यः । ९० करिया मेति-जनाः वाळप्रदेश विद्योव वर्षान्व युव्यन इति प्रशम् ।

सर्वेषु काळेषु सर्वे कामा अनियमेनोत्ययन्ते । तत्र न कश्चित्काळविशे वोऽनेन श्रवयते च्यवदेष्ट्य ।

एवं ताई नेवायं पुरुषे(बहेबो नापि काळोपदेश: । किं खळु । फळकाबो निभित्तव् । स्वर्गाविषये काप उत्त्यक्षे यनेतेवि । यथा कपाळे नहे यनेतेवि । अस्य प्रस्तयं सूत्रेणैन परिहार उक्तः । फळकाबो निभित्तविति चेत् । ने तिरयत्वात् , हिन । नित्यान्यक्षिक्रोबादीिन कर्माणि । तानि यदि निभित्ते विविधित्ते, नित्यत्ववित् । विहर्गने । स्व नित्यत्वविद्वा यावण्जीविक्राया उर्पन्यवेत् । छिङ्कानि च, अप वा एप स्वर्गाळोकाच्यवते यो दर्श्यूणीयासवाजी सन् पौर्णेन मामीनमावास्यां वाद्रिवरावविद्येवनाद्वीन । परिश्वेषात्मळसंयोग एवायम् । कथं पुनानेन सब्वर्ग फळं विधात्व ।

यदि च शुद्धमेत स्वर्ग कामधेत तथा यथाश्चती दर्श्वपूर्णमासी ऋती स्वानां, नेतरया। म चेहेंबा: कश्चिद्धियते। तस्मास्काल्ह्यारेण विशेषणं नंघटते।

र्बोर्डयं नित्यानित्यविरोध उक्तः स नोयपयते । कप्त्या स्थापि स्वर्गकामदाव्येन सहस्राभियोयने, तरणापि नित्यानित्यविरोधो भवरोष । दर्शयौजीमासी यावज्ञानं कर्तेच्यो ज्ञाती, प्रमः ज्ञामेन कर्षश्यातित न कश्यात्रितिन विदेशोऽस्ति। न चेहदाो नित्यानित्यविरोधो मस्ति । आग्नेपाइप उत्पन्नः । नेपानुत्यित्वचने न नित्यत्यपद-ग्रम्थते, न क्रम्यसम् । ते तु विश्वितिन्याण एक्षेन बान्नेन पावच्नीवं प्रति विश्वी-सन्ते, अपरेण स्वर्णम् । न च यावच्नीवर्रतिकाण वोहन् ग्रोः पत्रस्थानेला विश्वेन वेन स्वर्णव यावच्नीविके कर्षस्थान एव क्रमोऽसि कर्तव्या होते । तर्सारकाम्य-नित्याम्यानुरुविरोधित्याया ।

तेन नर्छन्यया वैर्यने । स्वर्गकामग्राब्देन निमितं नामिश्रीयने । सर्वस्मन्तेन निमित्तमुच्यते । यथा 'मित्रे जुड़ोति 'हति । पहुतेन या, 'यस्योलयम् 'हति ।

१ (अ० ६ पा० ४०० २ स्०९)।२ ( अ० ६ या० २ अ० २ स्००)। १ विख्यो-स्वा—स्व. । ४ उपस्थय-१—क.। अपरुव-१—क. छ.। ५ द्रंदा इति-साङ्ग्रयालय-वेतसमाः सिपरेनंद स्वरंभित कानरमान दत्ये । ६ वाध-कारेण कडाझ्ये निमेत्तं प्रवस्थिय बङ्का, नित्या-सिपरेनंव विद्याप्त रेत्राचित्रः त्या १ इति नित्या प्रवस्था । ० दशेषो इत्योति—कस्येतं पूर्वे रेपः। ८ व्यर्षेवीदन्यी-नः। १ इति नि—इत्यवनामहिरोधः स्वादिवि पूरम्। १० वर्षेत इति-निर्वातिकवित्राक्षण्वाति हेवः।

तदुच्यते । स्वर्गकामो यजेवेति, यदि वा स्वर्गकामो यागायोपदि-स्वते । यया छोहिनोप्णीयांः भचरन्ति । यदि वा यागः स्वर्गकामाय । यया माळेनः स्नापात्, बुजुत्तितोऽश्नीयादिति । तत्र यदि स्वर्गकामाः कर्मण उपदिस्वते, उपदिछोऽपि न मनर्तेत । को हि परार्थ भयासमाः तिष्ठेत् । तथा कर्मचादनाऽजयिकै सम्बति । अया यागः स्वर्गकामायः, तत्रोऽभित्ती भवति । अपि च यागविषौ अस्यर्थः परिग्रहीतो मवि-प्यति । स्वर्गकामिवयौ वास्यायाः । तस्माद्यागः स्वर्गकामयोपकारकः । स्वर्गकामस्यानेक उपकारः पश्चयुत्रप्रामान्नायादिकामः । स वदि पुत्रा-स्वर्णना मन्यत्ये करोति, ततः स्वर्गकामश्चरीऽविवत्तिवार्यः पुत्रप्राम् सायादीनामन्यत्ये करोति, ततः स्वर्गकामश्चरीऽविवत्तिवार्यः पुत्रप्राम् त्रवचनो मवति । तथाँ च।ऽऽन्यैनयभेव । अनन्तरेणापि हि तद्वनं पुत्रववात्रवार्वे वार्यायानास्वर्यो अवँतीति ।

न चार्य सम्बन्तः। न च बहुतेनै युक्तः। तस्मादनेन स्वर्ग कानयमानः पुरुषोड-भिषीयते । स च पुरुषः कि सम्बन्धेन स्वर्ग कामयते, उत साधनस्वेनीते । द्विः-भँकाराऽपि कामनाऽस्ति । यद्ययं साधनस्त्रेन स्वर्गभिच्छति तथा सति भीतिषिशिष्टेन द्वस्येण यागः सावनीयः, तैदाऽपि न कश्चिच्छन्दोऽस्ति, येन फछन्मिधीयेत । यो द्वेर्य स्वर्गकामदाब्दः स साधनवचनः। अनेनापि प्रकारेणानारच्यस्यिकरणम् ।

ह्दं द्व पछे निराक्ततम् । रैंक्योस्य साधनस्वेन न कामना । किं कारणम् । सिं कें कानयन्त, रवर्गो मे स्थादिति । साध्ये च मुख्या कामना साधने तु नान्तरंपकी, सायनेन विना साध्यासम्बान् । तस्मारसाधने या कामना सा गोणी । अपि च ' यनेत ' हति सावनावचनः श्रुस्या पुरुषाधैनासिपति । स चाऽऽसिष्ठः । किंग्यं प्रथमं प्रथमं प्रथित । यदि च किंग्यो यागेन प्रेत तदा चोदितमिष यागं न किंग्यक्ति । तत्र विदिवर्षोहर्यत । तस्सायः स्थाँ साध्यस्वेन कामयते, तेन असणन्योषाय आसिष्ठः । तत्रोपायस्वेन यागो विधीयते ।

१ कोहितोष्मीवाः । यदि—क. स. मृ. । १ भविष्यति—ग. । १ हर्गकामस्यानेक्ट्रव-पद्ममामात्राधादिलाभकरः-क. स. ग. । ४ तथा चोदवानर्यक्यमेव—ग. । ५ अवि—क. स. । ६ यवृद्दं नेति—दं भावाववयुगेकर्दकं तिमालादिशुग्यस्ता । अन्तवा ग्यः कामयेत प्रमा-वेया देशादियु यथ्कद्योगालकामनाया तिमालादे स्या । मुल्युफिस्ट्र विधिया सल्यापिद्धतसा-दित । ७ द्विमहारा-न. मृ. । ८ तदा य—य. न. । ९ योऽप्यर्थ हर्ग-—य. स. । ९ व्यक्ष्यं बाष्यांचेन कमवा-न. न. । १ १ कि शब्दं-न. मृ. । १९ कि स्वय्नि-स. स. ।

तमानेककभैसंनियाते दर्शपूर्णपाय दिषु भराते संघयः । किं तत्त्रम् मेर्या फळाडूत भेदेनेति । किं मासम् । भेदेनेति । किं कारणप् । इमान्यामेषादीति पथानानि परस्परानपेसाभिमोदनाभिः पृथाभूतान्युरप-भानि पृथमेर फळावाहात् सित्ता । तत्सीनियौ स्वर्णादि फळं श्रूपमाणे भेदेनाऽऽकाङ्क्षितस्वाज्ञेदेनेव संवध्यते । तस्यात्मितप्रधीनं फळभेद इस्वेचं मासम् ।

प्यं भारे, इदयारभ्यते, प्रयोजनाभिसंबन्धात्य्यस्थतां ततः स्यादैकक्रम्येयेकशब्दाभिसंयोगात् । पृथग्भृतानामप्येवेषामाग्रेयादीनां ततः
स्यादैकक्रम्येष् । कुतः । प्रयोजनाभिसंबन्धात् । प्रयोजनं कुळ्म् ।
कैरवस्येवेषां समेतानां संबन्धाद्-संयोगादिस्पर्थः । ऐकक्रम्थीपति ।
कर्षश्चन्देनात्र फळ्पुच्यते, क्रियत इति । वद्यप्याभेकं तान्यकक्रमीण ।
तेषां भाव ऐकक्रम्यम् । एक्रक्रमित्यः । कथं पुनर्जायते समेतानासाम्रेयादीनां फुळ्न् योग् इति । एक्ष्वन्दाधिसंयोगातः । य एवां सुनदिवानाभेकः बन्दो वाचकाः, वेनैतः न्याभ्यायः फळं मन्यते, न सेदेन ।
यथा प्रायोगोदपानः स्वेयः, प्रापेण वदानः स्वयः इति, प्रापबन्देन
समुदायब्यनेन संगुश्य कृषो विश्ववानाः स्वयः द्वितेः पुनर्थिकः सन्यते,
न शिव्यर्षं क्रपेयः। प्रविवानाः स्वयः प्रविवेक्षं प्रयोगेकः सम्यते,

अत्र प्रन्यः । य एवां समुद्धितानामेकः सन्दो वायकस्तेनितान्याभिषाय फळसंबन्धः इतः, दर्भवूर्णमासशन्देनेति । य एवां समुद्धितानामिति । केवा-म्-आप्तेथायोग्ने एकः सन्दो वायकः इति-दर्भवूर्णमासशन्द इत्यर्थः । वेते-तान्याभिषायोग्ने-दर्भवूर्णमासशन्द इत्यर्थः । वेते-तान्याभिषायोग्ने-दर्भवूर्णमासशन्द समुद्धाये न दर्भवुर्णमासशन्दः समुद्धायेवन्तः । यि समुद्धायोग्ने न दर्भवं, न देवता, न किया । कि तहीं । गुँगोऽसी । तस्य गुणस्वार्थोगेन सामाना-भिक्तर्यं न स्थात् । कितः व सामानाभिक्तर्यं, दर्भवृत्याया वर्णने । तस्यन्ति सस्याप्तिकने । स्थान् । कितः व सामानाभिक्तर्यं, दर्भवत्यया वर्णने । स्ववेत् । स्थान्यस्ति स्वर्गने, केन, योगेन, कर्णन दर्भवृत्योगासस्तिकेन । वर्षाः प्रधानसूत्री यायाः साथनमुष्यिवमानश्च । तस्यानेवापितरेतत्योगो विवासितः ॥ १ ॥

९ एवं प्राप्ते हुमः : प्रयोजन-मः । २ तत्प्रश्येषां – इ. । ३ ऐक सल्प्यं –- व्रः । ४ ड्रुगः --सः । ५ यामेन – क्रियास्यक्षेणेति दोषः ।

#### शेषवद्रा प्रयोजनं प्रतिकर्म विभाज्येत ॥ २ ॥

नायरेकान्तः, यत्समुदायश्वन्तेन संयुष्टेयोच्यते तत्ममुदितानामेव अववीति । येदेनापि किंतिवद्भवति । यवा गणाय स्तानं, गणानुत्रेपनापिति, अनुत्रेपनादियेषो मणशन्देन समुदायवचनेनापि संधीउयोक्तो न समुदायेन संवय्यते । केन तर्हि । समुदायिथिः । प्रतिपुरुषं हि स्नानाद्यावर्तते । अतः श्वेषवद्दा फक्कं भिद्येत, कूपबद्दा तन्त्रं
स्यादिति, अवेशिषकोऽयं हेतुः समुदायश्वन्दसंयोगः । तस्माद्धेत्वग्वरं
वक्तन्यम्, अत्रेष विशेष इति ॥ २ ॥

सोऽयमुच्यते —

# अविधान। तु नैवं स्यात् ॥ ३ ॥

नात्र यागपुरिक्ष्य फर्ळ विधीयने, स्वर्गेण यागं कुर्वादिति । किं ति । फर्ळपुरिक्ष्य यागो विधीयते । स्वर्गे यागेन कुर्वादिति । किं कारणपू । याज्य विधायिका विभक्तिः यजेतेति, सा यागं अरुत्या विद्याति, फर्ळ वावयेन विद्यात् । ति युत्ता स्वायदि फर्ळ विधीयते । किं युता स्वायदि फर्ळ विधीयते । फर्ळ विधीयते । किं युता स्वायदि फर्ळ विधीयते । फर्ळ विधीयते । कार्त्यवे किं नुयेन । न हि द्वेपिकीयपानयोः संव-व्योऽस्ति । अनुवाद्य संनिहितानापान्ये प्रांतीनं स्यात् । तानि च परस्परानयेक्षाणि मियो विभक्तान्युत्रश्वातीति विधायते वैद्यते । कें कें संवैद्यते । अय पुत्रवेल्यये विभीयमान आक्षेपात्यो यागाः धव्हेन समुद्रायवचनेन फर्ळानेईत्वाचुपादेयत्वेन चोद्यन्ते । चोदितानां समुदिन्तत्वं गुणः संनिधानविश्वेषाची गम्यते स विवक्षितो भवति । अविवन्सायां कारणाभावात् ।

यदि यागा विश्वीयन्ते, दर्शपूर्णमासशब्देन विश्वेष्टुं न श्ववयन्ते । न हि विश्वीयमानस्य विश्वेषणं भवति । यत्कारणल् । विश्वेषणम-प्यविश्वीयमानं न भवति । न च द्वयोविशीयमानयोः परस्परसंबन्धो

अत्र ग्रॅन्यः । विश्लेषणमध्यविशीयमानं न भवति । न च द्वयोविषीय-

<sup>[ 1 1 ]</sup> 

१ संयोज्य-सः । २ संग्रुज्य-गः । ३ संबध्यत-गः । ४ अत्र प्रन्यः-चोयप्रन्य इत्यर्यः ।

सबति । कि पुनरत्र विश्वेषणेन कार्य, यावता रूपवतामानेपादीनां संनिषाबरूपो दर्शपूर्णपासाध्यां यत्रेनेनि यजित्रव्दः सपुरायवचन हैति । किमये तर्हि दर्शपूर्णपामश्रन्दः । अनर्थक्ष्य, नित्यानुवाद-माश्रम् । यथा, इन्द्रेण देवेन दृष्ट्यं, इडान्बाऽऽतिथ्या संतिष्ठते, नानु-याजान् पजतीति । अथवा, वाक्याधेस्येवात्र विवानं न्याय्यद् । श्रु-स्वयं हि बिधोयमानेदर्शपूर्णपामश्रन्दांऽत्रर्थक एवाऽऽत्रयते। नाव्यापं दृद्धपूर्णपासश्रम्दां विश्वेषेनार्थेवात् । यजतिरिष भावनार्विभानार्थे माहोऽत्रयुत्ते। स्वयाधिकार्ये प्रमाहोऽत्रयुत्ते। स्वयाधिकार्ये माहोऽत्रयुत्ते। स्वयाधिकार्ये स्वयाधिकार्ये प्रमाहोऽत्यावात् । स्वयाधिकार्ये स्वयाधिकार्ये प्रमाहोऽत्यावात् ॥ ३ ॥

शेषस्य हि परार्थत्वाद्विधानात्मतिमधानभावः

#### स्यात्॥ ४॥

यमु श्रेषवदिति–श्रेषस्यानुलेपनादेः परार्थेन विधानं, पुरुषसंस्काः रकत्वेन । एवं देंष्टार्थो भवति । अन्यथा, अद्दृष्टं करम्यितव्यं स्यात् ।

मानयोः परस्यसंबन्धो भवतीति । अयुक्तभिदं दूरणम् । अरुणादीनामप्ययं दूरणप्रकारः स्थात् । यथा भवता वर्णितम् । बैङीयांध्यायमेव न्यायः, यद्भावनया सर्वेषां संबन्ध इति इतरेतरसंबन्धनस्वार्थः।

कार्त्र प्रम्यः । किं पुनरत्र विशेषणेन कार्यः, यात्रता रूपवनामाग्रेपादीनां संनिषाकरूपो दर्शपूर्णमासाध्यां पत्रेतेति यज्ञतिश्वन्दः समुद्रायवचन इति । तद्युकस् । यथैवाऽऽप्रेयादीनां द्रव्यदेवतेन रूपवस्त्रम्, एवं प्रयाज्ञादीनामापि । तत्र न कॅश्चिद्वे विशेषो वियते । न च संनिधाने । तस्मात्रमञ्चनस्वाविशेषाससर्वेषा-मैव फले विशानं स्यात् ।

यर्विषे च दर्शपूर्णवासाम्यां स्वर्गीमिति संबन्ध इति । एतस्त्रीये माबोबीधिकरणे निराक्षतम् । धाँग एव फले विधायने । तस्माद्रावना सर्वविश्वेषणविश्विष्टा विचीयते ॥ १ ॥

९ हित ज्ञानम् ⊢ा.।२ इष्टम्-६ ग.।३ विवेधेल-ग.।४ इल्लोऽर्थः-स. मु.। ५ किस्त वितकायवेदं चौद्यामित्याह् —वजीवांश्रोते ।६ अत्र मन्यः—यितिहारमन्य हायर्थः। ७ कीसद् । १विवेषः—मुः।८ यदिषे पदिहारान्तरमुक्तं, अवनेद्यादिमाण्येण, तदिषे निराकरीति—यद्यीर-स्वादिमा।५ (त्र० २ पा० १ अ० १)। ९० वाग एवेति—मावार्याधिकारणन्यायेन दृति पृष्टं केषः।

तत्र गणः पुरुषलक्षणार्थो मवति । धवनोति व संवन्नात्पुरुषाँ छत्-वितुष् । अद्दृष्टं वा कल्पवतां, क्षणा विति । दृष्टा लभाणा कर्याचेत्रं न्याच्या । तस्मात्पुरुषलक्षणार्थो गणः । न च लक्षणं कविंण संवध्यते । किं तर्हि । लक्षितः । तद्यथा ग्रुक्तवासमानवेति । यदा तु शुक्के वाससी पुरुषलक्षणार्थक्षच्येते, न तदाऽऽनयनेन संवध्यते, इति । एर-पिदापि न गणा कार्येण संवध्यते । किंतु पुरुषा एव कार्येण संवध्यते । तस्मादनुलेपनादि मतिष्यानं भिद्यते ॥ ४ ॥

( अङ्गानां प्राचानोपकाररूपैककार्याधिकारणम् ॥ २ ॥ । अङ्गिषिदानां चिन्ता । किपङ्गानि संसूच कार्यं कुर्वन्ति, उत भेदे-नोति । तत्रेदमूच्यते—

[ २ ] अङ्गानां तु शब्दक्षेदात्कतुंबत्स्यात्फलान्यत्वम् ॥ ५ ॥ पू०

यथा प्रधानानां समेवानायेकं फळं, नैवसङ्गानास्। अङ्गानां तु प्रयोजनान्यत्वस् । अङ्गानां तु प्रयोजनान्यत्वस् । अङ्गान्याव्यत्वस्य पृथक् फळस् । किं कारणस् । अन्द्रभेदात् । चोदनायेदादित्यथे। सिथयो प्रजलि, तनुनवार्य प्रजति, इत्येवसादिभिः परस्परानपेक्षाभिष्योदनाये। पृथक्त्वाङ्गानि चोयन्ते । तानि पृथगेव प्रयोजनात्याकाक्ष्मन्ति, न साहित्येन । साहित्यानुकत्वाद्वा । अवस्त्रेषां पृथगेव प्रयोजनेदिससंवन्यो विद्यायते । कतुत्वत् । या कर्तुषु सीयादिषु पृथगेव प्रयोजनेदिससंवन्यो विद्यायते । कतुत्वत् । या कर्तुषु सीयादिषु पृथगेव प्रयोजनेदिससंवन्यो विद्यायते । कतुत्वत् । या कर्तुषु सीयादिषु पृथगेव प्रयोजनेदिससंवन्यो प्रयोज फळसंवन्यो प्रवन्ति ॥ प ॥

अर्थभेदस्तु तत्राथेहैकार्थ्यादककर्म्यम् ॥ ६ ॥ सि॰

युक्तं, यस्कतुषु फलभेदः । शब्देन तत्र भित्रानि फलान्युक्तानि । सौर्यं चर्वं निर्वेपद् ब्रह्मवर्चसकामः, ऐन्द्राग्नमेकादशक्तपाछं निर्वेपेत्र-

<sup>[81]</sup> 

<sup>ं</sup> समिषो यजति ' इत्येवमादीनि परस्परिनरोशाण्युत्वयन्ते । उत्पचमानानि प्रयो-जनमपेक्षन्ते । प्रयोननापेक्षायां वैकेकं कतूपकारं साध्यतीतरिनरपेक्षम् । नात्र कश्चिच्छब्दोऽस्ति, य इतरेतरयोगं कुर्यात् । वेनैतानि संहत्य कार्यं कुर्युः । षस्मा-देनैकस्य कतूपकारः कार्यम् ॥ ९ ॥

१ कतुबकारणस्यां—ग.।२ अङ्गानां प्रथक् प्रयोजनम् १-क. ख.।३ केंद्रेषु प्रथक्तेन-क. ख.।४ एकैक्सिति—प्रायेकनेवाङ्गीस्त्यर्थः।

जाकाम इति । इर्रेकार्थ्य स्विचामङ्गानामेकोऽर्थः, प्रचानेष्ट्यकारः । उपकारापेकार्या ग्रङ्कानि श्रूयन्ते । तानि सर्वाण्येकार्यामि भवन्ति । नन्वेचं सर्वेकार्थस्वादेषां विकल्पः प्राप्तोति ।, वस्पते तत्परिहारः, विभेश्लेकश्रुतित्वादिस्यत्र यथा विकल्पो न भवति । अत ऐका-

नःवेचं सत्येक्स्पेरवादेषां विकला इति । एषा परिचादमा नेशिचछति । कथमत्र पूर्वः एक्सेक्सिटरनिरपेसं कत्पकारं साध्यतीति । तेनाधादेव विकल्यः । ' अर्थभेदस्यु तत्राधेक्षेकार्ष्यादेककर्यम् ' इत्यनेन यदीत्रेतरमुक्तानां कत्प-कारः प्रतिपादित एवं पूर्वपक्तिराकरणं कृतं स्यात् । एवं च कृत्वा विकल्पपरिचीन् दना नोतिष्रति ।

अभेदं सुत्रं नेतरेतरथोगं प्रतियौदयेत्कत्पकारं प्रति । तथा च सित किं निराकृतं पूर्ववसस्य । वेदि , अथ यदुन्तय, इत्थादिना स्टेकार्थन्तेन, इत्युक्तवा, न परिद्धि- यते । सर्वाणि च प्रधानस्योपकुर्युः । निकानि च कार्याणि कुर्युः । तथ्यथा कार्रक्षाणि कर्वादिनिर्तति। अनेन किं सिध्यति पूर्ववस्तादिनः । एवमि सर्वाण्येव प्रयो- एच्यानि । सा च परिचोदना, या स्वप्तं वा स्थापयित, परपक्षं वा दुव्यति । यश्च द्यान्तः, असौ सुतरामविकल्पं प्रतिपादयति।

अवमध्ययुक्तो प्रन्थेः । समिदादिभिन्नो न्ये रङ्गानां मयोग उच्यते, सिद-पनिः मयोक्तव्य इति । यदि सत्तामात्रमनेन कियते, तथा सित निर्धे काङ्करवा-देवां प्रकरणेन संबन्ध एव न स्थात् । द्वयाहिं साकाङ्क्योः संबन्धो मवति । तस्मादुत्यथमानानानेनैतेवा तिस्न आकाङ्क्षा उत्पयन्ते । विधायको नास्ताति चेत् । अध्वादादिना कल्प्यः । यत्र च विधायको विधनेऽङ्काना तत्राप्येकं कार्य वाल्यं सिद्धानितनः । तत्र योषपत्तिः साऽत्रापि सविष्यति, इत्यनयोपपत्त्येतन्त्र घटते; यद्विः घायको नास्ताति ।

९ (अ० ९९ पा० ९ अ० २ सू० ९६)। २ दळ्य । तथा च विक्रयो — गा. । अतिपाय चेत्र, कतुष्करं अति लेकार्यम् — क. मा. ४ एवं ' झब्द नेदालीते चेत्र, ' हित सूत्रे यावोचार्या च व्यवस्थानी — व्यक्तांत्रास्य कार्यनेदे स्वयतीत्यां च अध्यति — व्यक्तांत्रास्य कार्यनेदे स्वयतीत्यां ने अध्यति — व्यक्तांत्रास्य कार्यनेदे स्वयतीत्यां । इत्याप्ति — क. । ७ द्यवताति — अत्र च स्वयद्धः — वेक्का इति । एएपञ्चा स्वयायाः । ० द्यप्तता होले नेदेन विक्तात्य त्यायाः । ० द्यप्तता होले नेत्रास्य द्यायाः । ० द्यप्तता होले नेत्रास्य क्यायाः । १ प्रमाणे क्यायायाः । १ व्यवस्थाः । १ प्रमाणे क्यायाः । १ व्यवस्थाः । १ व्य

र्ध्यादङ्गानामेकं कार्यामिति ॥ ६ ॥

शब्दमेदान्नोति चेत् ॥ ७ ॥

अथ यहुक्तं, चोदनाभेदादङ्गानायधेभेदोन्याय्य इति। तत्येरिहर्वन्यम् । पिह्नं तदेकार्थस्वन । न परिह्नियते । सर्वाणि च प्रवानस्योग हुर्युः । विद्यानित च कार्याणि कुर्युः । तथ्या कारकाणि कर्वादीले । सर्वाणि तावस्कियाया उरकुर्वेन्ति, । अभ च प्रतिकारके कार्यभेदः । इदं तिह्रं परिहित्ये । यादे सिम्दादिभिवानियेरङ्गानां मयोग उच्यते, सिम्प्राज्ञाः प्रयोक्तन्यः, तनुनपाधनिः प्रयोक्तन्य हित् ततः स्वाम्पर्योजनाकालुक्षा । सा च भवन्ती भेदेन स्थात् । न त्यत्र प्रयोग प्रयोग उच्यते । विद् विहें । क्या मात्रमाल्याचे । एवंद्यस्थानावा । इदं भवनीति । तत्कस्य इत्योः । प्रयोगवयनस्य प्रत्यप्रयाभावात् । अर्थन च प्रयोगस्य कत्वाद् । क्रयुनरेषां प्रयोग उक्तः । उत्तरस्य द्विधिन्यामः । न चेदव प्रयोजनाकालुक्षा, क्रवाः । इत्यस्योग न विद् प्रयोगन्याकालुक्षा, क्वाः । उत्तरस्य द्विधिन्यामः । न चेदव प्रयोजनाकालुक्षा, क्वाः । व्यत्यस्य ॥ भेदः ॥ ७ ॥

कर्मार्थत्वात्प्रयोगे ताच्छा्यस्यं स्वात्तद्यंत्वात् ॥ ८ ॥
भवानानां भयोगे उद्यमानेऽङ्गानामित ताच्छ्यं स्वात्ययोगस्व । तेनैव मवानप्रयोगववनेनैव अब्देनाङ्गानामित प्रयोग उद्यते ।
दर्भपूर्णमासाभ्यां यर्जनेति । कृतः । कर्मार्थत्वात् । क्रिवार्थत्वादित्यर्थः। फलस्य क्रिवार्थं दर्भपूर्णमासी श्रूयेते, दर्भपूर्णमासाभ्यां
स्वर्गं क्रुयोदिति । तवाऽऽकाङ्का भवति, क्रयमिति । सा सामदादिसिश्रोदनामितंवरर्थने । समिश्रो यमति, तत्त्रपातं यज्ञतीर्थवभिति । तत्कस्य हेतोः। तदर्भत्वात् । तदर्भ एताः सामदादिचोदनाः। नेनाऽऽकाङ्कितत्वात्, अफल्टत्यात्, फल्यवरसंनिंधानावा । सेषा

तस्मदितानि सत्राध्यन्यथा वर्धन्ते । 'अधेभेदस्तु तत्रायेहैकार्ध्यादैकहर्ष्यं ? इत्यनेन सूत्रेण सर्वेषामङ्कानामितरेत्रण्यानां कन्यकारनिर्शृतिः पत्रं कटपते । कर्ष-भाषाकाङ्सायामुत्रलायामङ्कानन्वः । स कर्षभावः यस्मिनेव सणे प्रयानान् गृह्याित तस्मिनेवानुवानादीन्याये । न च मिनः कर्षभावः, चन मिन्नः,नि संबद्धरेत् । तस्मास्मवेषामितरेतर्ण्यानां कन्यकारनिर्भृतिः ष्रष्टम् ॥ ६ ॥

श्रव्दभेदाश्रीते चेत्-इति प्रत्यनुभाषमभूत्रम् ॥ ७ ॥

१ तस्यारहियते । सर्वाणि च--गु. । २ च त्वन्न तेवी-ग. । ३ निक्रैयेते-अ. न. । ४ स्रवि-धानाच्येतो दर्शक्ते-ग. ।

दर्भपूर्णभासबोः फर्कं साथयतोरितिकरिन्यता। न चैतिकरेन्यतायन्वरेण कवैचोदनाऽर्थवती भवति । तस्मारसेतैकर्वन्यताकस्य कर्भणः भयोग-श्रोयते । तथा च सिद्धमेतस्ययानमयोगवचनेनैन छन्देनाङ्कानां मयोग-श्रोयत १ति । एवं च सस्येकश्चन्द्रचोदितान्येनाङ्कानि । तत्र यंथा प्रधानानावेकश्चन्द्राभिसंयोगास्फक्षेत्रवयु , एनमक्गानावपीति ॥ ८ ॥

अत्र।ऽऽह । नेतद्युक्तम् । कुतः ।

# कर्तृविधेर्नानार्थत्वाद्गुणप्रधानेषु ॥ ९ ॥

केर्नुर्रम मनार विभिन्न, दर्शपूर्णनासाञ्चा यजेतेत । यशङ्किषु सा-ङ्गाञ्चामिति, त्रयोनीनार्थन्तम् । मधानिभिन्न फळार्थः । अङ्गविधिः मधानार्थः । तत्र मधानानि फळं अति विधातन्यानि, अङ्गानि मरपन्यानि । न च विष्यतुवादी दृगपरसंगवनाः। दंशाजेकेन वालयेन मधानानि, तेषां चेतिकर्तन्यता सक्या विधातुम् । अतो न प्रधानचोद-नागृहीतान्यङ्गानि ॥ ९ ॥

तेत्र(उऽह । नैतदयुक्तम् । युक्तमेतत् । कुवः ।

## आरम्भस्य शब्दपूर्वत्वात् ॥ १० ॥

आरम्मो व्यापारः क्रियेत्यनर्थान्तरस् । वागेनेह स्वर्गस्य क्रियो॰ च्यते । यजेद-यागेन स्वर्गे कुर्यात् । स्वर्गार्थे व्यापियतेव्यर्थः । इदं

कर्र पेतः त्यपोगे ताच उन्धं स्वास्तर्यत्वात् । हाते प्रत्युनावणवरिहारः ॥८॥
क विदेनीनार्यत्वात् गुणवधानेषु —हाते प्रतः पूर्ववसः । यद्यपि यागः कद्यं
मति वेशंः , हतिकतस्य ॥ प्रत्यन्येत । न हि सकृदुस्थरित उमयार्थे इन्ध्ये ।
आङ्कते च वास्यगेतः । स्थाप्येत न यागमन्य संकर्ष करिष्यति । कि तहि ।
मावनया सन्धा संवय् हते । तथा सतीतिकतैक्यता न दर्शवूर्णमासाङ्कं स्थात् ।
तत्र को दोषः । सार्थे, आरोन्यविद्यन्तो न स्थात् । अरोन्यस्यितिकतैक्यतापावात् ॥९॥

नैवात्र यागमन् धे.रेकर्तव्यता विधीयते । किं तर्हि । मावनयैवेतिकर्तव्यतासंबन्धः ।

<sup>.</sup> होतिकतेव्यताकः—क. च. धु. । १ जङ्गातीःतं—ा. । १ कनेशे यन प्रधानेषु विधिः— त. । ४ तस्यविकेन प्रधानाने-च्या । 'कनाकह्नान्यः । १ दुक्तेशे-मा. । कर्वेशे--क्यानामां प्रधानामां वेस्ययेः । ८ स्यादिति—किंद्र फळजवार्धसन्यस्टस्टरनः इक्जक्षसेय स्यादिति वेषः।

त न इत्यते, कौडसी व्यापार इति । तत्संनिधी चान्यन्याधानादि श्रुयते । तस्मिन् आकाकुक्षितत्वात्संनिधानावैतञ्जवति, अयपस्मिन् व्यापारः, येन यागः स्वर्गे करोतीति । तस्तिन विश्वीयमाने नास्ति साक्यभेटः ।

अथवा प्रधानानां फलं पति, अरुगानां च प्रधानानि पति विधि-रविरुद्धः । कथं कृत्वा । दर्श्वपूर्णमासाञ्चां स्वर्गसाधनमपूर्वगुरुवते । तस्य सविशेषस्य वचनं प्रयुज्यते। यथा, एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीय-मिश्रियसाम करवा पश्चकामा होतेन यजेतेति। तस्मात्मधानमयोगवचने-नैबाङ्गानां प्रयोगी विधीयत इति ॥ १० ॥

कथम् । यजेतेत्यस्मिन्भावनावचन उच्चरिते तिस्न आकाङसा जायन्ते । तत्र कि-मंशे भाव्यो यः पुरुषार्थः स उपनिषताति । द्वितीयस्यां करणम् । तृतीयस्यामिति-कर्तव्यता । एताश्चापेको योगपयेन संबध्यन्ते । क्रमेणाडऽख्यायन्ते । यथा " अरु-णया ऋषिति ' इति चस्मिनेव क्षण एकहायनी संबध्यते तस्मिनेव क्षणेऽरूणाऽपि । न च भेदेन । एवमिहाप्येकसणीपनिपातस्त्रवाणाम् । प्रयोजनस्य प्रयोजैकस्य प्रयोजैकस्य प्रयोजैकस्य व्यापारः स मावनेत्यच्यते ।

यदक्तं सीथें, इतिकर्तव्यता न प्राप्नोतीति । उच्यते । मावनया संबध्यमानैवेति-कर्तव्यता करणॅमनगृह्यती संबध्यते । यथाऽरुग एकहायनीपरिच्छेदद्वीरेण कर्येण संब-ध्यते । एवं सनीतिकर्तव्यता पौर्णमासीयागेष्वावर्तते । अनावास्यायागेषु च । तस्मा-दाभेयादीनां फलं साधयतामञ्जाभितिकर्तव्यता । साँथेंऽपि फलं साधयति, इतिकर्त-व्यत्या भविव्यम् । अयं न्यायस्तावद्वार्णित एव । प्रस्थयार्थेन हीति कर्तव्यता संब-ध्यते न यागेन । यागस्तु पूर्वापरीभूत इतिकर्तव्यता गुह्वाति न निध्यत्रस्तपः । यदा घातुमात्रभिदं तदा नार्भार्थे वर्तेत । न च द्वयोर्नाक्षोः संबन्धोऽस्ति ॥ १० ॥

९ दर्शपूर्णमासाभ्यामिति--ग. । १ अपेक्षा इति-अपेक्ष्यन्त इति व्युत्पत्मा त्रयों खाः क्रम्यन्ते । ३ प्रयोजकस्य-उत्पादकस्यत्यर्थः । ४ प्रयोज्यं प्रतीति-उत्पाचं प्रतीत्यर्थः । ५ करणम-नगहतीति-करणानुमहद्वारेणेत्यर्थः । ६ सीयाँऽनि-मु॰ । ७ अयभिति-भावनयेतिकर्तव्यतासं-बन्ध इति न्यायो भाष्ये नवमाश्च एवोपवर्णित इत्यर्थः । ८ नामार्थं इति-नामपदस्य साग इत्याः देरथें बत्यर्थः । ८ धारवर्थे-च. स. । ९ संबन्धोऽस्तीति-क्रियागर्भखारतंबन्धानामिति धेवः । तया च भावनाद्वार एव सर्वेषां संबन्ध वृति मास्ति वजेवेंरूप्यभिति भावः ।

( समुच्चितानामङ्कानां प्रधानोपकारकत्वाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [ ३ ] एकेनापि समाप्येत छतार्थत्वायथा कत्वन्तरेषु भारेषु चीत्तरावत्स्यात् ॥ ११ ॥ पू०

पूर्व क्षित्रार्थते । किमिप्तहोत्रादीनां कर्मणापेकैदेबाङ्गपुकानामिप् मयोगः, अयवा सर्वाङ्गोपसंदारेणेवेति । अय तत्र किं हत्तप्, सर्व-मको मद्यतिः स्पादिति । तत्र नेपिकिमारम् मति विन्ता कृता । यावज्ञीवं दर्भपूर्णमासाम्यां यजेतस्यनया चोदन्या योऽपं वावज्ञीविकः मयोगनियम जन्यते, किं तत्र सर्वाङ्गपेसार ज्ञान विन्ता । द्देश्यानी स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वान्ति स्वानि स्वान्ति स्वानि स्वान

कि ताबरमाप्तम् । एकेनापि समाप्येत क्रतार्थस्तायमा क्रत्वन्तरेषु माप्तेषु चीचरावस्त्यात् । एकदेश्वनाध्वक्षानां समाध्येत-कर्षे मधुव्ये तिस्यथे । क्रता । क्रतार्थनात् । याऽसी, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गार्थ व्या-वियोतस्यके कथं व्यापारितव्यविस्याकाङ्का, केलेनाप्यक्षेत्र कृतार्थो भवति । समियो वर्षारकृत्ये व्यापारितव्यम् । तथाऽङ्कृद्येनाङ्कृत्रयेण वाचा यावस्त्र व्यापार्वेति, एवं व्यापारितव्यम् । तथाऽङ्कृद्येनाङ्कृत्ययेण वाचा यावस्त्र वर्षार्था । यथा क्रत्यन्तेषु—सीयार्थमणानापर्यनेर्कृतादिषु, यो यावस्ति कर्याण क्रत्यन्तेषु—सीयार्थमणानापर्यनेर्कृतादिषु, यो यावस्ति कर्याण कराति, स तावङ्गयः फळवरहते । तेषु तरसंनिषानाविश्वपारसर्वाण्ये- बाङ्कृति वर्षार्थने । प्राप्तेषु चोचरावस्त्यात् । तथ्या, वाय्यतस्तिक्षेत्र दोहियस्त्वा विसृष्टवागनस्वारभ्य तृष्णीष्ठचरा दोहयतीति, यस्व पा-

पूर्विस्मित्रधिकरण इदमवगतिमतरेतरयुक्तान्यञ्जानि कत्तृपकारं कुर्वन्तीति। बैहे नित्ये प्रयोग एकदेशेनाप्यांधित्रयते । कान्ये इ कुन्छाांधितकर्तव्यतं यः शक्तोति कर्द्वै सोऽधिक्रयत इति स्थितम् । एतेष्यिकरणेषु स्थितेषु केयं चिन्ता, काक्येषु किमेकदेशस्योग जत सर्वाङ्गोपसंहार इति । तस्मायद्यकोऽयं विचारः, गतार्थ-

९ एकदेशयुक्तानी-ग. १२ (अ॰ ६ पा॰ ३ अ॰ ९ सू॰ १) १३ किमत्र-ग. । ४ यजनीति-ग. १५ न तु-सु. १६ वष्ट ज्ञती-यश्रास्थाये तृतीयपाद प्रथमद्वितीयाधिकरणयोरिकार्यः

बत्यो गावः स तावबीदोंडयतीति तावतीव्यपि कतार्थ उत्तराश्चवः. ष्विमहापि यो यावन्त्यङ्गान्यत्सहते स तावन्ति करिष्याते ॥ ११ ॥ फलाभावाझेति चेत् ॥ १२ ॥

इति चेळवान् पश्यति, एकदेशाङ्गायुक्तानामनियतानां कर्मणां प्रयोग इति । तम । कुतः । फळाभावात् । यावच्छ्रतं स्वर्गकामस्य स्वर्गकामे-नेदं कर्तन्यामिति, तत्साकल्येनाक्र्वतः फळाँगावः स्यात् । सर्वे चेदं श्रुतम् । स्वर्गकामो यजेतेत्युक्त्वा सर्वस्याग्न्यन्वाधानादेः कर्षकछापः स्याऽऽम्नानात् ॥ १२ ॥

### न कर्मसंयोगात्वयोजनमशब्ददोषं स्वात् ॥ १३ ॥

नैतदेवम्, अङ्कवैकल्पे फलामाव इति । कुतः । कर्मसंयोगात् । वधानकर्षणा हि फर्ल संयुक्तम , दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकाम हति. नाङ्गेः । अङ्गानि त तदाकाङ्क्षया गृह्यन्ते । सा चाऽऽकाङ्क्षेकेनापि कृतार्था भवतीत्युक्तम् । एवं चेत्, प्रयोजनगङ्गकृत उपकारः । फर्छ च स्वर्गादि, अश्वब्ददोपं स्थात् । दर्शपूर्णनासयोः फळार्थत्वे, दर्शपूर्ण-मासाभ्यां स्वर्गकाम ईत्येवंशब्दो न दुष्येतुं, तत्संनिधौ चौक्रमानां विधायका ये समिदादयः. ते च तदपकारित्वे न दृष्येयुः । सस्यासाः कगाभावे फलाभावः ॥ १३॥

# ऐकशब्दचानेति चेत्॥ १४॥

इति चेत्पश्यासि, दर्शपूर्णमासाभ्यां तत्फलं, न समिदादिभ्य इति । नैतगुक्तम् । किं कारणम् । ऐकश्रब्धात । एकः शब्द उपदेशकः मयोगस्य दर्शपूर्णमासयोः समिदादीनां च दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति । तेन च फळसंबन्धः कृतः । तत्र कृत एतत्, दर्शपूर्णपासतः फलं नेतरेभ्य इति ॥ १४ ॥

त्वात् । तेन ' अङ्गानां तु शब्दभेदात् ' इत्यारम्य यावत् ' विधेस्त्वेकश्रतित्वात् ' इत्येतावदेकमधिकरणं द्रष्टव्यम् ॥ ११ ॥ १२ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

१ फलार्थत्वात्-गः । २ इत्ययं शब्दः-गः । ३ वाड्वाना - कः खः । ४ अडाभावेन-गः । ५ ऐक्शब्दचादिति चेत-ग.। ६ द्रष्टव्यमिति--अद्वानां विकश्यसमुखयिवशार्षे द्रष्टव्यमित्यर्थः। एवं यदपरं सम्मन्यं ' तथां कर्मोपदेशः स्यात् ' इत्यादि तदन्वाचयहेतुपन्यासेन पूर्वाधिकरणस्यै-ब क्षेत्रभृतं इष्टब्यमित्यपि हेयमित्यर्थः ।

### नार्थपथकत्वात्समत्वादगुणत्वम् ॥ १५॥

नैतेदेवम्, सर्वाणि फलसंयुक्तानीति । किं ति । दर्शयूर्णभासावेव । क्वं ज्ञायते । दर्शयूर्णभासायेव स्वर्णे क्वं ज्ञायते । दर्शयूर्णभासायेव स्वर्णे क्वं ज्ञायते । दर्शयूर्णभासायेव स्वर्णे प्रति करणत्वं श्रूयते, न सामेदादीनाम् । आकाङ्क्षया हि तेषां ग्रह-णम् । सा च कथंभावस्याऽऽकाङ्क्षा, कवं कुर्योदिति । न करणस्य, केन कुर्योदिति । तस्य निर्देष्टत्वान्, दर्शयूर्णभासाभ्याभिति । तस्यान्त्र सामेदादीनां फलेन संयोगः। यदि च संयुर्णभासाभ्याभिति । तस्यान्त्र सामेदादीनां फलेन संयोगः। यदि च संयुर्णभासाभ्याभिति । तस्यान्त्र स्याः। समत्वाखागुणत्वम् । तत्र यदुष्टयत एकदेशाङ्गयुक्तानामिप प्रयोग इति, तदेव नास्नि, ॥ १५ ॥

### ऐककर्म्यादिति चेत् ॥ १४ ॥

चे तु—ऐककम्पीदिति सूत्रं पटन्ति वेशामयपर्थः । इति चेरव-भ्यासि प्रधानानामङ्गवत्त्रयाऽङ्गानि कियन्त इति।तस्मादैककम्पै भवतु। एकभेवाङ्गं मधुष्टयतास् । एकैनापि प्रधानमङ्गवद्भवति ॥ १४ ॥

### नार्थपृथक्त्वात्समत्वादगुणत्वम् ॥ १५ ॥

नैवदेवम्। कस्मात् । अर्थपृथवस्यात् । अर्थपृथवस्यं भवति । उपकारपृ-यवस्त्वम् । पक्षेनाङ्गेनार्थवत्तायावस्य उपकारां वह्यिभेद्दान्। कयं झायते । समस्वादगुणस्वम्। यद्येकेन वह्यिश्य सम उपकाराः स्यात्, तंत एकस्पै-बाङ्गस्यं भवेत्, अन्येषाकगुणस्यं स्यात् । अनङ्गस्यमित्यर्थः । तत्र बहुनामाम्नानमनर्थकः स्यात् । न चेषां विकल्य इत्युक्तं, विवेस्स्वेकञ्जति-स्वादिस्यत्र । वस्मादङ्गमुग्यस्यं फळमुग्यस्यमिति ॥ १५ ॥

विधेरत्वेकश्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवच्छत-

भूताभिसंयोगादर्थेन युगपत्माप्तेर्यथा-प्राप्तं स्वशब्दो निवीतवत्सर्वप्रयोगे

भव्वत्तिः स्यात्॥ १६ ॥ सि०

<sup>89 11</sup> 

१ न सर्वाणि-कः सः । २ हरकेदेव- चः सः । ३ एकेनापि हि.सः । ४ तम्र-कः खः । ५ दरसुक्तमिति-( अ. ११ पा॰ १ अ० १ सः० १६ ) एतत्त्वुकवास्थानावसरे, बक्यते तस्परिः हार इसुकामित्यरेः ।

नत्वेतदेवम्, एकदेश्वेनाप्यक्रानां विषाग इति । कथं वर्षि । सर्षा-क्रीपसंदारेण । कतः । विधेरेकश्रतित्वात् । एकेन श्रन्देनाक्स्यनां मयोगो विश्वीयते. दर्शपर्णमासाभ्यां यजेतेति सर्वावेक्षवेत्यक्तम् । सा स्वपेक्षा करस्ने बाड्यन्यन्याचानादिन्यापारे, बदेकदेशे वा । तत्रीकदेशा-पेक्षा न युक्ता । बस्मात । अपर्यायविधानात । इमान्यक्रानि न पर्यो-येण विषीयन्ते, कदाचित्, समिश्रो यजति, कदाचित्, तननपातिनित । क्यं तर्हि । नित्यवद्ययाभुवानि च श्रुवानि तथाभुवान्यपेक्षयाऽभिसंब-ध्यन्ते । अयोच्येत । निरववच्छतानामपि सतामेकदेशोऽपेक्षिव्यत इति । नैतद्यक्तमः । इतः । अर्थेन यगपत्माप्तेः । अर्थेन मधानोपकारेण स्वके कपोत्रवद्यगपतसंनिपतन्त्यङ्गानि । तत्र न गृह्यते विशेषः, इदं प्राप्यत इदं नेति । अतः सर्वाणि माध्यन्ते । यथामाप्तं च स्वबन्दार्थो निवी-तवत । यथा, निवीता ऋत्विमः प्रचरन्तीति ऋत्विभिवशेषाभावात्स-बेंगां च संनिधानात्सर्व ऋत्यिजो निवीता भवन्ति, एवमिहापि सर्वप्रवोगे प्रवृत्तिः स्यात् ॥ १६ ॥

# तथा कर्मीपदेशः स्यात् ॥ १७ ॥

तथा च कृत्वा, चतुर्देश पौर्णवास्यामाहृतयो इयन्ते त्रयोदशामा-बाह्याबामिति, आहतिश्रंत्या पाशिकी न भविष्यति ।। १७॥

## कत्वन्तरेषु पुनर्वचनम् ॥ १८ ॥

तम यदक्तं, यथा ऋत्वन्तरेष्ट्रिति । युक्तं तथा ऋत्वन्तरेषु पार्थः क्यम । सीध चर्च निर्वेषेद्रहावर्चसकाम इत्यक्ता पुनक्चयते, ऐन्द्राप्त-मेकादश्रकपाळं निर्वेपेत्मजाकाम इति । किमतः । अतस्तेषां परस्पराज-वैक्षाणां कार्य. न संभ्येति गम्पते । परिसमाप्ते हि पर्वस्य विधान उत्तरः पृथक्तवेन विधीयते । अथेह, विभेस्त्वेकश्चातित्वादित्यनेन न्यायेन संभु-यकार्यमञ्ज्ञानां युक्तम् । वस्माद्वैषम्यं ऋतुनिः ॥ १८ ॥

> उत्तरास्वश्रीतित्वाद्विशेषाणां कतार्थत्वातस्वदोहे यथाकामी प्रतीयेत ॥ १९ ॥

₹ 11 ₹ 11 ₹ 2 11

भौतेषु चोचराबत्स्यादिति यदुंकरः । युक्तं यदुवरासु याबत्स्वं दोइनम् , अश्रुतित्वात् । नात्रोचराणां दोइनं विधीयते । किं विहीं अन्वते । किं कारणम् । इतार्थस्वात् । विशेषाणां वाग्निंसर्जन्तात् । विशेषाणां वाग्निंसर्जन्तात् । विशेषाणां वाग्निंसर्जन्तात् । विशेषाणां वाग्निंसर्जन्ति । विशेषायानेऽर्थद्वे पिथेत वाक्ष्यप् । अनुवादश्च गाप्तस्यार्थस्य भवति । अर्थाष्य याबत्स्वं दोहनं माप्तम् । अर्थादस्य न दोह्याः । स्वास्त् सर्वाः क्षं दोह्याः । स्वास्त् सर्वाः क्षं दोह्याः । व्यविद्यत्वद्वस्यामः, तर्यां पयःपतिषेषः कुमाराणापिन्त्यः । तस्याययाकाभी प्रतीयते । यावत्यो गावः स वावतीदान् स्वाति ॥ १९ ॥

(काम्यानां कर्मणां कामनानुरोधेन पुनः पुनरम्यासःधिकरणम् ॥ ४ ॥)

[ ४ ] कर्मण्यारम्त्रभाव्यत्वात्कृषिवस्त्रत्यारम्तं फलानि स्युः ॥ २० ॥ सि०

काश्येषु कर्ममु चिन्ता । किं काश्यं कर्म सकृदेव मयोक्तव्यम्, अथवा फलस्य भूयस्विध्वता भूयोऽश्यसितव्यमिति । किं शास्त्रम् । काश्ये कर्मण मतिययोगं फल्येन्द्रः । आरम्प्रमाव्यत्वात् । कर्मयोगं फल्येन्द्रः । आरम्प्रमाव्यत्वात् । कर्मयोगं फल्यं साव्यते । मानकृतात्कर्मणः फर्लं नास्ति । यि अर्थक्कानेचमं स्यात्। कर्मोत्यकाले वास्तीति श्रुतितोऽवगर्मते । यास्त्र मत्येन्यं स्थात् । कर्मोत्यकाले वास्तीति श्रुतितोऽवगर्मते । इत्याद्य माक्येन्यं नास्ति कर्मोत्तरकोलं च भवति, तत्तेन कर्मणा भाव्यते । इत्याद्य प्रवाद । यथा कर्षणेन चात्यसस्वेद्धाव्यते, पुनः पुनःपि धार्म्यवदेन कद्वविष्यति ॥ २०॥

अधिकारश्च सर्वेषां कार्यत्वादुपपयते विशेषः ॥ २१ ॥

एवं च कुत्वा सर्वेषां कर्मणा पुनः पुनः क्रियमाणानामाधिकारो सविष्यति । तत्रेमानि दर्शनान्युपश्तस्थन्ते । तेषां ये प्रथमं यकीरस्तेषां

#### 19 11 30 11

१ यबाग्रासे य—क. सु. । २ यद्वनं, तत्र युक्तम्, । यद्—सु. । ३ कि कारणम् । विश्व-बार्णा-क. स. । ४ बारिवसमादीनां विचाने —स. । ५ न दोश्याः — सु. । ६ ( अ० ११ पा० १ ७० ८ प्० ५० ) । ७ कि प्राप्तम् । क्षाण्यारम्भगाव्यवात्कृत्विवरप्रवारम्यं फञानि स्यु: । कार्य-ग. । ८ वस्यते—क. स. । ९ वाले-क. स. । १० धान्यवर्षेत्र अवि—ग. ।

गौरतिसत्रा, ये द्विनीयं तेषामायुरिति । प्रथमं यजेरस् , द्वितीयं यजे रिक्षस्येतदभगसे सैति भवति । तस्माद्यावदिच्छपभ्यासः ॥ २१ ॥

सळतु स्यान्छनार्थत्वादङ्गवत् ॥ २२ ॥ पू०

सक्देव तु काम्यं कर्ष प्रयोक्तन्यम् । कृतः । कृतार्थस्वात् । सकुः कृतेन कृत्यादेनार्थः । न व कृते पुनः क्रतेन्यप्रस्ति । कः पुनश्चोदनार्थः । यागस्य कर्तुः फलं, होमस्य कर्तुः फलंपिति । कयं कृत्वा तहुन्वते । इह यंजेत, जुडुवादिति यातुना क्रियोच्यते । प्रस्यकेन कर्तो । तथोः कर्ता पयानमृतः, उत्तक्षत्रेनमृता क्रियो । मकृतिदयवी प्रस्यपार्थं सह श्रृतः । अपुनयोग्य कर्मुमायान्य एव भवीत, पवति देवद्व इति । तेन होतुर्थेन्द्र कल्पुम्पान्य एव भवीत, पवति देवद्व इति । तेन होतुर्थेन्द्र कल्पुम्पान्य एव भवीत, पवति देवद्व इति । तेन होतुर्थेन्द्र कल्पुम्पान्य एव भवीत, पवति होता पष्टा च जातः । तत्र द्विगीयादिवरोगोऽन्यर्थेकः स्वात् । कृत्यर्थेन्वादङ्गन्वत् । च चार्या प्रधानस्य साङ्गन्वते । सक्तकृतेव तद्वपादिवर्धिति नाभ्यस्यन्यं, तद्वत् ॥ २२ ॥

शब्दार्थश्व तथा लोके॥ २३॥

लोकेऽपि तथैव शब्दार्थो भवति । कःष्ठान्याहरेत्युक्तः सक्कदाहराति, न पुनः पुनः ॥ २३ ॥

अपि वा संप्रयोगे यथाकामी प्रतीयेताश्रुतित्वाद्वि-थिषु वचनानि स्युः॥ २४॥ सि॰

आपि वा नैर्व स्यात्, आसिम्बार्थिनः क्षिणश्च संप्रयोगे सक्टदेवार्थी क्षिमयोगे वर्तेतेति । कयं ताई । यथाकाभी वर्तोयेत । सक्टदा बहुक्रत्वो वा । फल्प्रमार्थी बहुक्रत्वः, संतुष्टः सक्वत् । कृतः । अश्वतित्वात् । नात्र वण्ड्रेतिश्च एकं श्रूयते । यनु प्रकृतिवात्ययौ प्रत्ययार्थे सह अत् । विश्वतिक्षययौ प्रत्ययार्थे सह अत् हि । तत्कर्मनिभिन्तेषु नामपटेषु— पाचको लावक इत्येवमाहिष्डु । आख्याते तु नै कर्ना, न क्रिया प्रधानतः । । क्षि ताई । भावप्रधानमा-

#### २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

९ सति । तस्मात्-क, ख. । २ यजेत्—क. ग. । ३ बाऽसी— क. ग. । ४ होतुः फक्षे-क. स. । ५ प्रकृतिप्रत्ययी सहार्षे वृतः—मु । ६ न कर्ता क्रियाप्रधानतः—मु ।

ख्यावस् । भीवनी करवापि श्रुते । भावमयुक्तस्य साधनप्रावस्यायोसेन तत्त्वात् । चलेत, केन, कियर्ष, कथिति । कर्तृनाधान्ये कार्यावासस्य साधानाकाङ्क्षया अवितन्यस् । न हि भवति पायकः केन कियर्षे कथिति । मानना च फलस्योच्यते, न कियायाः । नृतीयान्दिंशात्, छन्निदा चलेत, वर्षाभदा यजेति । भावपत्ते हि द्वितीयया निरदेङ्गतः । स्वर्मस्यिदितः कामसंयोगात्, स्वर्गकायो पागेन स्वर्गे भावपेदिति । यस्र भावपते तद्यक्कपसत् । सत्रोहे भावो नोपपत्ते । असस्येन्द्रभणा भाव्यते, पुनः पुनरिषे भावने सिवि सावो नोपपायते । असस्येन्द्रभणा भाव्यते, पुनः पुनरिषे भावने विच्यते, कृषित्व । तस्यात्कालार्थिता काव्यते, पुनः पुनरिषे भावने विच्यते, कृषित्व । तस्यात्कालार्थिता काव्यते प्रवित्वकारम्यासितव्यः सिवि । यदि च नियोगतः सकृदेव कर्षव्यं पावतिस्वतः, तेशां च व्यवस्ति । स्वर्गाकित्ववादित्र गवादिविधिषु वचनाय्येतानि (केन्द्रपरस्व द्वितीयं प्रवेत्तिवादि । तथा च वाद्यानि थियरम् । ये च द्वितीयं प्रवेत्तिश्व । तथा च वाद्यानि थियरम् । ये च द्वितीयं प्रवेत्तिश्व हति । ॥ २४ ॥

### ऐकशद्व्यात्तथाऽङ्गेषु ॥ २५ ॥

चरवङ्गविति । युक्तं यदङ्गानां सकृत्ययोगः । ऐकशब्द्यात् । एकस्वत्राङ्गानां प्रधानानां वोपदेशकः अँदरः सर्वाङ्गायपेक्षवा युक्ता-शैत्युक्तस् । सा चापेक्षा सकुदेवेष्यङ्गेषु भवति कृतार्था । बैस्माचत्र पुनः पुत्रः क्रियाया हेतुर्वास्ति । इह त्वसवः फक्रस्य क्रमीत्यादकस् । वस्य प्रविवयोगमन्यस्यान्यस्योत्यचित्रविकदेत्येवयपदिष्टो हेतुः । बस्या-विवयनवसङ्गैः ॥ २५ ॥

लोके कर्मार्थलक्षणम् ॥ २६ ॥ य**व** क्रोकवादिति, क्रोके कर्मार्थनयानम् । कार्यवद्यासकुष्युक्कोऽ-

#### 28 11 24 11

१ आवना च न कराविच्छूयते । आवनाश्युक्तस्य—मु. । आवना कर्यापि युज्यते । कथं ह्वायते । आवन्युक्तस्य—मा, १२ आविश्यिति क. स. मु. । १ चिद्धतितस्याने 'न करूबेरत् प्रथमे द्वितीयं ववेरतिति तथा च वाक्यानि निर्थरत् । ३ च प्रथमं युवेरत्तावां शैरतिरात्र इति ' एवं याद आवस्यक इति आति । परंतवादश्येत्रतक्षेत्र तथा नोपकस्यते । ४ श्वस्य, । च वाङ्यान्य-केश्या—क. य. १५ तस्यादप्र—म. । ६ कियाना—मा. |

सकुदाहराते, असकुदरयुक्तः सकुदाहराते, नाऽऽहरति वा । अयेह शन्दक्षमणे कर्माण ययाशन्दार्थं भवृत्तिः। तस्माङ्घोकवदित्यदृष्टान्तः॥२६॥

( दृष्टार्थानामवचातादिकियाणां प्रयोजननिष्पत्ति । र्यन्तमभ्यासाधि-

#### करणम्॥ ५॥)

[ ५ ] कियाणामर्थशेषत्वात्प्रत्यक्षोऽतस्तक्षिर्वु-स्पाऽपवर्गः स्यात ॥ २० ॥ सि०

प्रीक्षीनवहन्ति, वण्डुळान् पिनिष्ट, इत्येवपादीनां दृष्ट्यवोजनानां क्रियाणामावण्डुळानिर्ट्वेः प्रयोगः स्यात् । कृदः । एतासां प्रयोगे प्रथमोऽर्थो निर्वर्ष्ये । वण्डुळाः पिष्टःनि च । तैवेद् प्रयोगनां दुरो-द्वाहस्य कार्यत्वात् । तस्मन्तेतासां तदर्थं एव प्रयोगो विज्ञावते । वाद्ये सक्देव सुस्रक्रयोद्यमनिपातने कृत्वोत्सृत्येत, उपळाया वा प्रकर्षणा-पक्षेण, यदेवां कार्यं तस्मेव निर्वर्षेत । अत स्थासां वाजिष्टेच्याऽप-वर्गः स्यात् । आतण्डुळानिर्वृत्वेत् च पिष्टनिर्ष्टेचेतस्यास इति ॥ २७ ॥

( चयनेऽद्रष्टार्थस्य सर्वेषिधावघातस्थानम्यासाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

# [६] धर्ममात्रे त्वदर्शनाच्छब्दार्थेनापवर्गः स्यात्॥ २८॥ क्षि०

यत्र तृ दृष्टं कार्य न वर्तते। यथाऽभिचित्याम्, औदुस्वरसुद्धल्ल सवींषषस्य पूरियत्वाऽवद्दत्यत्र तदुपद्यावीति। तत्र तण्डुळिनिद्देया नास्ति
प्रयोजनम् । तण्डुळकार्यस्य पुरोडाबादेरचोदितत्वात्। तस्माचत्र सकुिकववा कृदा शब्दार्थ इति न स्पाद्भ्यासः। येषां तृ तण्डुळफळ
एव मुसळस्योद्यमनिपातन कर्मण्यवद्गित्वज्ञद्यः भवतंत इत्युप्गंगस्येषामातण्डुळिनिर्देवभेवाभ्यासः मामोति । स तृ मन्द एवाभ्युपगमः।
यत्कारणम् । विनाऽपि तण्डुलैः मयोगो दृष्यते, क्षायमवद्गित, किण्यमवस्तिति । न वासचै गौणः मयोगः, विश्वेषाभावात् । अवयवमासिद्या वाव्यातमाश्रवचन एव भैनीयते। न व समुद्रायोऽर्थोन्तरे मसिद्धः।
वण्डुळ्च्यापारस्य तृ मायो दृषेस्तत्र भयोगभाञ्चर्यम् । अतोऽर्थं व्यामोहः॥ २८ ॥

<sup>28 11 79 11 76 11</sup> 

<sup>🤰</sup> कार्यं न निवर्तते—क, । कार्यं निवर्तते—ख. । ९ अम्बुपगमः—ग्. । १ हायते—गः।

( एकरिमनु प्रयोगे प्रयाजायङ्गस्य सकृदनुष्ठानाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

## [ ७ ] केतुबद्दाऽनुमानेनाभ्यासे फलभूमा स्यात् ॥ २९ ॥ पू०

मयाजादीन्युदाहरव चिन्त्यते । किं सक्तत्ययोग एपामुनाश्चताभ्या-सोऽपि कर्रव्य इति । तत्र, पंभीपात्रे त्वदर्शनाच्छव्हार्थेनापवर्षः स्या-दित्यनेन न्यायेन सक्तत्ययोगे प्राप्ते, एवुच्यते — क्रतुबद्दाऽनुमानेना-भ्यासे फळभूमा स्यात् ।

अभ्यासः कार्यः । कृतः । यतोऽभ्यामं फळभूगा स्यात् । कथं क्षायते । अनुवानेन । किं तद्दुषानम् । प्रःगङ्वयोगःत्वधानोपकारो नासीदृध्वैतनो भवति । तेन विज्ञायते नृत्यकृतेन क्रियत इति । क्रियते विज्ञायते नृत्यकृतेन क्रियत इति । क्रियते विज्ञायते नृत्यकृतेन क्रियत इति क्रियते । क्रियते त्रस्या कर्मस् सौर्योदिष् कर्लं कर्मणा कियत इति क्याभ्याने कर्मस्याद्वस्य । एवमिहापित दशा

#### सट्डा कारणकत्वातु ॥ ३०॥ सि०

सकुट्टाऽऽङ्गं प्रयोक्तव्यं, नाऽःवृत्त्यः कृतः। कारणैकस्तात्। एकं कारणमङ्गानां प्रथानेपृथकारः।कः पुनस्यो। येन प्रधानानि फळं दद्वि । वेषेत्सकुत्प्रयुक्तेनाङ्गेन कृतं जानानि प्रधानानि फळवन्तीति पुनस्ङ्गस्यापयोगः। अथ न कृतं, सुनस्यप्रयोगः। येन सङ्गुरकृतेन नोपकुर्वं स पुनः कियमाण उपकारिष्यतीनि काऽऽधा॥ ३०॥

### परिमाणं चानियमेन स्यात्॥ ३१॥

यैदि चानियमः सक्कदसङ्कद्वा वयोगन्ताः, यतुर्वेश भौणेपास्वायाद्वनयो हृपन्ते, त्रयोदशामावास्यायाभिनि योऽ में नित्यवद हुविपरिमाणानुबादः स न र्रवात् । स ताबद्धवतां पाक्षिकः कल्प्येन, विधाऽस्य रूपं बाध्येत । सस्मादनस्वासः ॥ २१ ॥

फलस्याऽऽरम्भानिर्वृत्तेः कतुषु स्यात्फलान्यत्वम् ॥ ३२ ॥

यत्तु ऋतुवदिति । युक्तं वन्क्रतुष्वभवासः। फळस्वाऽऽरम्मनिष्पत्तेः। कर्भारम्भेण तत्र फर्ळं निष्पयते । अन्समामन्त्रेणावरं निष्पन्स्यत इति ।

#### द्र ॥ ३० ॥ ३१ ॥

१ कतुवच्च-ग. गु.। २ (अ० ११ पा० १ अ०६ सू०२८)।३ यदि वा–क. स्त.ग.। ४ स्मान्–भवन् पाक्षिक≔—क. स्त.।५ तथास्वरूपं–गृ।

अङ्गस्य पुनरक्तपरिमाणं फलं प्रधानानां फलवत्तासंपादनम् । तबेरसं-इत्कृतेन कृतं न भूयः क्रियाऽन्तीति । एवयपदिष्टो हेतुः । तस्मादनुष-न्यासः ॥ ३२ ॥

> अर्थवांस्तु नैकत्वादभ्यासः स्यानर्थको यथा भोजनमेकस्मिन्नर्थस्यापरिमाणत्वात्य-धाने च कियार्थस्वादनियमः

#### स्यात ॥ ३३ ॥

यदुकं, सङ्ख्विताङ्गेन कृतस्त्रदर्थस्थानर्थकोऽभ्यास इति । अव व्यः । अर्थवास्त्रभयातोऽङ्ग्यामस्य । नानर्थकोऽभ्यासः । कयं कृत्वा । एकत्वादभ्यासः स्यादनर्थकः । यथेक्षेवार्थभभ्यस्यमानमस्यङ्गे कॅरोति ततोऽभ्यासोऽनर्थकः स्यात् । यथा योजनर्यकस्तिन् कार्ळऽभ्यस्य-मानमेकेमेव फळं नूर्सि करोतिन नाभ्यस्यते । अर्थहार्थस्यायरिमाण-त्वम् । इयन्तपुषकारं करोत्यङ्गिमिन न ज्ञायते । नतु यावता मधानं फळवज्ञत्वति नावत्करोतीनि गम्यते । सत्यमेवम् । किंतु मधाने किया-पेत्वाद्वित्यमः स्यात् । मधानस्य फळव्यार्थबङ्ग्य । ततु मधान-फळवप्रतिमित्तम् । नदङ्गोपकारस्य भूयस्य भूयो भविष्यति । अव्यत्वेऽ-व्यम् । अभ्यासे चार्सश्चरं भूयानुषकारः स्यात्, कार्यत्वात्तस्य । वस्मादनियमः स्यात्, सङ्ग्रा प्रयोगाऽभ्यासो वेति ॥ ३३ ॥

पृथक्त्वाद्विधितः परिमाणं स्यात् ॥ ३४ ॥

च पराहितसंख्वा विरुध्यत इति । पृष्यत्वादुपकारस्याभ्यासे श्यायमाप्ते योऽयमादुनिसंख्यानुर्वादः, सः विभिन्नः स्याद्-श्राहुनि-विभीनिभिन्तय, चतुर्देच पोजैमारयामाहृतिविषयस्त्रयोदशामायास्याया-मिति । नहाहृतिसंख्या युज्येन । आहुनिविभिन्नंख्या तु स्वक्षणयोपप-षोते ॥ ३४ ॥

#### १२ । ११ । ११ । ]

९ सङ्सेन इस्ते~सः.। ९ अर्थरतस्तु~कः मः. ३ अभ्यालो प्रात्तो नानथेकः~मुः। ४ **सूबीः** सस्याभ्यासः~कः सः.। ५ एकं फलं~कः सः.। १ अनुवादः स्थात्–कः सः.।

अन्धासो वा प्रयोगवचनैकत्वात्सर्वस्य युगपच्छासा-दफलत्वाच्च कर्मणः स्यात्कियार्थत्वात् ॥३५॥

अनभ्यासो बाऽङ्गानाम् । कुनः । मयोगवचनैकत्वात् । एका मयोग गवचनोऽङ्गानां मथानानां च । तस्येकत्वात्, सर्वस्य युगपच्छासनं, अनेन कर्षणा साङ्गन यजेवेति । सक्रकृतेबाङ्गन्दात्साङ्गं जातमिति न पुनः किषावा हेतुरस्ति । नन्यकारसूयस्त्वं भविष्यति । यद्यङ्गान् न्यह्षप्रपुषकारं कुर्वस्तत्तरस्यासे, उनकारसूयस्त्वनतुषीयेत । दृष्ववेव स्थ्येमङ्गानि कुर्वन्ति मथानस्याङ्गन्दान् । सा चाभ्यासेऽपि तावत्ये-बाङ्गवत्ता । सा चेह फलसंबद्धा, साङ्गेन यजेवेति, नाङ्गानि । अङ्गानि तरसंवादनेनार्थवन्ति ।

नन्देतद्युक्तिभिव । यदा हि प्रयाजाः, न तदा प्रधानयोजरपूर्व वा । यदा च यजिरपूर्व च, न तदा प्रयाजाः । तदेवमदृष्टरहिते समिदग्रद-माने सत्यङ्काचेव नास्ति, कृत उपकारः । अपि च यदि यजिमात्र-मेबाङ्गेषु, नापूर्वफ्रटमस्ति, ततः सोबाङ्गभूगनामिष्टिपशुवन्त्रानां चोदक एव नास्ति । असि श्रपूर्व ६०किनैच्यताकाङ्गः नास्ति । यजनेः प्रमाविकिकवेष्यताकस्वारितिकवेष्यता चोदको नातिदिवेषु । तत्रैवानि

सान्यः क्याँः, भावको यागः । इतिक्रितंत्रवा यागस्याद्धमहं करोति, च फल-सामिका । तस्याः फलं न श्रूयते । करणात्फलोनि । सस्यां, करणस्य फलं साम्बनोऽप्रध्यमानितिकतंत्र्यता महान्तपुरकारं क्योति । तस्य महतोपकारेलाद्ध-मृक्षितं महत्कलं करोति । अवाऽऽई-सङ्कादिकिकित्यता । कृतः । भावनया करणे-तिकर्तंत्र्यते आकाङ्तिते । तत्र करणं फले व्यापियते । इतिकर्तन्यता करणात्युद्धानी, आकाङ्तिता । सङ्क्त्या च निराकाङ्तीङ्कता भावना । द्वितीयदिषयोगः केनाऽऽ-कार्कस्थते । तस्यात्सकृत् ।

अत्र प्रत्यः । यदा प्रयाजा न तदा प्रधानयजिरपूर्व वा । यदा च याजर-पूर्व च, न तदा प्रधाजा इति । एतदगुक्तम् । कथम् । यस्मिनेव सगे स्वर्गे मदने कर्तृत्वं प्रतिषयते तस्मिनेव करणमि पावकत्वेन न्याभियते । इतिकर्तेष्यताऽपि तस्मि-नेव करणमनुगृह्णाति । यदान्यस्मित्सणे स्वर्गो भवने कर्तृत्वं प्रतिययते, करणमप्याय-

९ प्रश्लातेत्रिकरंक्यत्वात्—गः.। २ चोदयति-सत्यक्षिरयादिना । ३ आहः-परिहारमाहेलयेः। ४ देनाऽऽकार्द्द्यत इति—सक्तकृत्येवेति स्तंत्र्यतया करणेपद्वारे फळं साध्यतो ळब्बे सतीति खेदः।

दर्शनानि नोपपयेरन् । तस्येकडलं प्रयाजात्रुयाजाः, न च समिष्टर्वेजूंपि छहोति, प्रहृत्य परिचीन् जुद्दोति हारियोजनियति । तस्यादियमन्या व्याद्या

अनम्पासो बाडक्गानां प्रयोगवयनैकत्वात् । एकः प्रयोगवयनोऽक्ष्मानां प्रयानां च । वस्पैकत्वात्, सर्वस्पाङ्ग्नयमानकलापस्य युगपच्छोनस्म । तम् प्रयानानां च । वस्पैकत्वात्, सर्वस्पाङ्ग्नयमानकलापस्य युगपच्छोनस्म । तम् प्रयानानामनम्पासः । कस्प देवोः । सक्कृत्वते प्रयानेः कृतः अत्यये पच्छास्य-विदितं कळं व्रद्धव्यपित न पुनः कियायां हेतुरस्ति । एवनङ्कृत्वपि सक्वत्वकृत्वतं वद्धव्यपितानां वद्धव्यपितानां वद्धव्यपितानां वद्धव्यपितानां । तस्य च सत्यम्यान् । तथा च सत्यम्यान् । तथा च सत्यम्यान् । साम्यानेक्ष्यः । यद्धव्यपितानां स्वत्यपितानां । वद्धव्यपितानां । ययपूर्वं फळवङ्गेन्दरावितानां । ययपूर्वं फळवङ्गेन्दराविता । अङ्गळवित तत्वयात् । वद्धव्यपितानां स्वकार्यः साम्यानावद्धः वयकारस्ते । किष्कान्ति । सम्यानानां स्वकार्यः साम्यानावद्धः वयकारस्ते । किष्कान्ति । सम्वानानां स्वकार्यः साम्यानावद्धः वयकारस्ते । किष्कान्ति । सम्वानानां स्वकार्यं साम्यानावद्धः वयकारस्ते । किष्कान्ति । सम्वानानां स्वकार्यः साम्यानावद्धः वयकारस्ते । किष्कान्ति । सम्वानानां स्वकार्यः साम्यानावद्धः वयकारस्ते । किष्कान्ति । सम्वानानां स्वकार्यः साम्यानावद्धः वयकारस्ति । । स्वानानानां स्वकार्यः । स्वानानानिकारस्ति । । स्वानानानिकारस्ति । । स्वानानानिकारस्ति । । स्वानानानिकारस्ति । । स्वानानिकारस्ति । । स्वानानानिकारस्ति । । स्वानानिकारस्ति । । स्वानानिकारस्तिकारस्ति । । स्वानानिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्ति । । स्वानानिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्तिकारस्

# अभ्यासो वा छेदनसंगार्गावदानेषु वचना-

### त्सक्टन्बस्य ॥ ३६ ॥

कैभ्यासो वाडङ्गानाव । कुतः । वितृयक्षे श्रूयते, सक्दान्धिकं वर्दिवैषतीति । तथाउर्नुयाने, सक्त्यरिशीन् संवाहीति । स्विष्टकृति च, छत्तराधीत्सकृद्वधातीति । तथायसकृदङ्गानां अयोगस्तत एवानि वचनाष्युववयन्ते । तस्मादभ्यासः ॥ ३६ ॥

### अनभ्यासस्तु वाच्यत्वात् ॥ ३७ ॥

स्मिन्भावकं, तथा सित भाष्यभावकसंबन्ध एव न स्थात् । तस्माधीमपद्यं स्वर्गयागयोः । एवमेव करणेतिकर्तव्यतयोः । तस्मादेषां द्वरूपकालता । न चावान्तरक्रियाः परस्या-विषेताः । भित्रकाला अपि सत्यः प्रयानादिकिया एवाभिन्नेताः । तच्चायुक्तं, स्वरूपायां भित्रत्वादिति ॥ ३९ ॥ [ ३९ ॥

९ शासनम् । प्रधानानां –क. ख. । २ न वाडक्वानि –क. ख. । ३ पितृय**हे हि—्मु० ।** ४ अनुवारोषु—ा. ।

अनभ्यासस्वक्षानां यथोक्तन न्यायेन । यसु छेदनादिष्ठ बयना-सकुत्त्वस्यान्यत्राभ्यासो विज्ञायत इति । अत्र ज्ञ्यः । यद्यप्यनभ्यास-स्तयाऽपि म्छेदनादिष्ठ वार्च्यं सकुत्त्वम् । दर्श्वपृणेगासयोः, असकुदा-स्थ्यः बार्ध्वभविणीते वचनात् । तत्रकुतित्वारिपृणे केऽप्यसकृत्यासम् । स्था शाप्ते सकुत्त्वं वार्च्यम् । एवं प्रयाजेषु त्रिः संमार्ग उक्तः । सोऽजु-बाजेषु द्वनरावतेते । तत्रापि त्रित्वं माप्ते सकुत्त्वं विधातन्यम् । तथा, द्विद्दंविषोऽवद्यतीत्यविश्वेषेणोक्ते स्विष्टकृत्यपि द्वित्वं प्राप्तम् । तत्र सकुत्त्वं विश्वयते । तस्माच्छेदनादिषु सकुद्वचनान्नान्यत्राभ्यासो विज्ञातुं न्यास्य इति ॥ देश ॥

( कपिझलाधिकरणम् । ८ ॥ )

[ ८ ] बहुवचनेन सर्वप्राप्तिविकल्पः स्वातः 🛊 ३८ ॥ पू०

बसन्ताय किष्डालानैाल्यमत इति श्रूयते । तत्र विचार्यते । किं तत्र मयसत्वारः पश्च वा त्विकत्येनाऽऽलव्यव्याः, अथवा त्रव एवेति । किं मासस् । विकत्येनाऽऽल्यव्याः । करमात् । सर्वपातेः । सर्व एते संख्याविद्येषा चहुबचनेन प्राप्यते । सर्वे तत्य वाष्याः । सर्वत्र पर्यो-सेत् । न स् सहस्वयेन संभवन्ति । अद्यवस्यत् । तस्याद्विकत्यः । नन्वेवं सरयेकर यञ्चरपानेकार्यताऽश्चिता भवति । न स्व न्यायाऽश्चित् । न्यायाऽश्चित् । सर्वा न स्व न्यायाऽश्चित् । सर्वा न स्व न स्व न्यायाऽश्चित् । सर्वा न स्व न स्व

नैतकुक्तम् । यदि बहुबचनस्य त्रित्वमधेः स्वाचनश्वरवारो ब्राह्मणा इति सामानाधिकरण्यं नोषपचेत । ब्राह्मणा इत्यस्य त्रयोऽर्थः । चरवार इत्यस्य चरवारः । तयोः सामानाधिकरण्यं न मामोति । न हि त्रवति चरवारस्रय इति । एवं सर्वत्र छक्षणया मविष्यति । यथा न्यय्रोवः क्षेत्र-

<sup>[11 05</sup> 

वसन्ताय कविझलानालमेत र इस्यत्र पूर्वः पक्षः । यथाऽलशक्रदः सामारणवचनो विदेवनादिषु, एवं बहुवचनं साधारण्येन वर्तते त्रित्वादिषु ।

९ पित्यहेऽसकृत—नः । २ आङभेत—मु. । ३ प्रयोगाच—गः । ४ न्यायः—कः सः गः । ५ सपसद्यां गतावाशीयते—कः सः

विति । त्रिःवं हि चतुष्टादीनि साइचर्याच्छक्रोति छक्षयितुष् । सिध्यति । छक्षणा त्वाश्रिता भवति । कि कियवाष् , अगरयाऽऽश्रीयते । सत्यां गतौ नाऽऽश्रीयतच्या । अस्ति चेयं गतिः, यद्वहुत्वं बहुवचनस्यार्थः स्यात् । सर्वेऽपि ते बहुव राति अत्येव सामानाधिकरण्यष् ।
यदि बहुत्वं विद्वायेत, कि तद्वहुत्वायैति उच्यते । बहुत्वं –हृद्धिः, उपचयाः,
आधिक्यंभित्यर्थः क्यं कृत्वा । वृंहतियं दृद्धपर्थः । तस्यौणादिक
एकारः मत्ययः, वृंहतेकोपश्रेति । तस्य रूपं बह्विति । बहु---हृद्धपथिकाभित्यर्थः । सर्वे चेते च्याद्योऽधिकाः । तस्मात्सर्वे बहुद्धव्यवाच्याः।

नन्वायोक्षक भेरुह्न धिकामित्री । यदेव हि बहु तदेवान्यायेक्ष वाश्व मवति । सन्यमेवम् । यज्ञु यदयेक्ष्य वहु नं वत्तदेवायेक्ष्यावहु । तय्या, उत्तराः क्रुरवो दक्षिणान् क्रक्नयेक्ष्यो चरा हत्युक्वते । न च ततोऽन्ये उत्तराः क्रुरवो दक्षिणान् क्रक्नयेक्ष्यो चरा हत्युक्वते । न च ततोऽन्ये उत्तरां देशा न सन्ति । अथ च नियवायेक्षत्वादुत्तरत्वं न आहति । यं त्रिक्षम्यो दिश्वप्रदेश । वर्षे प्रकृति । वर्षे त्रिक्षमृतीनां यहुत्वापिति । ज्यये ते । अथका वावत्समानकातीयेषु भवति । यथा चळवान् देवस्च इति न हिस्तनं सिंहं वाऽयेक्ष्य भवति । यथा चळवान् देवस्च इति न विस्ति । सिंहं वाऽयेक्ष्य भवति । क्ष्याये वादेक्ष्य वाद्वप्यति । वर्षेन कर्षे वाद्वप्यति । देवस्य वाद्वप्यति । त्रिक्षयं वाद्वप्यति । व्यत्यति । व्यत्यति । व्यत्यति । व्यत्यति । व्यत्यति । वर्षे व्यत्यति । वर्षे वृत्वप्यति । वर्षे वृत्वप्यति । वर्षे वृत्वप्यति । वर्षे विस्ति । वर्षे विस्ति । वर्षे वृत्वप्यति । वर्षे विस्ति वृत्यति । वर्षे विस्ति । वर्षे विस्ति वृत्वपति । वर्षे विस्ति वर्षे वर

अथवा यत्रिकत्वद्धित्वे न स्तस्तत्रायं वर्तते । एतस्मिन्यक्षे सामान्धेवचनोऽयस् ।

१ लाश्रीयते—म. । २ विहायते—क. स. । ३ मिरमुच्यते—क. स. । ४ न तदेद—क. स. । ५ ते वदाभिद्वत्य-क. स. । ६ अपेरुवते—ग. । ७ वाऽस्पृतात्—ग. । ८ पा॰ तू॰ (१—४—२१)। ९ तद्वयात्—क. स. । १० सामान्यवन इति-पूर्वसिन् एके बहुवनकस्य मार्गादेवापनस्तरार्थेहित्यार्थे हिताधिक्यकां सामान्यं निमित्रकृष्ण हिताधिकवंक्यासायेव सम्बन्धः क्षाकारी युष्क विभाव।

तस्माबृहिस्वपरेक्ष्येते वहवः । अतोऽविक्यतं ऋगदीनां बहुत्वय् । प्रवं च सर्ति नैकः शब्दोऽनेकार्यो भवति । सर्वेषां च वहुत्वाम कथिछस-णया प्रयोगः ।

अयोष्यते । त्रिषु निरुपत्रं पशुष्यते । चतुरादिषु तु सोपपद्यः । चत्वारो ब्राह्मणा इति । तच भिष्या । विष्वि सोपप्रदं मृत्युच्यते । चया, त्रयो छोकाल्यपो वेदा इति । यदि च निरुपदं निर्दं मत्याय-येचतो, वसत्वाय किष्क्रणानित्युक्ते विचार एवार्य न मवर्तत । चयाऽत्रेव न विचार्यने—किं किष्क्रणानित्युक्ते विचार एवार्य न मयुराः, क्योता वेति । क्षेत्रक्षय हेतोः । यदः किष्क्र्युक्तश्चद्द्य न मयुराः, क्योता वेति । क्षेत्रक्षय हेतोः । यदः किष्क्रक्रश्चद्द्य न मयुराः क्योता वा वाच्याः। इति यदि वहुव्यवस्य त्रित्वभेव वाच्यं स्यान्ने तदाः संख्याः, पर्वविद्वार एवार्यं न स्यात् ॥ ३८ ॥

### दष्टः प्रयोग इति चेत् ॥ ३९ ॥

अधोच्येत । दृष्टो बहुबचनस्य भयोगश्चतुरादिषु, चन्वारो ब्राह्मणा इति । ततो विचार इति ॥ ३९ ॥

#### तथेहा॥ ४०॥

इहापि कपिकाळकव्यस्य ४९: मधोनः कपोते मधूरे च । महान् कपोत उक्ष्यते कपिकाळोऽयं न कपोत इति । तथाऽल्यो मधूरः, कपि-क्राकोऽयं न मधुर इति ॥ ४० ॥

## भक्त्येति चेत् ॥ ४१ ॥

आह् । भक्त्या तम किप अञ्चल्दः प्रयुक्त्यते । नच माँकी प्रयोगे शब्द(र्थशक्कः भैवति ॥ ४१ ॥

## तथेतरास्थन ॥ ४२ ॥

इतरस्मिन्नापे बत्वारं ब्राह्मणा इति छक्षणया प्रयुच्यत इत्युक्तम् । न च छक्षणामयोगे शन्दार्थसङ्का थवति । आपि च मातिपदिकार्थस्य या संख्या सा वचनेनामिन्नीयते । यथा ब्राह्मणा इति । मातिपदि-कार्य एव वा, यथा द्वावेक इति । न च त्रित्वं प्रातिपदिकस्यार्थः, न

सिद्धान्तेऽप्ययमेव इन्डार्यों न न्यानतेत ॥ ३८ ॥ १९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

९ नस्य--क. छ । २ ३१ च पूर्व स्थितपुरुक्तेष्ठ क्रश्नास्यत्रकाचितमपि श्रीक्षक्रेडस्यी-मुख्यमास्त्रकानिः वेषयु : स्भाक--स. । - सन्वतीत-नगः।

तरेसंस्वा इति । तस्यावार्यार इति यहुवचर्न न मानोति । अयो-च्यते । आस्त चतुर्ध्वचयवभूतं भित्तं, तद्रेशंत बहुवचनमिति । द्वित्व-मित् तत्रास्ति, एकत्वं च । काममैनैनैव हेतुना द्विवचनमैक्तंबचनं चो-त्वचेत । तस्यास्त्र त्रित्वयोगाचतुरादिष्ठ बहुवचनप्रयोगः । बहुत्वदिव तेषां बहुबचनम् । अतः सर्वे ज्याद्यः परार्षपर्यन्ताः बहुबचन-स्यार्थः । सर्वे चेद्येः, कािञ्जकानाळमेत, इति सर्वे प्राप्यन्ते । तस्मा-द्विकल्यः ॥ ४२ ॥

प्रथमं वा नियम्पेत कारणादितिकमः स्पात् ॥ ४३ ॥ सि०
प्रथमं वा बहुत्वं त्रित्वं नियम्पेत । किं कारणम् । न हि किञ्चिबतुर वपाददानो न बीतुपादते । यरकारणम् । अतुगतास्त्रवसुर्द्व ।
विद्य चोपाचेषु कृतः शन्दार्थः । बहुनालभेवेति क्षुतम् । आलन्वन्याश्र
बहदः । एवं सित कारणादिकिकाः स्यात् । यदि च यथाश्रुवाञ्चयाः
दाने किंचिदन्यस्तरणं विरवातिकाये स्याचतोऽतिकायः । न तदिद्व ।
तस्मास्तित्वं नियम्येत । ननु फल्लभ्यस्तं कारणं भविष्यतीति । नैतदित्व । यत्र बहदः कत्याः श्रुवन्ते, तेषां कश्लिष्ठणुः कश्चित् पुषः ।
तत्र गुरोः कत्यस्यानुश्चानात्माम्य्योचत्तुश्चानात्मकृत्यस्त्वमनुभीयवे।यया, एका देया षद् देवा द्वाद्व देयाश्चतिविद्या हति । इह
तु एक एव करो बहुनावालमाः । स विभिन्नतुत्विभिन्तुन्यः ।
अतस्तत्र यो ल्लुपुत्कण्य गुक्करपर्यानिधेत तस्य फल्लभ्यस्त्वं न श्वितुत्वदेति ॥ ४३ ॥

## श्रुत्यर्थाविशेषात् ॥ ४४ ॥

82 11 ]

र्कनेन हु नियमः । प्रश्रोतिरियं छोके । यथा न्यक्रोधतछे स्थातस्याभिति प्रयम एव न्यक्रोधेऽवतिष्ठते, ऍवभिहापि ॥ ४६ ॥

९ ताः षंद्या इति—कः, १ व अमेनैव द्विवनं—कः, खः मुः । ३ अतिकस्य वर्तते–यः। ४ श्रातिको—यः, १ ५ इतं क्रांते अधिक्वके केकल्लुत्रयादे, साम्ब्राधिकविद्वमृतिस्तृत्वकेषु च नीयः कस्यते । असो आध्यकार्यवनमयेतस्यादिते आति । ६ वश्यमाणेन तुः स्थायेन बहुव वनव्यके क्रांते अध्यक्तित्वम्—स्थायाद्वे कोके प्रस्तिनंत्रम् (स्थायाद्वे कोके प्रस्तिनंत्रम् अपमत्ययम इतील्यः । ८ एवाविद्वाधीते—अर्थः आवः । यदारि द्वाधीककंत्वेव स्ववन्त्रस्यां, तथाऽभि चतुरादिमद्वे अप्रद्वाधीते—अर्थः आवः । यदारि द्वाधीककंत्वेव स्ववन्त्रस्यां, तथाऽभि चतुरादिमद्वे अप्रदास्यस्याः । अप्रतिकार्यः । त्यापिककंत्वेव स्ववन्त्रस्यां, तथाऽभि चतुरादिमद्वे अप्रदास्यस्याः । अस्य त्यापिककंत्वेव स्ववन्त्रस्यां, तथाऽभि स्वाप्तिको अस्य स्वाप्तिकार्यः । तथाः । त्यापिककंत्वेव स्वाप्तिकार्यः । स्वापितिकार्यः । स्वाप्तिकार्यः । स्वाप्तिकार्यः । स्वाप्तिकार्यः । स्वाप्तिकार्यः । स्वाप्तिकार्यः । स्वापतिकार्यः ।

बया, पञ्चमालभेवेति श्रुने यो महान्तं महार्घ वा पश्चमालभेत, न तस्य फलभ्यस्त्वं भवति । यस्तु भांसीयन् श्रिष्टमनिकालेत्स यदि ताबद्दैदिकीत्वाप हिंसासु मध्यवायस्ततः मत्यवेयात् । जयामस्यवायस्त-बादि शिष्ट्विनार्देणं च लभेत । कृते अस्ययं मांसीयन् पश्न् इन्तीति । तस्मालबार कपिकाला आवस्यवन्याः ॥ ४४ ॥

#### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ४५ ॥

अन्याचेंडिय चैतमर्थ दर्श्वीत, यथा न्याय उपदिष्टः। यथा, कृष्णा याच्या अवस्त्रिप्ता रीद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः, तेषाभेन्द्राप्ती दश्चम इति । यदि च त्रय एते त्रिका एवं नियोगत ऐन्द्राप्ती दश्चमः संप-यते । इतर्या पाक्षिकः स्पात् । तस्माद्यि त्रिस्तनियमः ॥ ४५॥

प्रक्रत्या च पूर्ववत्तदासत्तेः ॥ ४६ ॥

मक्रत्याऽधीषोभीयेणैक्तर्यं प्राप्यते तस्याऽऽसत्तिर्भविष्यति मित्त्व खपादीयमाने । इतर्या विषक्षः स्यान् । इदं चापि लिङ्क् श्राष्ट्रस् मेथीये श्रूपणे, ओदनालुद्धरतीति । तत्र मध्यमस्येति त्रयाणी निक-षपदं भवति । अन्यत्र सोपपदं, पश्चानां पष्यमः, अष्टानां मध्यम इति ॥ ४६ ॥

#### (उद्यगोदोहाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[९] उत्तरासु न यावत्स्वमपूर्वत्वात् ॥ ४७ ॥ पू० क्षीनाय्ये दोहनं प्रकृत्य श्रूप्ये, बाग्यवस्थित्से दोहथित्वा विस्टः बागवन्वारम्योत्तरा (दोहेयतीति । क्षित्यं विविरत्वाद इति । क्रिं मासव् । अपूर्वार्थत्वाद्विधारिति । अतुवादो झनर्पकः स्वादिति मास उत्त्यते ॥ ४७ ॥ )

#### [ 88 || 84 || 84 || 86 ||

<sup>1</sup> त्रितंष-मा. । १ बैदिशेषु-म्ह. स. । १ सांग्रह्य-मा. । १ सांग्रह्य व्यवस्थियि । कर्ष केंद्रदः। उत्तरां । विषयस्थिय । स्वतः मा. सांग्रह्य-मा. । सांग्रह्य-मा. सांग्रह्य-मा. । सांग्रह्य-मा. । सांग्रह्य-मा. । सांग्रह्य-मा. सांग्रह्य-मा. । सांग्रह्य-मा. सांग्रह्य-मा. सांग्रह्य-मा. । सांग्रह्य-मा. सांग्र

यावत्स्वं वाऽन्यविधानेनानुवादः स्यात् ॥ ४८ ॥ सि० अनुवादः स्वात् । नायं विधिः, उत्तरा दोहयतीति । अन्योऽत्र बिकि: विस्ववागनन्वारभ्यति । बद्येषाऽपि विधिः स्याहाक्यं भिये-त । उत्तरा दोहयति, ताश्चानन्वाक्रभ्येति ॥ ४८ ॥

अथ कतः प्राप्तेऽनवादः-

#### साकल्यविधानात ॥ ४९ ॥

साकल्यमत्र विधीयते गर्ना दोग्धव्यानाम् । नास्यैतां रात्रि पय- साऽग्रिहोत्रं जुहुवात्, कुमाराश्च न पयो क्रभेरिश्चति । ननु क्वमाराणां पयोदानमतिषेधोऽयम् । न हि पयःमतिषेत्रे किंचिद् दृष्टुमस्ति । अद्दर्धं करपयितन्यम् । नन्वितर्वापि लक्षणाऽऽश्रपणीया । बाढप्। अहमार्थाच्छव्दव्रत्तिर्छचीयसीति । तस्मात्साकरूपविधिर्गवां पयःप्रति-षेषेनायं लक्षणया । ततः माप्तेऽनुवादः ॥ ४९ ॥

### बहर्थत्वाच्च ॥ ५० ॥

बहदुग्यीन्द्राय देवेभ्यो हविश्ति चः मन्त्रस्य सर्वाम् दुश्चमानास्य-पाक्षिकत्वं भविष्यति । बहुत्वं च शक्त्यपेक्षम् ॥ ५० ॥

अभिहोत्रे चारोषवयवागृनियमः ॥ ५१ ॥

अग्निहोत्रे च श्रूयते, नास्वैतां रात्रि पयसाऽग्निहोत्रं जुहुयात्, यथाऽन्यस्ये देवताये प्रत्तमन्यस्ये देवताये द्याचाहक तत्स्यात्, थबाग्वा जहवादिति । सर्वस्य प्रयसः सांनाय्यार्थतां दर्शवति ॥५१॥

तथा पयःप्रतिषेधः कुमाराणाम् ॥ ५२ ॥

इति व्याख्यातम् ॥ ५२ ॥

सर्वप्रापिणाऽपि लिङ्केन संयुज्य देवताभिसंयो-

गात्॥ ५३॥

वस्तेभ्यश्र इ वा एता मनुष्येभ्यश्र पुराऽप्याययन्ते । अधैतर्हि देवेभ्य एवेता आव्याययन्तीति, सर्वपाप्तेरेतिष्ठङ्गात् । कथम् । या वत्सेभ्यो मनुष्वेभ्यश्च पुराऽऽप्याययन्ते ता एतहि देवेभ्य आप्यायय-

<sup>86 11 86 11 60 11 65 11 65 11</sup> 

९ क्षालभ्य-क. सु. । २ श्रद्धार्थादृद्द्धार्था लक्षणा लधीयसीति-ग.। ३ संयुज्यते-सु.। 🕠

न्तीत्याह । सर्बाश्च ता वत्तेत्र्यश्च मजुष्येत्र्यश्चाऽऽप्यायवन्ते । सर्वात्स-र्वमासेरेतिञ्जङ्गम् । अतो यावत्त्रयमुत्तरासु दोइनं स्यात् ॥ ५३ ॥ ( सर्वुवर्णमासादिषु तन्त्रेणाऽऽधारायङ्गानुष्ठानाविकरणम् ॥ १० ॥ )

[ १० ] प्रधानकर्मार्थत्वादङ्गानां तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्यात् ॥ ५४ ॥ पू॰

दर्श्वपूर्णभासमाः प्रभानान्याप्तेयाद्याते । वेषामङ्गाग्याघारादीति । वेषु विन्त्यते । किं तस्य वस्य प्रभानस्य भेदेनाङ्गानां प्रयोगः, अध-बा सर्वेषां वन्त्रेणिति । अध वत्र किं वृत्तं, क्रतुवचानुमानेनाभ्यासे फळभूषा स्वादिति । तत्र क्रत्सनौ दर्श्वपूर्णभासानुष्क्रिय कथा द्वर्षा । इह तु वचन्त्रधानं प्रति चिन्त्यते । किं प्राप्तम् । प्रधानकर्षाधस्यादङ्गानां वज्रदास्कर्षभेदः प्रयोगे स्यात् ।

अङ्गानां प्रयोगे कर्षभेदाः स्वात्-क्रियाभेदाः । तस्य तस्य मथानस्य भेदेनाङ्गानां प्रयोगः । कुतः । भ्यानकर्षावेत्वात् । स्यानार्थस्वादिः त्यर्थः । भ्यानार्थेन क्रङ्गान्युपदिष्ठपन्ते । अङ्गवन्ति प्रयानानि कर्षः स्वुद्धि । अङ्गर्भवन्ये च प्रयानानी सहस्यं न विवस्पते । न हि तत्र प्रयानानि विषयपन्ते । क्षि तर्षः । अङ्गत्वाति । न चाविष्यप्यानस्या-धेस्य गुणो विवस्तिवो भवति । यथा, ब्रद्धं संनार्थाःस्वस्य । एवं चेदकेकस्य प्रवानस्यास्त्रीः संवन्यः कर्तव्यः । तानि यदि सक्वत्तिवे-द्रतः न विभागेन संवय्यस्त् । यथा वाषणीयोद्यनीययोरकादश्चित्रयाः समस्तेव्य संवन्यः कर्तव्य इत्युक्तं, विर्थेस्यक्षेत्रविव्यादित्यत्र । तस्मान्त्यस्यानमङ्गभेदः ॥ ५४ ॥

भावनयेतिकर्तव्यता करणभनुगृह्यती संबच्यत इत्युक्तम् । इदानी त्र विचार्यते, किमाप्तेयादीनां तन्त्रेणेतिकर्तव्यतीयकॅरोत्युत भेदेनेति । भेदेनेति व्रूमः । कयम् । आग्नेयादीनां सर्वेयामितिकर्तव्यतीयकरोति । उपकारवेश्ययां च प्रचानमूनानां ते**यां** साहित्यमविवसितम् । तस्मादेकैकस्येति ॥ ९४ ॥

<sup>9311]</sup> 

१ (अ॰ ११ पा॰ १ अ॰ ७ सू॰ १६ ) । १ ऋतुबद्दान्स. । २ उद्वसानीययोरेकाद्यिन स्थां न्सं, स. । ३ (अ॰ ११ पा॰ १ अ॰ २ सू॰ १६ ) ।

### क्रमकोपश्च यौर्गपये स्यात ॥ ५५ ॥

प्रधानानि च क्रमवन्ति । तानि च ययाक्रमं साङ्गानि कर्तै-व्यानि । तत्र यदि तन्त्रमङ्गानि स्याः, ततोऽकृत्वाऽऽग्रेयं साङ्ग्नमाणी-भीयः प्रकान्तः स्यात । तथा च प्रधानानां कपकोषः स्यात । अव त भेदस्ततः साङ्गागनयमपवृत्याशीयोगीयः साङ्गः प्रकान्तः किवत इति नास्ति क्रमकोपः । अपर आह । यदि तन्त्रं भवेयुरङ्गानि ततौ यावत्त्वन्यादाग्नेयस्योपकरोति तावत्समिथाऽग्रीबोमीयस्योपकर्यध्यम् । स एव उपकारक्रमकोषः । अपि चाङ्कारायाङ्गादीनि संस्पर्धादीनि प्रतिप्रधानं मिद्यन्ते । तैथाऽऽधारादीनामवैलक्षव्यं सविष्यति ॥ ५५ ॥

# तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोपदेशात्स्याद्विशेषा-ग्रहणात् ॥ ५६ ॥ सि०

तशब्दः पक्षान्तरं परिजग्राह । न चैष पक्षः श्रेयानः, भेद इति । किं तर्हि । योगपद्यं, सकत्प्रयोगः स्थान । सकृदेव प्रयुक्तान्यकृतानि सर्वैः प्रधानेर्प्रगपत्संबध्यन्ते । तत्यानामेकश्रव्दोपदिष्टानां वैदमध्ये मधि विशेषाग्रहणात् । इमानि कर्तृतो देशतः काळतश्च तुल्वानि । दर्भवृर्ण-मासयोर्पञ्च त्रत्वेश्वत्वार ऋत्विजः । समे दर्शपूर्णपासाभ्या यजेत, पीर्णमास्यां पीर्णमास्या यजेत. अमानास्याममानास्यया वजे-तेति । मधानैश्र सहाङ्गानामेकदेशकाळकर्तृकत्वं बस्पति, अङ्गांनि तु विधानत्वात्मधानेनोपदिव्धेर्जित्यत्र । एकेन च शब्देन प्रधानानि फर्क शत्यपदिष्टानि, दर्शपर्णमासाभ्यां स्वर्गकामा यजेतेति । किमतः । अत-स्तेषां फले संभूषकारित्वम् । तेन स्वर्गकामस्य सर्वेषां युगपचिकीर्षाः नैकशः । सर्वविकिषया त्वाघारादीनां कियमाणानां तत्यकश्रीदीनां न गुबाते विश्वेषः, कस्यैतानि, आग्नेयस्याप्तींपीपीयस्य वेति । सर्वेषां च युज्यन्ते । तस्मात्सर्वार्थानि भवन्ति । तस्मादनाह्यतिः ॥ ५६ ॥

एकदेशकालकर्तकरवं वक्ष्यत्यङ्कपधानानाम् । तेनागृह्यमाणाविशेषस्वास्पङ्करेष प्रयुक्तीपकरोतीति । तस्मात्तन्त्रमङ्कानामनुष्ठानम् ॥ ५१ ॥

<sup>99 11 7</sup> 

१ यौगपयासस्यात् - मु॰ । २ (अ॰ ११ पा० २ अ० १ सू० ८ )।

## हेकार्थ्यादव्यवायः स्यात् ॥ ५७ ॥

षण, कमकोषश्च योगपथे स्यादिति । तत्र सूपा । ऐकाध्यदिव्य-वायः स्वाद् । न कमकोषः । कुतः । ऐकाध्यति । संभूयकारिण्ये-तानीत्युक्तम् । वेषां सह किया, नैकशः । न हि तवेकेन कृतेन किय-दर्षः । एकसंवन्शिकपायायाशुपूर्व्य स्पात् । तस्याक्ष तेषां प्रयोगे कयः । कुतः क्रवकीय हति । यद्योपकारे क्रवकीय हति । तत्रापि नाऽड्यारः कृतवात्र एव वयानेप्यकारोति । यस्तारणम् । तस्मिन् काळे प्रधानान्येव न सन्ति । यदा तु सर्वाण्यङ्गानि कृतानि तदा वैज्ञन्या-पूर्विणि संभूय क्षान्यपुरकुर्वन्ति । अङ्गानापि हि संभूयकारित्व-स्कृत्ये, अथेषैकाल्यादेककम्योगिति । तस्मादुषकारेऽपि नास्ति क्रय-कोषः ॥ ५७ ॥

## तथा चान्यार्थदर्शनं कामुकायनः ॥ ५८ ॥

तथा चार्ग्वार्थदर्भनं भवति, यथा न्याय उपदिष्ट इति कामुकायन आचार्यो यन्यते स्मा किं पुनस्तत् । चतुर्दश्च पौर्णपास्यामाहुतयो हुवन्ते, अयोदशामाबास्यायामिति । ययाष्ट्रिः स्याम अयोदश चतु-देश्व वा व्यवतिष्ठेरन् ॥ ५८ ॥

येष संस्पर्धवदारादुणकारिणामप्यानुः तिरान्त्रिनि । तत्र ब्रूयः— तन्त्र्यायत्वादशक्तेरानुपूर्वे स्थात्संस्कारस्य तदर्थस्वातः ॥ ५९ ॥

स हि न्यायः संभूषकारिणां सैहक्रियेति । तन्त्यायेन सर्वेत्रेव सहक्रिया । अश्वकेस्तु वर्गसंस्थ्येंब्वानुपूर्ण्यं स्थात्, भेदेन किया । न श्ववयत:एकस्याङ्कारापोहनेन सर्वेषां पाकः कर्तृष् । न वैकस्मिन् पूरो-दाश्चे प्रिषेतं सर्वे प्रियेता भवन्ति। संस्कारस्य तद्येव्वात् । संस्कारोऽयं पाकार्यो विधीयते । तत एवं भत्यक्षोपकारिणः मतिष्यानमावृत्तिः स्थात् । अन्यया याग एव न संवर्तेत ॥ ५९:॥

#### [ 94 || 94 || 98 ||

९ नैकेकशः—ग.। २ तज्जात्यपूर्वाणि—क. स.। ३ (अ० ११ पा० १ अ०१ सू० ६) ३ ४ अन्यार्षेवशेनसीप—ग.। ५ यमु—ग.। ६ सहकियोते सर्वेत्रेव । सहक्रियाशक्तेस्तु—क. स.।

### असंसष्टोऽपि तादधाति ॥ ६० ॥

असंस्रष्ट्रोऽप्याघारादिः मतिषभानपावर्तने । कुनः । तादर्थ्यात । यस्य समीपे कृतस्तदर्थ इति गम्यते विश्वेषः । आधारादीन्याज्य-भागान्तान्याग्रेयस्य. स्विष्टकदादीन्यग्रीयोगीयस्येति ग्रवमाणे विशेषे भेत: । सस्मादपांश्चयाजादीनां समीपे प्रामाधारादीनि, अर्धे स्विष्ट-कदादीनि कर्तेच्यानि । एवं च संस्पिश्चिमिरिवरेपामवैळक्षण्यं मविष्यः 19 11 E . 11

#### विभवादा पदीपवत ॥ ६१ ॥

यदुक्तं यस्य संनिधी प्रयुक्तानि सस्येमानीति सुबते विशेषः । तस्या-दावृत्तिरिति। नैतजुक्तम् । विभवात् । कुतः । विभविष्यन्त्वेतान्येकस्याः पि संनिधी कियमाणानि सर्वेषामुक्तत्म । मदीपनतः । तद्यथा-मदीप एकास्मिन प्रदेशे अञ्जानानां ब्राह्मणानामेकस्य संनिधी प्रव्वेकितः सर्वेषामपकारं केरोतीति । तस्पादनाविः ॥ ६१ ॥

## अर्थातु लोके विधितः प्रतिष्धानं स्वात् ॥ ६२ ॥

उपवर्णनापरिहारः पूर्व न कत इति स ताबद्ववर्षते । बदपवाणितं मदीपबदिवि । तदयुक्तम् । अर्थाछोके मदीपस्य सक्कद्रसक्कद्वा क्रिया । यदि सक्रतकतः सर्वे प्रकाशयानि सक्रतिकयते. अथ न प्रकाशयानि बतोऽसकृतः । तत्रश्चास्य पत्यक्षसामध्यम् । अथेह विवित्त उपकारोऽ-नपकारी वा गम्यते, न पत्यक्षेण । न चास्ति विधानमस्योपकरो-तीति । संनिधानाद्विशेषग्रहणाद्वस्यते, यस्य संनिधौ प्रयुक्तस्तस्यो-पकरोबीवि । बस्मादावृत्तिः ॥ ६२ ॥

सरुदिज्यां कामकायनः परिमाणविरोधात ॥६३॥

अथ यदुक्तं सकृदिच्यां कामुकायन आचार्यो मेने, चतुर्दश प्रयोखः श्रीत्याद्वतिपारिमाणस्य विरोधादिति । तस्य कः परिद्वारः । आभाषान्तं सूत्रम् ॥ ६३ ॥

#### € • 11 € \$ 11 € \$ 11 € \$ 11

१ कियमाणः - मु. । २ करोति, सद्भुत-ग । १ विधिः - क. ख. ग. । ४ सर्वान् ग. ५ मम्यते । न वैवं चतु-क. ख. । ६ विरोधः स्यात-क. ख. ।

# विधेस्तिवतरार्थत्वादसंछदिज्या श्रातिज्यातिकनः

#### स्यात् ॥ ६४ ॥

विश्वीयत इत्यक्कं विश्विश्वन्देनीच्यते । अक्कन्स्वेतरार्थस्वात् । वर्दे स्वत्ययं यरसंतियो यरहतं तद्येमेव तद्दितं, तदाऽहत्त्वाऽक्कनानां प्रयोगः। स्व चतुर्देश्व व्योद्देश्वाहातसंख्या नोपपयते । आहुतिविश्वयस्त स्वृद्धेश्व व्योदस्य । वेषां क्रसण्या ववनपूषपदते । चतुर्देश्व पौर्णमा-स्वामाहृतिविश्वयः । त्रयोदसामाबास्यायाभिते । नेतरसंख्वाविश्वनम् । प्रव्ययेनेव संख्यापाः मास्त्वात् । अनुवादस्वयम् । अनुवादश्व कस-णयोपपयते । विदिवस्य स भवति । आहुतिविश्वीनां चेषं संख्या विदेश्ता, नाऽऽहुतीनाम् । तस्माचेषामनुवादः ॥ देश ॥

### विधिवत्मकरणाविभागे प्रयोगं बादरायणः ॥६५॥

तन्त्रेण प्रयोगं बादरायणो घन्यते स्व। कृतः। वकरणाविभागात्। स्वेषां प्रयानानायविश्वका प्रक्रिया, संस्थकारिस्वादित्युक्तम् । स्वैद्वष्टम् वृत्वति न युक्षते विशेषः । यन्तु संविध्वयोगेण विशेषप्रदण्युक्तम् । क्षि कारणप् । विशेषो यः संविधिकयः स मकर्त्वान्त्रकारो विधिवत् । यथा विशे तुत्वरदारक्षरणस्य सर्वार्वान्त्रकारो विधिवत् । यथा विशे तुत्वरदारकरणस्य सर्वार्वान्त्रकारो विश्वयन्ते न यस्य संविधै तद्वीति । क्ष्यस्य करणेन व्याधितःवात्। अपि विकेन संनिधानपविश्वयो हेतुः। यदाऽपि सर्वार्वाः स्विधिकारयः कर्याविद्यां स्विधिकारयः । तस्यास्त्र विशेषः स्विधिकारवतः अवपोऽत्रारायित्रम् ॥ अत्रार्वान्त्रमा विशेषाः संविधिकारवतः अवपोऽत्रारायित्रम् ॥ अत्रार्वेशः । वादरार्वान्त्रम् कीविधिकारवतः अवपोऽत्रारायित्रम् ॥ अत्रार्वान्त्रमा विशेषाः यणप्रदणं कीर्वर्वर्दे नेकीयमार्विष्ठ । अत्रार्वेशः

#### 88 11 64 11

भ स्कृतिका श्रुति—श्री. क. थ. । २ ' आं. 'बेक्न संतिधानस्थित्यको हेर्रः' दृश्चेदं मन्यः कासीधृदिगुष्टको सुजनाकने चेनेकन अकाशितः । पांत्र ओपेस्ट वृद्धस्तके साम्ब्रद्धीर-कारिद्युतिवृद्धकोषु अनुप्रकन्मानः प्रथम् पार्था र नार्थितः धर्मेव अकाशितः वर्षः सुन्नमेवेत-स्थालतः पूर्वपृत्तस्यकारामण्यवन्त्रभव्यानमेतरसुक्रगास्यानान्ते कित्रसंस्थानस्योतं स्थातः। अतो माध्यमेवेतरिति साति सदन् सुप्रियः मुक्तसाळे स्वरुद्धाः र सम्ब्रक्षीय्येन्याः।

### कचिद्धिधानान्नेति चेत् ॥ ६६ ॥

नैतजुक्तं, सकुरिक्रपेति । कुतः । किचित्सहत्वमाहत्य विश्रीयते । सहायप्त्रत्ति, सह पिपन्ति । तदनाहत्ती सर्वतः प्राप्तायां परिसंख्वार्ये मन्ति । इत्रैव सहर्त्व नान्यवेत्युच्यते ॥ ६६ ॥

### न विधेश्वोदितत्वात् ॥ ६७ ॥

न तत्र परिसंख्या युज्यते । माप्तस्य पुनर्वचनं परिसंख्यार्थे भवति । न चेह सहरवं माप्तम् । कुनः । भेदेन निर्वापस्य चोदितस्वात् । आग्नेपाप्रीपोभीययोभेदेन निर्वापस्तुकः । तथोभेदेनैवावहननवेषणे प्राप्तुतः । तन्नावत्रयं विभेषं सहस्वम् । तस्यान कवित्सहस्वविधाना-हन्यत्र भेदेन क्रिया विद्वायेवेति ॥ ६७ ॥

( आञ्चेयद्भयस्याऽऽवृत्त्या प्रदानानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [११] व्यारुगतं तुल्यानां यौगपदामग्रह्ममाणवि-शेषाणाम् ॥ ६८ ॥ पू०

क चिन्छू वने, आप्नेयं कृष्णश्रीवमाल भेन, सीम्यं वस्तुम्, आप्नेयं कृष्णश्रीवं पुरोधायां स्पर्धमान इति । तत्र विचार्यते । किं कृष्णश्रीवस्य प्रथमस्य तृतीयस्य च सह मदानं कर्वन्यम्, अयवा भेदेनेति । किं प्राप्तम् । च्यारूपातं तृत्यानां भीगपयमग्रद्धमाणाविधेषाणाम् । च्यारूपातं प्रयोगे भीगपयमिक अन्त्रोपदेखान्स्यादिति । इत् तुष्टणश्रीवयोनेक देवनत्यास्य एयोगे किषयाणे न यद्यते विशेषः। सहित्या चैक फळत्सात्राह्मा । तस्यास्य हम्योगे किषयाणे न यद्यते विशेषः।

भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाव्यवायात्स्यादिशिष्टानां

विधिः प्रधानकालत्वात् ॥ ६९ ॥ सि॰

भेदस्तु प्रदानस्य युक्तो न तन्त्रता । कुतः। काळभेदात्। कथं काळभेदः। चोदनान्यवायात् । सीम्यचोदनया वैयवद्वि कृष्णक्रीव-चोदने । तत्र पाठकपादेकस्य पुरस्तास्तीम्यस्य प्रयोगः प्राप्तः, एक-

१६ ॥ ६० ॥ ६८ ॥

१ (अ० ११ पा० १ अ० १० सू० ५६ )। २ व्यवेते—ग०।

स्वोत्तरत्र । तयोर्वेदि सह प्रदानं कियेत क्रम उपकृष्येनान्यतरस्य । पुरस्तात्कियायामुत्तरस्य उपरिष्ठान्पूर्वस्य । तस्त्राद्धेदेन प्रयोगः । १९॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ७० ॥

अभितः सीम्यमाग्रेयौ भवत इति ।, ७० ॥

विधिरिति चेन्न वर्तमानापदेशात् ॥ ७१ ॥ अय विध्यभिमायं कल्पेत । श्रुत्पर्यक्षस्ख्य उन्नणार्थः परि-ग्राहोतः स्थात । तस्याल्यतानभेदः ॥ ७१ ॥

इति श्रीश्वषरस्वाभिनः कृतौ भीमांसाभाष्य एकादश्वध्यायस्य प्रथमः पादः।

### अधैकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

(आक्रेयादिश्वानानामेकदेशकालकर्तृकत्वाधिकरणम् ॥ १ ॥ ) [ १ ] एकदेशकालकर्तृत्वं मुरूपानामेकशब्दी-पदेशात ॥ १ ॥ सि०

दर्भपूर्णमासयोराध्रयादीनि भयानानि । तत्र देशकाळकारीरः, समे दर्भपूर्णमासाभ्यां यजेन, पीर्णमास्यां पीर्णमास्या यजेन, अमाबास्याया-ममाबास्यया यजेन, दर्शपूर्णमासयोर्थककत्वोधस्वार ऋष्विज इति । तथा चानुर्भास्ये, पाचीनमवर्णे वेचदेवेन यजेन, वसन्वे वेचदेवे र यजेन, चानुर्भास्यानां यक्तकतूनां पश्चित्वज्ञ इति । तम विचार्येते, किमाधे-यादीनां मथानानां तन्त्रं देशकाळकारिरः, अथरा भेदेनेति । तत एता-

(9 11 90 11 98 11:1

इति श्रीमहकुपारिछविरविताया मीमांसाभाव्यव्याहवायां हुप्टीकाया-मेकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

किमाप्तेयोऽभीवोमीवादिनिरवेशो देशादिमिः संबयत्उनामीवोमीयादिसहित इति । अत्र पूर्वः पक्षः । आग्नेयादयः प्रजाताः । तानन्य देशादयोऽप्रज्ञाता विश्रीयन्ते ।

१ भेद एवेति—ष॰ सु॰ । १ पूर्वपतः—षः । १ प्रकाता इति—'पदामेथोऽप्रकपालोऽमाया-स्वायां पौगमास्यां चाच्युतो भवति ' इत्यादि।भेहर ।चित्र क्येरिति चेयः । ४ विश्रीयन्त इति— ' धमे दर्शयूनेवासाभ्यां दत्रे । ' इत्यादिभवांवर्यरिति होयः ।

वर्षः वरीक्ष्यम् । कि चोदनाविषियेणा देशाद्रंगंडापे, यदाप्रेयोऽष्टाक-क्षणः इत्येवमादय आप्रेयादिचोदनाविषयः, तेणामिमे समादिविषयः श्रेषाः । आन्त्रेयोऽष्टाक्ष्पाळः सैमे भवति, एवं सर्वत्र । अथवा वर्षो-गाङ्गं देशादयः । स एषामाप्रेयादीनां प्रयोगः कळसाथनाधेस्तदङ्गा-मिति । किंचातः । यदि प्रयोगाङ्गं ततस्तन्त्रम् । अथ चोदनाविषिशे-पास्ततो भेदेनेति । कि मासुम् । एकदेशकाळकर्तृत्वं मुख्यानां तन्त्र-मित्येषा प्रतिक्षा । तत एवं ताबर्द्रणयान्त्र, प्रयोगाङ्गं देशादय इति । द्वाः । न कावस्ते देशकाळकर्तृत्यः प्रयोगो भवति । यस येन विना न भवति तक्तदङ्गिवत्यरगम्यते । तस्मात्ययोगाङ्गं देशादयः । यदा

तेषां चोहिरुयमानानामितिकर्तत्वतया संबन्धः । तस्मिश्चाऽऽप्नेयोऽग्नीषोभीयादिनिर-पेक्षः इतिकर्तव्यतयाः संबध्यते । तस्मादेशकाळकर्नृवादितिकर्तत्व्यताः चाम्नीषोमीयादि-निर्यक्षस्यैवाऽऽप्नेयस्य न्याय्येतीतिकर्तव्यतायाः आञ्चलिः ।

अत्र चोधते । यद्याप्नेयमम्पान्याधानादि श्राह्मणतवर्णानं क्रुत्वाउम्मीवोसीय आरम्यते तदैतयोषीः फर्क प्रतीतरेतरयोगः सोऽत्यन्तं बाधिनः स्यात् । यथा सौर्ये, आग्नेयेनेत-रेतरयोगाकञ्चा नारिन, एवभिक्षापि प्रसच्यते । तस्माद्यदि तन्त्रेणितिकर्तव्यता क्रियते, एवसितरेतरयोगः संयादितो भवति नान्यथा ।

उच्छेते । इतरेतस्योगादयमधीं उम्यते । एकेनाप्यक्रियमाणेन यागेन फर्छ न प्राप्यते । तस्मोदकैकस्य किरमाणा क्रस्केतिकर्तन्यतेतरेतस्योगं न बाधते ।

सिद्धान्तस्य – यर प्ययं कालः कारकावभाके युक्तः ध्रयते, तथाऽप्यनुपादेषः । अवस्यं च क्रियया सङ्गास्य संगन्त्रः करणीयः । तिस्मिक्षानुपादेयं कालं प्रति यागा उपादीयन्ते । तस्मादितरेतरयोगादि विवासितम् । करणीवभक्तिकेतैन् स्वतया विना नोपपथते । तस्मादितरेतरयुक्ताल्यसे यागाः पौर्णमास्यां सेतिकर्तन् स्वतया विना नोपपथते । तस्मादितरेतरयुक्ताल्यसे यागाः पौर्णमास्यां सेतिकर्तन् स्वतया विना नोपपथते । एतममावास्यायामपि । एवं च वास्त्रबेंडस्यत्र विहितो अविति । तस्मुक्तिस्तुनुमुक्तिता । इतस्या बाद्धः पर्यमुक्त्यसेति । एवं देशेडपि द्ववस्य ।

९ एरावन्तु—च.। २ देशादयः—च.। ३ एर्ड—च. यु.। ४ वणयदि—ग.। ५ इतिकर्ते-व्याचा इति- अलाधानारिकाया अपंतिषत्तेत्र्यातया इत्यवंः। ६ तथा चाङ्गानामपि प्रधानकारु-लावि विध्यतिष्यः करोण्यादिना। ७ श्रुतिरिति-पदश्रुतिरित्यवंः। ८ परावेभिति—कःक्रवि-धानाविभित्यवंः।

मयोगाङ्गं तदा तन्त्रभावः । कस्मात् । एकशब्दोपदेश्चात् । दर्श्वपूर्णमान् साभ्यां स्वर्गकामो यजेत, इत्येकशब्दोपदेशादेकं फळव् । एकफळत्वा-स्सहमयोगः । तत्र न गृक्षते विशेषा देशादीनामैदमधर्यं मति ।

केर्तारस्तु सेतिकर्तव्यताके प्रयोगे विज्ञाते कैरमेनं करिष्यतीस्थेतस्यामवस्थायां यजमाने प्राप्ते वचनादृष्यर्थाद्यो विर्धायन्ते । तस्याद्ययेकैकमितरेतरनिरपेतं करोति, तथा सति देशं प्राति विर्धायमानामितरेतरयोगो बाबितः स्थात् । कालेऽपि । अक्केर्विना करण-विर्भक्तिभिता स्थात् । तस्याद्वचनातैन्त्रता ।

मनु ' पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत ' इस्येनन कार्छविवानं न किरते ! उत्यक्ति-बाक्येनाऽऽप्रेवादीनां कारुस्य प्राप्तत्वात् । फर्छसंबन्बोऽपि न किरते । दर्शपूर्ण-मासवाक्येन प्राप्तत्वात् । अपि च फर्छसंबन्याशङ्काऽपि नास्ति । फर्डाध्रवणान् । उच्यते । एतेन वाक्येन विना, एकैक्टस्येतिकर्तव्यतःकार्ण्डमाँवर्तेत । सति स्वस्मिन्दाक्ये थे यागा उत्पन्नास्ते करणाविमक्तिसंयुक्ताः फर्छ विधीयन्ते । करण-

त्वारात्राचावय च चाना उत्पन्नात्त करणात्मात्त्वत्युकाः कल विवायतः । करणाविभाविद्यविवदा । तस्मा-द्यावकैकं कृत्क्वेतिकर्तव्यताकः क्रियेत यत्तरसाहित्यमवगतं तद्वाच्येत । तेनेतिकर्तव्यता प्रति साहित्यं क्रियेते । तस्माद्नेन बाक्येनेतिकर्तव्यता तन्त्रेण मवतीत्यमर्थः क्रियते व्याणां यागानाम् ।

अयं भवतोऽभी विवस्तितः। अयं च वाक्यान्यरेण छम्पत एव । 'समे द्यौ-पूर्णमासाम्यां यजेत ' इत्यनेन वाक्येनेतरेतरयुक्ताः सेतिकर्तव्यताका देशं प्रति विधायन्ते । विधायमानानां च साहित्यं विवस्तितम् । यदीतिकर्तव्यताऽऽवर्तेत, तम्र साहित्यमवगतं तद्वाच्येत । तस्माद्सिमन्याक्ये सति ' पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत ' इत्यववाद एव ।

१ नतु देशकाक्योरनुगदेशवालहुर्देशनोपादीयमः गर्ना याः गामिकरेल्द्रयोगस्य तन्त्राभि-धानास्थरस्य विविद्यित्तेत्रपे कर्नुषानुपादेशवालागाहुर्देशन्त कृतिस्थानहुर्द्दस्यानानां च वापा-ग्रामिकरेतरयोगस्याविवक्षित्वन्तं 'वर्ग्यप्रमासयोग्रास्य रिनिकःः दिनि कृशियोग्री तृतीयायाः ,कात्रवणाच कर्ष कोहानां चर्नुतेश-तदा विध्याती नेपासः ग्राम् कर्तिः १ प्रमोने नियुत्रयन्ते । क एने-स. म. । १ कथि।ति-सपहायो निश्चहायो वेत्रयोः ४ प्रमा इति— 'धावस्यकं प्रयोजदि तक्षक्षस्यातस्यातस्य अयोग स्थातः ( ७ व १ पा॰ ७ ज॰ ६ सु० १ ८) कत्रयन्यावेति वैद्याः । ५ तन्त्रतेति —धाक्षस्ति।त्रयः ।।ने प्रति देशाद्यां तन्त्रतेत्यस्य । ६ आवर्षतेति—उत्पत्तिवाकयेषु प्रतिकं कारुप्रवादिति श्रेषः । ७ वोद्यति—अपिक्यादिवा

अग्रमणे विशेषे तन्त्रभावो युक्तः । तस्माचन्त्रं देशदयः ॥ १ ॥ अविधिश्रोत्कर्मणांना सिसंबन्धः प्रतीयेत तस्त्रश्रणार्थाप्ति-

संयोगाद्विधित्वाचेतरेषां प्रतिप्रधानं-भावः स्यात्॥ २ ॥ पू०

तत्र केचित्ताबद्दाण्यानि । प्रधानस्य पौर्णगासीकालोऽवगतः । अङ्गानामनवगमारकालस्य पद्मन्यामपि प्रयोगः प्राप्ताति । तस्मादनेगाङ्कानां कालनिययः क्रियतः
इति । तद्युक्तम् । कथम् । करणानुगृङ्ग् नीतिकर्नव्यनोपकरोतीन्युक्तम् । यस्मिक्षः
काले करणं तस्मिन्नविभक्तेव्यतेर्यतद्युक्तम् । याँ च संनिपस्योपकारिकेतिकर्तव्यताः
या चाऽऽरादुषकारिका ते उमे अँप्येकेन कथमावेन संबद्येते । तत्र पौर्णमास्यां
प्रधानं कुर्वता संनिपस्योपकारिकेतिकर्तव्यताऽवदयं करणीया । येन प्रेमाणेन संविदस्योपकारिकां करोषि, तेनेवाऽऽरादुषकारिकामपि । न चहराः कश्चिन्त्यायः, येन
प्रधानमान्नमेव कर्तव्यं पौर्णमास्यां स्थात् । तस्माद्वाच्यामिदम् ।

नैतदेवस् । 'समे दर्शवृश्मासास्यां यनेत ' इत्यनेन पड्यागा इतरेतरयुकाः सितिकर्तन्यताः देशं प्रति विश्वयिन्ते । तल पण्णामपि यागानां तत्त्र्वेणितिकर्तन्यता प्राप्ताति, साहित्यस्य विवसितरवात् । तस्माध्य पौर्णमासीक्रिक्मासाहित्यस्य विवसितरवात् । एवममावास्यासंयुक्तानायनुयानादानिकरित्यन्ते । एवममावास्यासंयुक्तानायनुयानादानिकरित्यन्ते । एवममावास्यासंयुक्तानायनुयानादानिकरित्यन्ते । एवं तत्त्र्वेणाक्षत्रयोगे प्रति 'पीर्णमास्यां पौर्णमास्यां यमेत ' 'अवावास्यासमावास्यया यमेत ' इत्यनेनाक्षानःमानृतिः अतिवायते ।

अपि च 'समे दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत ' इत्यनेनेतरेतरयोगस्य विवासितस्याः सन्त्रेणेतिकर्तन्वता प्राप्यते । तत्र पीर्णमास्यायारच्यं प्रधानममावास्याया समाप्यते । पीर्णमास्यमावास्ययोगस्तराचे कुर्यनक्षः नि 'समे दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत ' इत्यस्य न किंचिद्धार्थते । न च फडवानयस्य । तस्मादनेन वचनेन 'पीर्णमास्यां पीर्णमास्या यजेत ' इत्यनियमोऽङ्गानामपनीयने । नियतकाखता चोच्यते । सस्मादनेनाङ्गानां काळविधिः क्रियते ॥ १ ॥

१ कर्मणामीभ-तः ग मु.। २ प्रधानमादः-श्री. मु.। २ क्षित्र या च सीन्यस्योपहारिका-या च—च. ज.। ४ अप्योनन—च ज मु.। ५ प्रकारेण—प. मु.। ६ कुर्विति कोदः। समान-कथंभावगृहेतत्वादिति हेतुपूरमम्। १ कर्तेन्यं स्यात्—च. ज.। वर्तन्त्रं पौर्णमासीसंपुर्का स्यात्-प.। ६ पौर्णमासीसंपुर्काः—च.। ९ बाब्यते—च.।

अविधिश्रेत्-धाद चादनाविधिश्रेषो न स्वाहेशादिविधिस्ततः कर्षणामाश्रेषादीनां भेदेन देशादिभिरिभिसंक्यो न प्रतिथेत । चादनाविधिश्रेपास्म्ययम् । किं कारणम् । इह, समे दर्शयं क्यामार्भ्यामित्येवपादिभिविश्वेदेशादवो विधीयन्ते । अपाप्तत्वात् । ते चेट्टिशीयन्ते, आग्नेवादीनां दर्शयं क्यामार्भवा वाद्य एवितन्यः । अग्यया, अनेकाशिविधानयेकस्थिन् वाक्ये भवतीति । अनुवादे च नेषां सहस्यं न विवस्यते ।
विवस्यमाणे वाक्यभेदो भवति । आग्रेपादीनां देशादयः, तेषां च
स्विश्वानाधिति । क्षं पुतः । समे दर्शयं प्रतासभ्यापित्येवगादिभिविश्वेद्यास्य विश्वायो विश्वायो । स्वर्थने । स्वर्थायाधिनिः वर्षाः
यम् । समुदायश्र सम्दायिस्त्रक्षायोः श्रक्तित साहवर्षात्सपुदायिनो
स्वर्भायतुम् । न न्वेवमि स्वर्णाऽश्रिता भवति । वरं स्वर्णाः, नेकवावश्वस्यानेकाथित्वम् । अनेकाथेत्वेऽगमकत्वम् । स्र्र्णा तु गमिका ।
स्रोक्षकत्वातः।

अपि च श्रुरवा समुद्राथे देशादयो विभीषरम्। न च समुद्रायस्य देशादिभिः संबन्धोऽस्ति । कारकं हि समादयः । कारकस्य कर्मणा संबन्धो न कर्भमुणेन । तस्मादपि छसणा । यथा, पौर्णमासीनिम्स्रके-द्वित इविकेशणा । चोदनाविभिन्दाकेतरेषां देशादीनां मतिनेषानं माबः स्थात् । ग्रुक्काणविशेषरवात् । अय केन समाद्य आग्नेयादिषु विचीयन्ते । समे यजेन, पौर्णमास्यां यजेतस्यनेनाऽऽरुपतिन । अव हि चातुना यागमन्त्र विभवस्या तेषु समादीनां विधिः। कर्नौरोऽपि यस् स्वेषां यागानां रूपविधानायों मवति, अच्युतो भवतीति तेन विचीयन्ते । अयवा, अस्तिभवन्तीपरः मयमपुरुषोऽपष्ट्रवानोऽस्वस्यिति ॥ २ ॥

( अङ्गानां प्रधानै: सहैकदेशकालकर्तृकत्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

एवं स्थितमपर्यवसितं भवत्यतोऽन्तरा चिन्तान्तरं प्रक्रियते। किं पुनः कारणमेतस्मित्रवर्यवसिते चिन्तान्तरपारभवते । एतस्पिन्नपाये

<sup>[</sup>२॥

९ न हानेकार्यं—ग.। २ ६थम् । समे — इ.। ३ लक्षणाऽतुगमिका—ग.। ४ प्रतिप्रधाः नभावः—ग.।

ं स्थिते तस्याश्चिरतायाः पूर्वपक्ष अतित्रति । अतोऽलावेतस्याद्यस्यतः श्रद्यते---

[ २ ] अङ्क्षेत्रु च तदमावः प्रथानं प्रति निर्देशायया द्रव्यदेवतम् ॥ ३ ॥ पू०

अङ्गेष्विदानीं विचार्यते । कि तेषां समादय एव देशकालकर्तारः, अथवाऽनियम इति । किं मासम् । अङ्गेषु च तदभावः । क्रवः । मधानं प्रति निर्देशात । चोदनाविधिशेषस्थेनाऽऽग्नेयादीनि प्रशानानि प्रति समा-दयो निर्दिर्ध नान्यत्र भवन्ति । तस्मादमियमः । वथा द्रव्यदेवतं, यत्त्रधाः नेष न तरकेश । एवं देशादयोऽपि ॥ ३ ॥

स्थितादुत्तरम् --

यदि तु कर्मणो विधिसंबन्धः स्वादैकशब्दात्प्रधाना-र्थामिसंयोगात् ॥ ४ ॥ अ० १-सि०

यद्याग्रेयादेः कर्भणः समादिविधिसंबन्धः स्याचतः स्याबोदानाः विधिश्वेषत्वं, भेदेन च समादयः । न त तदस्ति । कतः । ऐकश्रव्या-स्वधानार्थाभिसंयोगात् । यस्मादाग्रेयादीनां समस्त्रानामेकः शब्दा बाचकस्तेन समादीनामभिसंयोगः, समे दर्भवर्गमासाभ्यां यजेतेति. न थे व्यवस्थानां वाचकाः, यदाग्रेयोऽष्टाकपाल इत्येवशादयः । तत्र भत्यक्षं समस्तसंयोगमः सुज्य परोक्षो व्यस्तसंयोगः करूपः । सोऽपि कक्षणवा । अथ त प्रानत्याभिसंयामः क्रिवेतं तत जनववि परि-इतं भवति । कः प्रनः प्रधानार्थः । प्रवानं फलं, तत्साधनार्थो यो व्यापारः । कश्रासी । अत्रियादीनां भयोगः । कयं तेनाभितंगोगः समादीनां विज्ञायते । उच्यते । दर्शपर्शमासाभ्यां स्वर्गकामी यजेते-त्यनेन समस्तानामाग्रेयादीनां फलसाधनार्थः मयोग उक्तः । तस्य च बदि इनः श्रत्या समादयो विशीयन्ते, याभवामेताभ्यां दर्शपर्श-

**<sup>11</sup>** 8

९ निर्देशात्॥-क. छ. ग. । २ शेपत्वे--ग. । ३ निर्देशाः प्रधानाझानि भवन्ति । न बान्यक मिहिशेऽथाँडम्यत्र भवति । तस्मात-ा. । ४ प्रधानार्थ-क. ख. । ५ फियते-ख. ।

मासाक्ष्यां यजेत ताक्ष्यां समे यजेतेति, ततो न परोस्रो व्यस्तसं-बन्धः कल्पिनो भवति । न च छझणा । तस्वादवयोगे विविद्तेषाम् । स च सर्वेषां भ्रधानानां साधारणः । तत्रैद्मर्ध्ये प्रति न गृक्षते विश्वेषः । तस्याचन्त्रं देशकाळकर्तारः ॥ ४ ॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ५ ॥

अन्याचोंऽध्येतभेवार्थं दर्श्वयति । जन्नाणि ह वा एतानि घोराणि इश्वांपि यद्मावास्यायां संश्वियन्त्रे, आग्नेयं प्रयमीन्द्र उत्तर इति । संभरणं यौर्वापर्यं चेककाळत्व उपपद्यते । तस्माद्षि तन्त्रम् ॥ ५ ।

श्रुतिश्रेपां प्रधानवत्कर्भश्रुतेः परार्थत्वातः ॥ ६ ॥

इत्य प्रयोगचोदनाधुनःश्रुतिनियम् । कृतः । श्रुतिन्तेषां समादीनां प्रयानानाधिव । कर्व कृत्वा । कर्वश्रुतेः प्रयोगनाधिव । कर्व कृत्वा । कर्वश्रुतेः प्रयोगनान् । तथा सामाना-चिक्रण्यात् । यजेतेति यजिरावे परार्थ एव । तदेनदेवनावयने, दर्श-पूर्णमास्यानिनाग्यानिक्रपणि कुर्यादिनि ॥ ६ ॥

कर्मणोऽश्रवत्वाच ॥ ७ ॥

कर्ष च न श्रुतं, कार्य न श्रुतं, प्रवानं न श्रुतिपत्ययः । तस्य स्थाने समादीनि श्रुवत्वे । नेथानसायने श्रुतस्वात्, श्रुविरेषां मयान-बदिरशुरुवते । न च तानि । वानः ने । तत्र ययाग्रेयादिवाक्यानां भूनःश्रुविरिषं करूरते। गुणनाकश्रुवादी भेटनेत्र । न हि तत्र तेषां गुणनाव उक्तः । उत्पत्तिनात्रारूनातानं तानि । न च किंचिरकार्ये निर्दिशं, वैदर्गेरुनानुकोर्नय गुणनाबोर्द्यासीऽन्येत्र । मयोगचो-दनाया श्रुशुभारते युक्तः । कार्यसीर कल्जू । तस्माचस्याः पुनान् श्रुविरियम् । वथा च नर्यमावः सिद्धः ॥ ७ ॥

अङ्गानितु विधानत्वात्त्रधानेनोपदिश्वेरंस्तस्मात्स्या-देकदेशत्वम् ॥८ ॥ अ० २ सि०

8 11 9 11 9 11 9 11

९ सम्पर्ककोतः--।. १ प्रधानत्थाने-मु. । ३ न युवरोतः-म. ४ यद्षेतः-इ. छ. । ५ उन्तः-छ. ।

अङ्गेषु स्थिताद्वरत् । यदा प्रयोगाङ्गं देशाद्व इत्युपपर्षं वदाऽ-पश्चत्तः पस्र जित्रिष्ठति । तस्मानतोऽनन्तरश्चचते । यदुक्तमङ्गेष्ठ देशा-दीनामनियम इति । तस्म । अङ्गेषु समादिनियम इति । कृतः । यतोऽ-ङ्गान्यपि प्रधानेन फळसिद्धानुपदिश्यमानेन सहोपदिश्यन्ते । क्यम् । विधानत्वात् । प्रधानानां फळं साध्यतो विधानमेतव्यदृताङ्ग-प्रयोगः । विधानं कत्य इतिकर्तन्यतेश्यर्थः । अतो दर्शवृर्णमासाश्यां स्वर्गकामो पनेतित्यशङ्गनान् मधोगः प्रधानानाञ्चकः । वधाविधस्त-श्रोक्कस्त्याविधेन पुनाश्चत्या समादीनां विधिः । अतोऽङ्गानामपि मधानैः सदैकदेशकाळकर्तृत्वं स्यात् । ८ ॥

## बुब्यदेवतं तथाति चेत् ॥ ९ ॥

अय यहुक्तं यथा द्रव्यदेवतं प्रधानानामङ्गानां च मेदेन भवाते, ष्वं देश्वादयोऽपि स्युरिति । तस्यिरहर्वव्यम् । आमापान्तं सूत्रम् ।९॥

न चौदनाविधिशेषत्वाञ्चियमार्थी विशेषः ॥ ९० ॥

भैतदेवम् । कुतः । चोदनाविधिवेषत्वात् । चोदनाविधिवेषो हि द्रव्यदेववाविधिः । तेन मधानेषु द्रव्यदेवताविधेषो नियतः । इहामिनः पुरोहाश्वस्य । इहाऽऽज्यवगनीयोगी चिति । तवाऽङ्गेष्विष, आव्यवेन मयाजान् यज्ञति, वेषाल्दिरहक्तं यजवीति । न चान्यत्र निर्दिष्टोऽ-न्यत्र भवति । तथेह प्रयोगाङ्गत्वाद्देशादीनां तस्य च मयोगस्य साधारण्याचन्त्रभाव इन्ध्यदिशे हेतुः । तस्मादिषयं द्रव्यदेववेन ॥१०॥

तेषु समवेतानां समवायाचन्त्रमङ्क्षानि भेदस्तु तद्धे-दार्त्कर्मभेदः प्रयोगे स्वाचेषां प्रधानशब्द-त्वाचथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ११ ॥

षि च समानं द्रव्यदेवतमङ्गानां भघानानां च स्वाचतरहेव द्रव्य-देवतेषु समानेषु सववेतानावङ्गानां मघानानां च समवायाचर्ववस्योऽ-विद्येव इति तन्त्रविज्या स्यात् । भेदस्तु वज्रेदात् । अय तु भेदो द्रव्यदेवतस्य ततस्त्रज्ञेदारक्षयेन्दः भयोगे स्यात् । इज्याकर्षणः मयोगे

<sup>61.9118011</sup> 

<sup>9</sup> निर्दिग्रेंडवैं:—ग. । २ इस्वेवमय —ग. । ३ देवतेनेति--ग. । ४ तद्विगे इति--स. ।

विश्वेषग्रहणाङ्गेदः स्पान् । तथा चान्यार्थदर्धनं युक्तं अविष्यति, चतुर्देश्व पौर्णमास्वावाद्वत्वो द्वन्ते, त्रयोदशावादास्वायामिति । तस्मान् दपि द्रम्यदेवतस्य भेदः ॥ ११ ॥

( दर्शपूर्णमासनातुमास्यादिनु तत्तद्वचाप्यप्रयोगानुरोधेनाङ्कामामा-वृत्त्याधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [ ३ ] इष्टिराजसूयचातुर्मास्येष्ट्रीककम्यादङ्गानां तन्त्रभावः स्यात् ॥ १२ ॥ पु०

दर्भपूर्णवासेष्टणा द्वी समुदायी दर्भः पूर्णवासस्य । तथा राजसू-येऽम्रुसन्यादय दृष्ट्या, पवित्रादयः सोमाः । चातुर्मास्येष्टपि पर्वाणि वैत्र्यदेवादीनि । तत्र विचार्यने । किंदर्शस्य पूर्णवासस्य च तन्त्रेणा-कृतना निर्माणाः । तथा राजसूर्ये, दृष्टीनां सोमानां च । चातुर्यास्येषु च पर्वणादः, देत भेटेनेति । किंपासः ।

तत्र तत्र तन्त्रेण प्रयोगः। कृतः। ऐककम्पीत् । एकफळस्वादि-स्वर्धः। एकं फळिपिद तत्र तत्र श्रूयते, दर्श्वपूर्णवासाध्यां स्वर्गकामो बजे-त, राजसूर्येन स्वराज्यकामो यजेत, चातुर्धास्यैः स्वर्गकामो बजेतेति । एकस्वान्ककस्यैका प्रयोगः । तत्र न ग्रुक्षते विशेषः । तस्मा-सम्बद्धाः। १२॥

# कालभेदान्नीत चेत्॥ १३॥

नैतदेवं, तत्रप्रक्षातीति । कि तदि । भेदेन । कुराः । काळभे दात् । कचित्काळभेदा, कचिदेशभेदाः । दर्शयूर्भवामयोः काळभेदा, पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत, असावास्थायास्यायायजेतेति । तथा, बादुर्भास्येषु पर्वणा, वसन्ते भैन्यदेवेन यजेत, वर्षासु वक्षणव-धारीयेजेत, देवन्ते साक्ष्मेयैर्थगेतिति । राजपूर्वे देवभेदा, बाईस्थरच-अवश्रीदाणी एटं, पेन्द्र एकादवक्षणालो राज्ञो गृहे, आदित्यश्रवसीहिंग्या एटं इति काळभेदावेदभेदाच्च एक्को विवेषः । पौर्णवासी चेषाप-क्षानो काळस्तानि पौर्णमास्या उपकुर्वनित, नावावास्यावाः । वेगु-ग्यात् । तस्याद्वेदाः ॥ १३ ॥

<sup>11 58 11 58 11 58</sup> 

१ वत तम्त्रभेदेन-क. स. य. मु. १ २ चातुर्गास्यस्य-जन्न. ।

# नैकदेशत्वात्पशुवत् ॥ १४ ॥

नैतदेवं, भेद हाते । कुतः । एकदेशस्वात् । यत्र फळसंबन्धस्तत्रा-क्रानां चोदना । यरकारणपु । फलं साधयतां मधानानामङ्गन्यपद्वारे वर्तन्ते । समुदायचोदनायाः फळसंबन्धः, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामी वजेतेति । राजम्रयेन स्वाराज्यकामो यजेतेति । चातमस्यैः स्वर्ग-कामो यजेतात । नैकदेशचादनायां, पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत. बसन्ते बैश्वदेवेन यजेत, बाईस्पत्यसरुर्जकाणो गृह इति । न चेत्रवाङ्गानां माप्तिः, क्रवो भेदेन प्रसङ्घः । सम्बदायस्य त फलकत्वादेकः प्रयोगः । वस्माचारमन् करिमश्चिदवयवे क्रियमाणान्यक्रमनि समुदायेन संग-न्त्स्यन्ते । समुदायस्थानयवैरन्यतिरेकात् । पशुवत् । यथा पश्ची भिन्न-काळेष्वस्येकदेश्चेषु, वयया प्रातःसवने चरन्ति, पुरोडाशेन भाष्यंदिने, अङ्केस्तृतीयसवन इति नाङ्गानायावृत्तिर्भवति, बद्धत् ॥ १८ ॥

अपि वा कर्मप्रथकत्वात्तेषां तन्त्रविधानात्साङ्गाना-

# मुपदेश: स्यात् ॥ १५ ॥ सि ०

अपि बा, न तन्त्रमङ्गानि स्युः । कुतः । कर्भपृथक्त्वात् । तेवां च तन्त्रविधानात । कर्माण तावदेतानि भिन्नानि । अन्यः पौर्णवासः सम्रहायोऽन्य आमाबास्यः । एवं सर्वत्र । तेषां च देशकाळभेटाः, पौर्ण-मास्यां पौर्णमास्या यजतेत्वेवमादिः । साङ्गानां च तेवां तत्र तत्र देशकालविधिः । नत् नैवात्राङ्गानि माध्यन्त इत्युक्तं, क्रतस्तेषां देशकालविधिः । उक्तमेतत् । प्रयोगे पुनःश्रुत्या समादयो विधीयन्त इति । तत्र, समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेति, समुदायनयोगे पुनः-श्रृति: । पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेतेत्वेकदेशे पुनःश्रुतिः । एवं सति पौर्णवासमयोगे कालो विहितः । अविभक्तश्राङ्गानां प्रधानेन प्रयोगः। तस्यात्वीर्णमास्यद्भानां पौर्णमासीकालः । अमाबास्याद्भानाममाबास्या-क.ळः । तत्र गृक्षते विशेषः । विशेषप्रहणाञ्चेदः ॥ १५ ॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ १६॥

षतुर्वत्र यौर्णमास्यामाहृतयो हूयन्ते, त्रयोदश्चामावास्यायामिति, तन्त्रमावेन यौर्णमास्यां चतुर्देशाऽऽहृतयः स्त्रुः, नामावास्यायां त्रयोदश्च । भेदे तुमयभोषयं भवति । तस्माद्रदः ॥ १६ ॥

## तंदाऽवयवेषु स्यात् ॥ १७ ॥

यदा चैव न्यायररदाः वरवेषु-इष्ट्यायवयनेषु, देवकारुमेदारान्यमेदः। रुष चातुर्भारयायवयपोरनीहबस्सान्त्रपतीचयोभिद्दिवः साधारण्यवयनम-वैवक्जवति, यदनीकवतो बहिंस्तत्सान्त्रपतीवस्योति । इतस्या सिद्धत्वा-चदनर्थकं स्थात् । बस्मादिष भेदः ॥ १७ ॥

# पशौ तु चोदनैकत्वात्तन्त्रस्य विभकर्षः स्यात् ॥ १८ ॥

यपुकं पशुवदिति । तत्र सूपः । पत्री युक्ता सकुदङ्गानां किवा । तत्र से सक्तेय तत्रस् । तत्रै सं तु बोदनैकत्वात् । एका तत्र बोदना, आस्विनं प्रदं गृहीत्वा निष्ठता पूर्व पित्रे स्व बोदना, आस्विनं प्रदं गृहीत्वा निष्ठता पूर्व परिवीचाऽप्रसे सबनीयं पशुपुपाकरोतीति । कभैवोदनायां सङ्गानां प्रदर्ग, न भवारवोदनायास् । तदेव हि प्रयानं विप्रकृषकां न मवारे हिपे निर्वर्शको न प्रवारे हिपे निर्वर्शको न प्रवारे हिपे निर्वर्शको न प्रवारो हिपे निर्वर्शको न प्रवारे हिपे निर्वर्शको न प्रवारो हिपे निर्वर्शको । तद्यानि च कृतान्यङ्गानि । तेषां पुनःक्रियायां हेतुनोहित । तस्माद्विषम उपन्यासः ॥ १८ ॥

( अध्वरकस्यायां पातरादिकाल्येभेदनानुधायमानानां त्रयाणां त्रयाणामधे मेदे-नाङ्कानामनुष्ठानाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

# [ ४ ] तथा स्यादध्वरंकल्पायां विशेषस्यै-

# ककालत्वात् ॥ १९ ॥ पू०

हर्द श्रूवते, आग्नविष्णवं पातरष्टाकपाळं निवेषेत् , सारस्वतं चर्क, बाहैस्परवं चर्कन् , आग्नविष्णवमेकादशकपाळं प्राप्यदिने, सारस्वतं चर्क्, बाहैस्परवं चरक्, आग्नविष्णवमेकादशकपाळवपराहे, सारस्वतं चर्क्, बाहैस्परवं चर्क्, याय आग्नविष्णवं द्वादशकपाळवपराहे, सारस्वतं चर्के, बाहैस्सर्यं चर्क, यस्य आग्नविष्णः सोऽनेन यजेतीति । तत्र विन्त्य- से । किं त्रिष्ठ काळेबु प्रयुज्यमानामवेषी कर्षसमुदायानां तन्त्रेणाञ्चन- नां किया, उत्त भेदेनीते । किं मासूष् । तथा स्थादण्यस्यत्यां, स्वया

<sup>28 11 20 11 36 11</sup> 

१ तथा तदवयवेषु--गः, १२ वारद्रयेन--गः, १३ अव्यवकृषेद्री--पु० ।

पन्नी वन्त्रमञ्जानां मयोगः । इतः । विश्वेषस्यैदकाकत्वातः । अक्काबिन श्चेषः कश्चिदेषां भिक्तकालानां समुदायानामेककालः अवते, पुरा बाबः श्रवादितोनिर्वेषदिति । कथं पुनर्जायते सर्वेषां निर्वाषामामयं कारू-विधिरिति । सर्वेषां श्रेषामेकफळत्वादेकं प्रकरणम् । सेषाऽध्वरकरपेष्टिः । यहमेबैतया प्राप्नोतीति वैकेन शब्देन युगपत्फलं प्रति विधानात । सस्यिक्षेत्र काळे कियमाण उत्तरकालयोः समुदाययोग्निविषः प्रतिकृष्येत्। स प्रतिकृष्यमाणस्ततः प्राम्माविनामङ्ग्नां प्रतिकर्षे वर्तेतः तहाहि बाऽभिसंबन्धात्तदन्तमपक्षर्वे स्वादिति । तानि मतिकृष्टानि सैर्वेषां तम्बं भवन्ति । तेषु तन्त्रेषुचरेषामपि तन्त्रभावो युक्तः । कृतः । षादि सर्वाणि तन्त्रं कियन्ते नास्ति तन्त्रभावे क्रयभेटः । अध नु भेदः, ततः पूर्वस्य सर्वे गुणकाण्डवपहुज्योत्तरस्योपक्रमेण भाव-तब्यम् । तथा निर्वापानतेषु पतिकृष्यमाणेषु क्रमभेदो भवाते । न ताव-त्पूर्वस्य बोक्षणादीनि क्रियन्ते याबदत्तरस्य निर्वापान्तानि न कतानि । आपि च सहोपक्रमे युगपन्चिकीर्या। तस्यां च सत्यां यद्यदापताते त्तत्तरमञ्जमाणविश्वेषत्वात्साधारणं भवति ॥ १९ ॥

# इष्टिरिति चैकवच्छूतिः॥ २०॥

सैवाऽध्वरकरपेष्टिरिति चैकवच्छवणम् । तक् तावदेकेवेष्टिः । बहब णते यागाः । यदि त सह क्रियन्ते ततः सर्वसमाप्तौ वतीयावः पर्यव-सितो भवतीत्येकवद्ववचार उपपद्यते । तस्मात्तन्त्रम् ॥२०॥

अपि वा कर्मपृथकत्वात्तेषां च तन्त्रविधानात्साङ्गा-

नामुपदेशः स्यात् ॥ २१ ॥ सि०

नैतदेवं, तम्बमङ्कानीति । ।कें तर्हि । भेदेन । कुतः । कर्माण ताव-देशान्यामावैष्णवादीनि प्रथम्भतानि । तेषां तन्त्रविधानं नानाकाळेषु.

<sup>11 -5 11 28</sup> 

कालमेदादेकैकस्येतिकर्तन्यताया आवातिः । अपि च यस्यापराह्वे करणं प्राप्तं तस्य न प्रातःसामान्यं, नापि प्रातर्विशेषः । यस्य द्व पुर्वाहे करणं प्राप्तं तस्य

१ एकशब्देन-- च. सु. । २ ( अ०५ पा० १ अ० १२ सू० २४ ) । ३ सर्वेषां प्रति--ग.। ४ अधानुकाभेदः -- च.।

माबर्भव्यंदिनेऽपराह्य इति । तत्रैयां साङ्गानामुष्टेखः स्यात् । अतः साङ्ग्रेयुरादङ्गानां गृवले विषेषः । तस्याद्धेदः ॥ २१ ॥ यजु विशेषस्यैककालस्वादिति । तत्र वृषः —

#### प्रथमस्य वा कालवचनम् ॥ २२ ॥

मध्यस्य कर्मणा वो निर्वापस्तस्येतस्काळवयनम्, युरा बायः प्रविद्योतिर्वेपेदिति । नतु मकारणात्सर्वेपा प्राप्तोति । न मकरणं धर्माणां विश्वेषकम् । किं तिर्हे । विनियोजकम् । इत्मन्न भवतीत्येतस्य करणस्य सामध्यी, नैतस्य यत्तर्यदायित । नवाणां च निर्वापाणां क्रम्प्राप्तस्य पूर्वस्येव विद्वायते । तस्मामास्ति विश्वेषस्यैककाळस्वम् । कर्मणां च तन्त्रभेदः काळभेदादिति ॥ २२ ॥

#### फलेकत्वादिष्टिशब्दो यथाऽन्यत्र ॥ २३॥

यस्तिवाहिरिति, भिक्षानामपि कर्मणामेककळानां कळस्वैकत्वयने स्येकवचनं भवति । कळान्तत्वादीहायाः । यया सर्वेषुष्टेष्टिर्नृगारेष्टिः सुर्वेनानामेष्टिरिति ॥ २३ ॥

( एकदेवताकपशुगणे वसाहे।मस्य तन्त्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥)

# [५] वसाहोमस्तन्त्रमेकदेवतेषु स्यात्प्रदान-स्यैककालत्वात् ॥ २४ ॥ सि०

षकदेवताः पश्चन चदाहरणम् । सप्तरतः माजापत्यान् पञ्चनाळ-भतः इति । अस्ति तु मक्तावग्रीवोधीयपश्ची वसाहोमः कर्तव्यः, या-स्थार्धचान्ते वसां छहोतीति । सः इह चोदकेन माण्यते । तत्र चिन्त्यते । कि मेदेन वसाहोगः कर्तव्याः स्थवा तन्त्रमिति । कि माप्तम् । बसाः होमस्तन्त्रमेकदेवतेषु स्यात्मदानस्यैककाळत्यान् । वसाहोमः खरनेक-देवतेषु तन्त्रं स्यात् । कृतः । मदानस्यैककाळत्यात् । एककाळं तेषां मदानं, वैश्वदेशी कृत्या मचरन्तीति । देवता चैका प्रजापतिः । अतस्वे-षामेकवदानत्वम् । मदानस्यैकत्वादेकः सर्वेशं साधारणो याज्यार्थवान्तः।

प्रातार्विशेषमात्रं विश्वीयते । सामान्यं प्राप्तमेव । तस्माद्यत्रेको विश्वीयते सँ प्रद्वीतस्यः । २१ ॥ [२२ ॥ २३ ॥

नास्थेदं तस्येदं—मु.। २ सुमनाना।मिष्टिः—ग.। ३ स इति–स एव पक्ष इस्थवंः।

तत्र क्रियमाणस्य होमस्यैदमध्ये पति न मृह्यते विश्वेषः । तस्माच-श्यम ॥ २४ ॥

( भिन्नदेवताकपशुगणे वसाहोमस्याऽऽवृत्त्यविकरणम् ॥६॥ )

६ विलालभेदान्वावृत्तिर्देवताभेदे ॥ २५ ॥ सि॰

देवताभेटे. ऐकादश्चिनेय भिकापदानेय भिका याज्यार्थवीन्ताः । तेषु गृह्यते विशेषो यस्य प्रदानस्य याज्यार्थवन्तिः कृतः स वदर्व इति । तस्मार्चन्त्रभेदः ॥ २५ ॥

( यपैकादशिस्यां यपाहतेस्तन्त्रताधिकरणम् ॥ • ॥ )

ि ) अन्ते युपाहुतिस्तद्दत् ॥ २६ ॥ पू०

ज्योतिष्टोमे यूपैकादशिनी, एकादश यूपान् छिनत्तीत्याञ्चाता । अस्ति तु पक्रतावमीयोगीये पत्नी यपाहतिः । सा कि भेदेन कर्त-व्या, उत तन्त्रामिति । कि पास् । भन्ते युवाहृतिस्तदृत् । यह-कानादेवतेषु बसाहामो भेदेन, तद्वदियमपि भेदेन कर्तन्येत्मधीः । कतः । यपस्यान्तिकेऽभि भथित्वा युगहर्ति जहीतीति अपते । बहना च युवानां भिकान्यन्तिकानि । यस्यैव युवस्यान्तिके न ह्येत तस्यैव वेन गुणेन वर्जनं स्यात् । तस्माझदेन कार्यस् ॥ २६ ॥

## इतरप्रतिषेधो वा॥ २०॥ सि०

अथवा नैव भेदेन कर्तन्येवि । किं तर्हि । तन्त्रम् । कस्मात् । इत-रविवेधोऽयम्--- आहवनीयविवेधो नान्तिकविधः । कथं ब्रायते । आहवनीये जुहीतीत्यत्सर्गात्सर्वहोमेष्वाहवनीयः माप्तः । तत्र, असि मधिरवेति बाच्यम् । तदापि मन्थनं माग्वंशे कर्मणः मञ्जलस्वात्माग्वंशे प्राप्तम् । तत्रेदमापि वक्तव्यं, युगस्वानिकोऽभि मधिस्वेति । उभयस्मि-श्चापि विधीयमाने वाक्यभेदः। मन्यनस्य स्वार्थपरार्थवद्भावात । सस्मा-द्रन्यतरदिविक्षितं, मन्यनमन्तिकं वा । तत्र च मन्यनं विदक्षितमिन-बक्षितमन्तिक्रमिति अनः । कतः । मन्यनविधिपरत्वाद्वाक्यस्य । एवं बाह-यूगमा च्छेष्वता होत्ववं, न हि दीक्षितस्यामी ज्राह्मतीति, दीक्षि-

#### 28 11 29 11 25 11

१ एकादश्चिनेपु-क. ख. ग. १ २ तत्र भेदः क. ख. । ३ झान्हे । तत्रुच्यते i- ग. ६ ४ जहाति-T. I

तस्थानी होने दोषं मन्यर्त इति । तत्यारिहारार्थं कत्यान्वरपुक्तं, वैष्णा-बीमनूत्वाच्छेण्येतीत । तथाऽत्यहोमे दोषभिव मन्यपानाः पुनैराह— होतच्यमिति, पुरुषस्थैव जुहोत्यापवन इति । तदुभयपापि तत्र न स्वक्यमिति मतिभिध्य नृतीयं कत्यपाह् । यूपस्थैवान्विकोऽस्मिं मिलस्या तथा होतन्यम् । तदुभयमपि शक्यं, जुहोत्ययं न दीक्षितस्यामी जहोतीति ।

तत्र यदि यूपस्पान्तिके जुहोतीत्येतद्विवक्षितं न मन्यनं, वेतयाऽऽइ॰ बनीयभेव यूपस्पान्तिके नीत्वा होगः मामोति । आइवनीये जुहोतीति नियमात् । तत्र, न दीक्षितस्यायी जुहोतीत्येतत्र संबध्यते । अय तु, अभि मियन्वेत्येतदिषीयते तत आहवनीयमत्विषेत्रो भवति । अन्योऽय-माइबनीयायो यथ्यते । तनैतत्समियितं भवति, जुहोति च, न चाऽऽद-बनीचे जहोतीति । तस्यान्मन्यनं विधायते, नान्तिकम् ॥ २७ ॥

#### अनुवादमात्रमन्तिकर्स्यं ॥ २८ ॥

कुडः माहेऽतुवादः । श्रीकवीत् । सहापिना यूपान्वेवणं द्वष्करस् । यूपान्तिके स्वधि पथिस्या सुकरो होतः । न्यावपाहस्यानुवादः । एवं स्वि ययनन्तिके सुहोति, न दोषः । अयं कस्यान्यन्यनमात्रं कुस्वाऽऽ-इवनीय एव न हूँ यते । अद्धं कित्यतं भवति । तस्यासन्त्रं यूषा-हृतिः ॥ २८ ॥

# अशार्म्यत्वाच्च देशानाम् ॥ २९ ॥

न चान्तिकदेशाः श्वयाः श्वासितुम्, आपेक्षिकस्वादनिकस्य । अय परमान्तिकं शिष्येत, तदा यूप उपदक्षितः । तत्र प्रतिविद्धम् । न च श्वयं परमान्तिकेऽश्चिन्यनं कर्तुम् । वस्मादप्यविवस्तित्वमन्ति-कस्य ॥ २९ ॥

#### 2011 36 11 38 11

भन्मते—ग.। २ अच्छेम्यतांभिति—स.। ३ पुतः पुत्तराहु—क. स.। ४ अत्य ' व पुत्रस्थि' १ हित पाठ आवश्यक इति भाति । ५ तत्र—क. स.। ६ ' अदुवासमा त्रमीत्त क्ष्य हार्त पुत्रं कार्याप्रिकार्यक्षके भाग्यमण्यता प्रकावितामित । एवं शासदीयि कार्यप्रकेतमन्वेष्वयि भोचंग्रक के अच्छक्त प्रचारी कार्यप्रकेतमन्वेष्वयि भोचंग्रक के अच्छक्त के प्रचार । ५ च्यक्त वाहण स्वर्ण्योपकमासामायाक्षक स्वय्यक्षे संवर्ण्य प्रकावित के स्वर्णा । ६ व्यक्त — स.। ८ आहाल स्वर्णा — पु.। ९ व्यक्तित न प्.। १ व्यक्तित — पु.। १ व्यक्तित व्यक्तित — पु.। १ व्यक

(अवभूषेऽप्तु साङ्कप्रधानानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ८ ॥)

# अवभूथे प्रधानेऽग्निविकारः स्यान हि तछे-तुरिव्रसंयोगः ॥ ३० ॥ पृ०

आस्ति ज्योतिष्ठोमेऽवभूयः । तास्मिश्र श्रूयते, अप्सवनभूषेन चर-न्तीति । तत्र विचारते । कि प्रधानमात्रमप्त कर्तेव्ययश्वाऽकुनस्यपीति । कि माप्तम् । अवभूये प्रधानमित्रासः । प्रधानमात्रमप्तु कर्तेव्यम् । कुतः । न हि तद्धेतुरसिस्तोगः । न सङ्गानां प्रधानहेतुकोऽभिना संयोगः । यदाहरनीये जुहोशीति होममावेऽभिनिहितः । स यथा प्रधाने तथाऽङ्केषु । आपस्तु प्रधाने केवळे विहिताः । अप्स्ववभूथेन चरन्तीति । अवभूयधन्दो हि बक्णदेवतस्यैककपालद्रव्यस्य बागस्य वाचकः । तदुत्पत्तिवाक्ये श्रुतत्वात्, वारुणेनैककपालेनावभृषं यन्तीति । न चात्र गमनं विश्रीयते । अर्थग्रहीतं तत्, अप्सु मचार-बचनात् । न चावमुधी नाम कथिदेशोऽस्ति, यं वादणेनैककपाळेन गच्छेयुः । न च वादण एककपाळोऽस्ति, येन गमनमुच्येत । तस्या-देककपालस्य देवतासंबन्धकरणमेवात्रीच्यते । स च यागः । तहच-नोऽवभृथशब्दः । तस्मिनापो विहिताः । तासामङ्गेत्र कः पसङ्गः ॥३०॥

#### द्रव्यदेवतवत् ॥ ३१ ॥

यथा द्रव्यमेककपाछो वरूणश्च देवता प्रधाने विहितस्वाकाञ्जेष भवनः । एवमापोऽपि ॥ ३१ ॥

# साक्ती वा प्रयागवचनैकत्वात् ॥ ३२ ॥ सि॰

साङ्गेने वाऽवभूयोऽप्सु भवर्वेत । कुनः । भयोगवचनैकस्वात् । नाजाऽऽ-पोडवभूथे श्रुयन्ते । किंतिहैं । प्रयोगे । न केत्द्रचनम् । अप्यवस्भृष इति । कथं तर्हि । अप्स्वस्थेनेति । द्वे अपि पदे कारकवचने । न च विशेषणविशेष्यतः । उभयोश्वरन्तीति क्रियया संवन्धी न भिधः । परन्तीति च प्रयोग उच्यते । तस्मात्मयोगाङ्गवापः । अविभक्तमाः क्रमधानानां प्रयोग इत्युक्तम्, अक्रुगानि त विधानस्वास्प्रधानेनोपदि-

<sup>11 5 # 11 0 #</sup> 

१ इदं च सूर्ण काशीसुवितपुरत हे परिश्रष्टम् । श्रीतंत्रके पुस्तके. इनरावर्शपुरनकेन्नव्य स्योपसम्भारत्रकाशितामिति विदेयस् ार ( अ॰ १३ पा० २ अ॰ २ स्० ८ )।

इयेरक्षित्यत्र । तस्मात्साङ्गनेऽत्रभृयोऽऽस्पादिष्टो न केवलः । अपनीऽ-ङ्वान्यपि तत्रेव कर्तव्यानि ॥ ३२ ॥

लिङ्गदर्शनाच ॥ ३३॥

लिङ्गं नैतमर्थं दर्भयनि, अस्म तृणं नारेवाऽऽघारवाघारवतीति । वयङ्गानामको वृत्तिः स्यादुनयं रिचोयेन, अप्स्वाघारयति, तृणं नास्य-तीति च । वैथा वात्यप्रयेददीयः स्थात् । अथ यवीक्तो न्यावस्तवाऽ स्वि-रचन्य तृणप्रासनं केवलं विधीयन इति नास्ति दोषः ॥ ३३ ॥

अथ यदुपवर्णितं द्रव्यदेवतवदिति । तत्र ख्रुवः--

शब्दविभागाच्च द्रव्यदेवतानपनयः ॥ ३४ ॥

विभवतः ६व्दः, प्रधानस्यायमृथः श्रीवाचकः । अङ्गानापाधारादयः इच्दाः । अवसूधकन्दसंयुक्तं च द्रव्यदेवनं, वाक्णेनेककपाळनावसूर्यं बन्तीति । तस्याञ्ज तदङ्गेषु भवति । आपस्तु प्रयोगाङ्गायित्वेवपप-दिश्रो हेतुः । अतोऽन्तुपक्णेनभेतत् ॥ ३४ ॥

( वरुणायातेषु दक्षिणविहारे क्रियमाणमारुत्यर्थे प्रवसङ्खानुष्ठाना-विवरणम् ॥ ९ ॥ )

# [९] दक्षिगेऽमी वरुणभवासेषु देशमेदात्सँवै विकिथते ॥ ३५ ॥ सि०

्बरुणभयासेषु विहारपृथवत्वमाम्तानं, पृथमधी वणयतः, पृथमेदी क्व-इत हति। तत्र श्रृयमे, अष्टावध्यपृष्ठचरे विहारे हवींच्यासादयति, भावती-भेवभित्तव्याता दक्षिणभित्रिति । इह विचापिने। कि भेदेन दक्षिणवि-हारेडङ्कानि कर्वच्यानि, अथवा चान्यवीतरे कृतानि तान्येवेतरत्राष्युः पश्चवेन्तीति । कि भक्षत्र ।

भेदेनाङ्गानि वर्तकाति । कुनः । देशभेदात् । देशो हि भियते, दक्षिण उत्तरक्षते । यान्युको विद्यारे प्रधानानि तेवां नदेशान्येवाङ्गान्युर-कुँविन्त, अर्ङ्गानि तु विवानस्वास्त्रधानेनोपदिक्वेदंस्तरमास्त्यादेकदेश-

#### 37 11 43 11 38 1

१ प्रास्याऽऽष्ठारयतीति—क त.। र तद्वाक्यभेर—क. ख.। ३ देवतानपनयः—क. ख.। दैवतानप —सुः। ४ धर्षे तन्त्रं विकियते—्रशं. प । धर्वः क्रियते—पु०। ५ (अ००९ प्र०० ३)

स्वामिति । नाम्यदेशाया मारुत्याः । तस्यात्तदर्थ दक्षिणे विद्वारे भेदेन कर्तव्यानीति ॥ ३५ ॥

#### अचोदनेति चेता । ३६॥

प्रवं चेत्रव्यसि देशभेदादङ्गानां पृथक्षित्रयेति । नैन्युक्तम् । यत्का-रणम् । अचोदनाऽत्र मारुत्याः । यत्र यागः फळं प्रति चौद्यते तत्राङ्गाः नि गृह्वाति । न चेह माठत्याः फलं प्रति चोदना । क तर्हि । चात-मिस्पै: स्वर्गकामा यजेतेति । न चेदिह कर्व चो यते, अङ्गाना पासिरेव नास्ति, क्रनो धेटस्तन्त्रता वा ॥ ३६ ॥

#### स्यात्यौर्णमासीवतः ॥ ३७ ॥

स्यादङ्कानां प्राप्तिः। यौर्णमासीवतः। तद्यवा, यौर्णमास्यां पौर्ण-मास्या यजेतेति न ताबरकेम फलं प्रति चोद्यते । अन्यत्रैव तचोदितं. दर्भपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति । अय च साङ्ग्राधानं पौर्णपास्यां क्रियत इति । एवमिहापि भविष्यति ॥ ३७ ॥

## प्रयोगचोदनेति चेत् ॥ ३८ ॥

अयोच्येत. प्रयोगस्तत्र पौर्णमास्यां चोद्यते यजेनेत्याख्यातेन । प्रयोगश्राङ्ग्यथानानां विवक्षितः। प्रयोगाङ्गं च कालः। तस्पात्तत्र सार्झः प्रधानं पौर्णमास्यां क्रियत इति ॥ ३८ ॥

तेत्र ज्ञमः---

#### तैथेह ॥ ३९ ॥

इहापि माहत्याः प्रयोगश्रोधत आसादयतीत्यनेनाऽऽख्यातेन । यथा च काल: प्रयोगाङ्गमेवं देशोऽपि । तस्मान्मारुत्यपि साङ्गा दक्षिण-विद्वारे कर्तव्या । नन नाऽऽवादयातिश्रव्देन याग अव्यते । कथं तस्य प्रयोगं बस्पति । आह । यागार्थपेतदासादनं, यथा प्रकृती । तथा

#### 19 11 38 11 30 11 36 11

१ कर्मफर्ल चो-क. ल. । २ अत्र-क. ल. । ३ यदत्र काशीमहितपुस्तके ' तथेह 'इति सूर्व भाष्यक्रपेण ' इहापि मास्त्याः प्रयोगश्चोदाने 'इति - भाष्यं च सञ्जरूपेण प्रशक्तितं तत्केवलं प्रमादमुलक्रमिति होयम् । आदर्शपुस्तकेषु, शाक्षदीपिकादिमुद्रितपुस्तकेषु च तयाऽनुपलम्मात् । वयपि शास्त्रदीपिकादिवन्येष ' अधेह ' इत्येवं पाठो दश्यते तथाऽपि ' तथेह ' इत्येव पाठः साधी-बानिस्थि हैयम् ।

हष्टार्च भवति । इत्स्थाऽद्योऽर्घः करुपवितव्यः स्वाद् । यागार्धं चेषक पागोऽदश्यं कार्वः। सेपा छक्षणया यागचोदना भवति । यथा, सीर्पे चर्च निर्वपेत्, सौर्व्यं वस्तुमाळभेति । तस्मादिहःपि माक्त्वाः प्रयोग्योगे गर्बोद्यते । तथा च प्राप्तानामक्त्यानां भेदेन किया ॥ ३९ ॥

#### आसादनामिति चेत् ॥ ४० ॥

आह । नाऽउसादयतिश्रन्देन याग उच्यते । किं तर्हि । आसादवस् । नतु कसणया यागं वह्यति । न श्रुतिमुख्य कसणाऽऽश्रयणीया । भासाद्रश्य दृष्टाभेगेऽग्री माश्या होमः शिद्धः स्मात्तस्भीये त्रयनं संस्थाते । यदि दासियोः ग्री माश्या होमः शिद्धः स्मात्तस्भीये त्रयनं दृष्टार्थ भवेत् । स स्वसिद्धः । मक्कते त्रवेतस्याः दृष्टननीयस्य तत्रैय सिद्धो संगः । अत्रत्सनिकर्षे नयनं दृष्टार्थ संभवति । न त्विद् तथा । न चेद्ददृष्टार्थता युष्वते श्रुत्यर्थ एव ॥ झः । तस्मादासादननासादय-विक्व्येनीच्यते न यागः ॥ ४० ॥

## नोत्तरेणैकवाक्यत्वात् ॥ ४१ ॥

#### 12 11 20 11

९ आअविव्यते । यदास्यादनं दशयं भनेत् । तत्त दशयं अवति । यदि-ग. । २ पदस्य-दावेन--ग. । ३ एतत्-ग. । ४ प्रित्म् 'तत्कयं-क अ. ५ व्यवस्था, सारतीमेव प्रतिअस्यादा दिवेषे निद्दार द्वति-ग. ६ कस्मिथ-क. ग. म्र. ।

षण दृष्टार्थ भवति, तत्र दृष्टार्थम् । यत्र न संभवति तत्रादृष्टार्थानिति । तत्र न । विध्यनुवादयोगीगपद्यमसङ्गत् । यत्र दृष्टार्थे तत्रानुष्यते, प्रकृतितः मास्त्वात् । यत्रादृष्टार्थे तत्र विधीयते । तद्भयं युगपण संस्यवितः मास्त्वात् । यत्रादृष्टार्थे तत्र विधीयते । तद्भयं युगपण संस्यवितः सति कस्माद्यागचीद्वाः कः क्यते, नाऽऽसाद्यमात्रभवेति । त्राहः । होमथान्यत्रेति । भैवम् । आसा-द्वं हि होमार्थे भवति । नान्यत्राऽऽसाद्यमानमन्यत्र होमार्थे भविनस्याति ॥ ४१ ॥

अपि च---

#### अंवाच्यत्वात् ॥ ४२ ॥

न च होवार्थमासादनं वक्तव्यं, सानि होये प्रकृतित एव प्राप्ताति । यागस्तु वक्तव्यः । स च सानि होये शक्यते छक्षणयाऽऽनेन वक्तुम् । तस्मादशायासादयतिश्रव्येन पौर्णमामीवद्यागस्य प्रयोग उच्यते । तथा च तन्त्रयोदः ॥ ४२ ॥

#### आम्नायवचनं तद्वत् ॥ ४३ ॥

वैदिकवचनं तद्दर् युक्तं भविन्यति यद्दग्यायोऽयदिष्टा, यदेवाध्वर्धः करोवि तत्वविषस्थाता करोतीति । तथा, यस्मिन्नेव होमस्तस्मिन् स्नृते देवतायजनभिति, दक्षिणेऽवि विश्वारं देवतायागं दर्शयति । तथानार्थे आसादयतिश्रव्दी युज्यते । तस्मादप्येवम् ॥ ४३ ॥

( वरुणप्रवासेषु कर्तृणां तन्त्रताधिकरणम् ॥ १०॥)

# [१०] कर्तृभेदस्तथोति चेत् ॥ ४४ ॥ पू०

तत्रैव चिन्त्यने, किं कर्तारो भेदेनोत तन्त्रमिति । किं मास्य । कर्तुभेदस्तया, यथाऽक्क्ष्मेदः । अष्टानां हिषपां साङ्कानां कर्तृभि-रुत्तरे विद्वारे प्रचरितव्यम् । इतरैक्षेत्रिणे । एवं ययादेश्वं साङ्कानि प्रधानानि कृतानि भवन्ति । तेनोत्तरवैद्वारिकाः कर्तारो गृह्यमाण-विश्वेषा दक्षिणे विद्वारे नोपक्क्षेन्ति । तस्मात्कश्रेन्तरैभेवितव्यम् ॥ ४४ ॥

#### न सम्बायात ॥ ४५ ॥ सि॰

नैसदेवम्, अङ्गन्ताकर्तृभेद् हात । कि तर्हि । तन्त्रेण कर्तारा स्युः । कुढा । सम्बाधात् । वचनेन हि कर्तारा सम्वयन्त्यन, चातुमीस्यानां चक्रकृत्मां पञ्चत्विम इति । सम्वयन्त्यन पत्ति कर्तृष्पः संवय्यन्त्व । वक्ष्यत्व हित । सम्बाधात् । यद्यव्यन्त्व । यक्ष्यायं चक्ष्यत्व । यक्ष्यायं चक्ष्यत्व । पक्ष्यायं चक्ष्यत्व । पक्ष्यायं चक्ष्यत्व । पक्ष्यायं चक्ष्यत्व । पक्ष्यायं चक्ष्यत्व । पद्यावह्यनं तावदेवात्र भेदेन कर्तव्यं, नान्यद्वि । न च कर्तृणां भेद्र उक्तः । तस्याचन्त्रेण भवन्त्रीति । वजैतस्यात् । भवानभेद उक्तेऽतुक्ताः प्रवृत्तानां भेदोऽभ्युपगम्यते । चक्ष्या । अङ्गत्ता । भवानभेद उक्तेऽतुक्ताः वयेव हि प्रशानादिनां माहस्या भेदादेवेद विषया, प्रवृत्ता । प्रवृत्ता । स्वानां भानानापित्वात् । चयेव हि प्रशानादिनन्तं माहस्या भेदादेवेद विषया, प्रवृत्ता । स्वानाविनन्तं स्याम भेदोऽभ्यत्व । स्वानाविनन्तं स्था प्रवृत्ता । स्वानाविनन्तं स्था स्वानाविनन्तं स्था स्वानाविनन्तं । स्वानाविनन्तं स्था स्वानाविनन्तं । स्वानाविनन्तं स्था स्वानाविनन्तं । स्वानाविनन्तं स्था स्थानाविन्तं स्था स्वानाविन्तं स्थान्य भेदोऽ-

वैत्रोच्यते । अङ्गत्वावित्रेषेऽपि सत्यन्यर्थाजातीयोऽन्यस्याङ्गस्योप-कारोऽन्यंयाजातीयोऽन्यस्य । प्रयाजादीन्यदृष्टेनोपकारसंबन्धेनोपक्रविन्त । वर्डिराटीनि यागद्रव्यधारणेन । अपराण्याधिकरणसंस्कारदारेण । तानि यागदेशाधिकरणभेदाजियन्ते । कर्तारन्त कियानिईस्रोपकर्वन्ति । वेन ते देशभेदेऽपि सति पाकृतोपकारप्रत्यभिज्ञानात्तन्त्रेण कियानिर्वास शक्तवन्ति कर्तमिति न भियन्ते । कः प्रनः प्राकृत उपकार इति । होता तावदम्रतो गाईपत्यस्य पश्चादाहवनीयादवस्थितो याज्यानुवान क्यावचनेन संबोधयन् यागस्य कर्तेत्युच्यते । शक्नोति तद्देशावस्थित एव सामी व्यात्तन्त्रेण क्रमशासं यागं कुर्वाणमध्वर्ष्वत्मनिमस्यातारमापि संबोधियत्मिति। अतो न भियने। तथाऽऽधीधः समानत्वाद्वत्करदेशस्य तमावस्थित एव पत्याश्रावणेनोभौ कर्तारावतुग्रहीतुम् । अतोऽसाववि न भिर्मते । तथा ब्रह्मा दक्षिणतोऽवस्थित उभयोगाहवनीययोः समा-नत्वाददेशस्य य एवोत्तरस्य दक्षिणः स एव दक्षिणस्य दक्षिण इति तत्रावस्थितः क्रुताकृतमत्यवेक्षणेनातुज्ञावचनेन च प्रवनीत्युभावनुग्रही-तम् । अतस्तस्याप्यभेदः । अध्वर्धुवतिवस्थात्रोस्तु वचनाझेद् चक एवेस्यदोषः । तस्यास कर्त्रन्तरेभीवेतव्यम् ॥ ४५ ॥

# लिङदर्शनाच ॥ ५६ ॥

लिङ्कं चैतमर्थे दर्शवाति । प्रवयसमृत्यं दक्षिणां ददातीति दक्षिणे-क्षमाह । तदेककर्तुत्वेनोपपद्यते । अन्यत्र दक्षिणाभावास्त्र याजयेषुः । नन्यस्वाहार्थेण याजियव्यन्ति । न बायते कान्वाहार्थः, कर्षम इति । विशेषाग्रहणादुशयवर्षमः । उपादेयस्वेन चोदिनस्वैकत्वं विवासितम् । सस्माद्द्क्षिणीक्ष्मम् । तथा च तन्त्रं कर्भरः ॥ ४६ ॥

## वेदिसंयोगादिति चेता ॥ ४७ ॥

अयोच्येन, बेदिसंयोगी होतुः श्रूयने, अन्तर्वेद्यन्यः पादो होतुर्भवति. वाहिवेंद्यन्य इति । एकश्र होतः पाद उपयत्रोपकर्तमसमर्थः । तस्मा-स्कर्तभेदः ॥ ४० ॥

# न देशमात्रत्वात् ॥ ४८ ॥

नैतदेवम् । कस्मात् । देशमात्रत्वात् । नात्र होतुः पादो वेदेवपका-रार्थरवेनोपदिश्यते । कि वार्डे । देशमात्रमेतद्विधीयते । तस्मिनदेशे होत्रा स्थातव्यं, यत्रास्येकः पादोऽन्तर्नेदि भवति बहिर्नेचन्य इति । कतः । एकं वावधत्वात् । एकमिदं वावयं युक्तं, संनिध्यतुग्रहादेकार्थ-स्वास । यदि च होतुः पादो वेशक्करतेनोपदिइयेत, एकस्मिन्नन्ववेदिः निहिते कृता श्रुट्यर्थ इति द्वितीयस्यानियमः स्यात् । सोऽपि विवा-तक्यो वृद्धिंद्यन्य इति । कथं पुनरेकोऽन्तर्वेदौत्युक्ते द्वितीयोऽपि तत्र प्रसुद्धेत । अविविधिद्धत्वात । यदि द्वयोरन्तर्वेयन्यतः प्राप्तिः स्थाचत एकस्य वननं द्वितीयनिवृत्त्यर्थम् । न चारित माप्तिः । तस्पादास्त प्रसङ्घः । तथा च वानवभेदः। अथ तु देशविशेषविवानार्थपेतस्तरादे-साभ्यामुमाभ्यां संभूय क्रियत इत्येकार्थस्यादेकताक्यस्यमुप्पक्रम् । तस्याम होतुपादी वेद्वपकीरका । अतो नोभयत्र विश्वेयः ॥ ४८ ॥

#### 28 11 80 11 86 11

९ यदम ' एकवाक्यत्वान् 'इति भाष्यं काशीमुद्रितपुस्तके सम्रहरेण प्रकाशितं तदस्याभिः सवाहतेच्यादर्शपुद्दनकेषु कुत्रापि तत्राऽनुपळम्भादानन्दालमायजैमिनीयभ्यायमाळादिपृदितपुस्त-केव्यपि तथा उदर्शनाद्वस्तुतः सूत्रभेदाशतीतेबायुक्ततरं मत्नोपेक्षितम् । १ क एकः । नीमयत्र-स.ब. ।

( वरुणप्रधासेष्वापराग्निकानां पत्नीसंग्रानानामावृत्त्याधिक-रणस् ॥ ११ ॥ )

[११] एकाभित्वादपरेषु तन्त्रं स्थात् ॥ ४९ ॥ पू०

्रद्रमपरं तनेव चिन्स्वते । कियापराधिका होगस्यन्त्रं कार्यो चत भेदेनेति । किं प्राप्तम् । तन्त्रभिति । कुतः। एकाधित्वात् । पौर्वाधि-कालामधिभेदाद्धेद उक्तः । इह स हेतुर्वास्ति । एकाधित्वादेवेषाय् । तस्यादेवे तन्त्रं भवेषुः॥ ४९॥

नाना वा कर्तृभेदात् ॥ ५० ॥ सि०

नाना भवेयुः । कुतः । कर्तृभेदात् । मारुत्या यात्यकुगनि तानि मतिबस्यात्रा कार्याणि । इतराण्यध्वर्षु गा । तन्त्रमावेऽन्यतरेषां कर्तृकृतं वैगुण्यं स्यात् । तस्मान्नेदः ॥ ५० ॥

(बद्धसामकाळे प्रानापत्यानां पश्नुनामालम्मोत्कर्षमात्रविवानाधिकरणम् ॥१२॥)

[ १२ ] पर्यश्रिकतानामुस्तर्गे प्राजापत्यानां कर्षे-त्तर्गः श्रुतिसामान्यादारण्यवत्तरमाङ्ग्रह्मसान्नि चोदनापथक्त्यं स्यात् ॥ ५१ ॥ ए०

वाजयेथे प्राजापस्थान् पश्चन प्रकृत्य श्रूयते, तान् पर्यक्रिकृतार्नुस्टजन्ति, ब्रह्मसाम्न्याळभन्त शति । तत्र विचार्यते । तान् पर्यक्रिकृतातुत्सुजन्तिकि, किययं कर्षश्चेषपतिपद्यः, ब्रह्मसाम्न्याळभत शति कर्षान्तरवोदना, अथवा पूर्वः पर्यक्षिकरणास्परेशं संस्काराणां प्रतिषेधार्थः,
उत्तरस्र तेषाभन कालान्तरे प्रांत्रसवार्थश्चिते । क्षं प्राप्तव् । कर्षोत्सर्वाः ।
कर्षश्चेषप्रतिषय इस्वर्थः । श्रुतिलाभान्यादारण्ययत् । यथा, पर्यक्षिकृतानारण्यानुस्मृजन्तीस्ययं कर्षश्चेषप्रतिषय इस्युक्तं, श्चेषपतिषये वादर्धाः
भावादिद्यान्वदिति।तथा श्चन्या तुल्येयं श्चितः । किमनयोश्तुरुषस्म् ।

<sup>89 11 4 = 11 ]</sup> 

<sup>&#</sup>x27; पर्याज्ञिकतानुसूजनित ' इति पर्याज्ञिकरणान्ताङ्करीतिर्विधीयते । तयेते प्राजाः पत्या निराकाङ्की क्रियन्ते गृहसेदीयवत् ।

९ " सरसृजति, ज्ञक्ससारू याळभते । इति भाइन्दीपिकादिश्वनः थाउः । २ ( अ०९ पा० ४ ४४० १२ पूरु ५९ ) । ३ तुरुवस्—क. ख. ।

तम कर्पाणि चोदितानि, बसन्ताय कपिञ्चलानालभेतेति । तेप सर्वेषु पाक्रता गुणाः पाप्ताः । तेषु पातेषु पर्यक्रिकरणान्तं गुणकाण्डं पनः श्रवं, पर्वमिक्रतानुत्सजन्वीति । निर्मुणं पुनर्वचनमितरपरिसंख्या-पकं भवतीति कर्मश्चेषस्य पतिषेधकं विज्ञायते । एविषहापि, पाजाप-स्यानाळभेतेति चोदितानां कर्मणां तथैव सर्वाङ्गेषु प्राप्तेष्विदं पर्वामि करणान्तस्य गुणकाण्डस्य निर्शुणं प्रनर्वचनं कर्मश्रेषस्य निवर्तकस् । यस्माकेदं तस्मातः ब्रह्मसामन्याक्रमन इति कर्मान्तरचोदना स्यात । पुर्वावेक्षया ब्रह्मसाम्स्यालयंत सप्तदश्च प्राजायत्यानिति ॥ ५१ ॥

संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्यकत्वे कतुसामान्यात ॥५२॥ सि ०

न वा कभेशेप भेतिवेच इति । कि तर्हि । संस्काराणां वासावसरा-णाम् । तस्मादवसरात्मतिषिध्य ब्रह्मसाम्नि मतिमसवः। किं कारणम् । बाक्यें केरवे क्रतुसामान्यात् । एकभिदं वाक्यं, तान् पर्याग्रेकृतानुस्सुजे-न्ति. ब्रह्मसाम्न्याक्रभत इति । क्यं ज्ञायते । आलमत इति द्रव्यदेवतः स्याश्रवणात । समाने च ऋती वाक्यैकरवं भवति । तदा हि केवळ आलम्भी वक्तव्यः, द्रव्यदेवतस्योक्तत्वातः । अय वाक्यभेदः स्थातः ततः पूर्वेण कर्मश्चेवः प्रतिपिध्येत, परेण कर्पान्तरं चौद्येत । तत्र द्रव्यदेवतं बक्तव्यम् । यसु पूर्वोक्तं संभन्तस्यत इति । तस्त्रवेब कृतार्थ-त्वादिह न संबच्येत । वस्मादेकं बाक्यम । नन्वेकस्मिन्नापि ऋती पर्वेण संस्काराः प्रतिविध्यन्ते. परेण विशीयन्त इत्वर्धभेदाहाक्यभेड एवँ भवति। न हि । ब्रह्मसाम् यालगत हत्यक्तेऽपादेव प्रवासकरणान्त

<sup>•</sup> अझासारन्यालमते ' इति कर्मान्तरम् । तत्र यदव द्रव्यदेवतं पूर्वेषु तदेवानुग-जबते ॥ ५१ ॥

यथावसर प्राप्ताः संरेकारा अस्मिनकाले न कर्तव्या उत्येवमपि वाक्यार्थ उपपद्य-मानेऽज्ञरीतिविधानं न गहीमः । वानयमेदाददृष्टकस्पनाभयाच । अपि चास्मिन्काछे संस्कारा न कर्तव्या इत्ययमर्थभाष्तानवाद एव । यदा ह्यालम्भो इन्यस्मिनकाले विश्व-

प्रतिवेधः :--ग. । २ ' वाक्यैकत्वे ऋतुसामान्यात् ' इति सूत्रावयवः पृषकुसुवायेवः कार्तीपस्तके प्रकाशिकः स प्रमावकः इति क्षेत्रम् । ३ एवमापे - व. , ४ पर्यभिकर्गान्तः - व. । ५ संस्कारा इति-पर्यक्षिकरणोत्तरकाले करोव्यतया प्राप्ता आलम्भावयः संस्कारा इत्सर्थः ।

बस्सर्गः सिद्धः। स न विजीयने । तमन्याऽऽलम्मः केवल वस्कृष्येनेति नास्ति ऋतुमामान्ये वाक्यभेदः ॥ ५२ ॥

## बपानां चानिभिघारणस्य दर्शनात्॥ ५३॥

सञ्चा वा एतहि वपा यदनाभेष्ठता ब्रह्म ने ब्रह्मसाम यहुक्त-साम्न्याळमते, तेनासन्यास्त्रेनाभिष्ठता इति । यदि संस्कादमतिषयः, ततो खुद्धाः संवनीयमचारेण रेचितत्वास्त्रयाणक्षेत्री नास्त्रि । तदभावा-दनभिष्ठतस्य सुरुते । अय कर्यत्रेनमार्भभरततो ब्रह्मसाम्न्याळम्मः कर्मान्तरे । तत्र प्रयाजाः युनिर्चयने । तेषां ख्रेणेऽस्ति । तेनाभिन् पारणं स्वात् । अनिष्यारणदर्श्वनं नोष्युद्धतः ।

तस्तदा न्यायादेव सर्वभस्काराणामुहकर्षात्कः प्रसङ्कोऽन्यश्मिन्त्राळे संस्काराणां, येन प्रतिषिध्येरम् ॥ ९२ ॥

यस्यापि ' ब्रह्मसारूयालमते ' इति कर्मान्तरं, तर्यापि पुरोद्धाशस्येन प्रासिक्षकाः प्रयाजाः । तस्मादेतद्दर्शनमयुक्तं, द्वैयोरपि तुल्यत्वात् ।

तत्र के चिद्रार्थयन्त । तथीं हो पसी । ऍन्हः पसी अहासामकाले, आल्डम्मः । द्वितीयः सह कद्वपद्माभिः समाप्तिः । अभिनिद्वतीये पसे वयानामभिषारणं विषये । यदा च माध्यदिन आल्डम्भस्तदा यक्तप्रभाभिष्यस्यं तलास्ति, वयाया अनुस्वलस्यात् । यागिकस्ये योऽसाविषयारणभंस्कारे नानत्तरीयको हविष्यतुमृतस्तरयद्गीमिविष्यमान-स्वादार्धेक्का व्यवस्यतुम्वस्तरयद्गीमिविष्यमान-स्वादार्धेक्का व्यवस्यतुम्वपदेते । तत्र राह्नियम्भिति।

इदमपि नोपपद्यते । कर्मान्तरवादिनोऽपि हविषां चोदकेन संस्कारः प्राप्नोतीति स

१ कवनीयम्र गरेण रीन्तावादिति—कतुष्युक्तपातिभारणेल रिक्तणादित्वयैः । २ द्वेरोरणे-ति—द्वरोरणे वादिनोः म्याणान्येन्तनिभारणस्य तुल्यसादित्वयैः । ३ तेषां—माणार्वपयु-नाम् । ४ एक इति—कावित्तवद्वयुक्तमन्तरे ७, कुण्यमः वृत्त्वरानां माणारस्थानां पश्चा व्यक्तिकरणान्यं इत्त्वा तत्त उन्मृत्य व्यवसायकाले, आठम्म दर्गकः पद्य दर्स्ययैः । ५ कावद्वकावन् विति—'कथा वा एतर्वि वया १ रित रोधाशहकावन्तिभार्यः । ६ वास्तीति—क्षायप्रदे-रच्यालामनिभारणे दोधाशहका मवति । अक्योन्तरत्वे विद्यापण्यते । क्योन्तरत्वे तृ वदौ-वयमासः कदाविद्यागिशारणाः स्य भ्रमेत्याल गुगतलारोधाशः देव नोदेतीवासम्यः ।

तस्यादपि संस्कारशिवध्यः ॥ ५३ ॥

( पद्मशारदीये-उक्षवास्ये कर्मश्चेषप्रतिवेषविष्यानेन प्रतियंवत्सरं भिन्ना-नामेवे:ह्णामानयनाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

# [ १ ६ ] पश्चशारदीयास्तथेति चेत् ॥ ५४ ॥ पू०

अस्ति पञ्चकारदीयोऽहीलो माक्तीयः पञ्चकारदीयः, यः काययेत बहु स्वाधित स एतेन यजेनेति । तत्र अयने, वैश्वारूपावनावास्यायां समुद्रच पारूनीहिंद्वत्सा अववीता उपाकरोतीति । समुद्रच पृश्वीनुहण-स्तान् पर्यक्षिकृतान् मोसिनानिकरा आळपन्ते, मेतरानुस्कृतनिति । ततः संवस्तरे राजीवा आजपन्ते नेतरानुस्कृतनिति । ततः सेव विन्ता । किषुहणामुत्सर्गे आजपन्ते मेतरानुस्कृतनिति । तत्र सेव विन्ता । किषुहणामुत्सर्गे आप्रकृते मेतरानुस्कृतनिति । तत्र सेव विन्ता । किषुहणामुत्सर्गे आर्थव्यत्कर्भेशतिवेषः । अय वा प्राणाप्यवस्तर्भक्षेत्रस्व स्वारूप्तर्भवेषः । तेषां च सुत्यासु मित्रस्वः, श्रीसृतुह्ण एकेत्रस्विभवस्य उक्षाणः । अय संस्कारमित्रविषयः , तत्रत्त एव पञ्चवर्षाण्युत्वस्यन्ते, पुनः पुनः संस्किन्यने । अस्त्यासु स्वारूप्त एव पञ्चवर्षाण्युत्वस्यन्ते, पुनः पुनः संस्किन्यने । अस्त्यासु सत्वास्वाळप्रस्वाहण्यन्ते । अस्त्यासु सत्वास्वाळप्रस्वाहण्यन्ते ।

हिंह नास्तीस्याशङ्कावचनमुपपँचन एवेति ॥ ५३ ॥

' सषद्य माहतीब्रिवरसा अपनीता उपाकरोति, सप्तद्य एक्पीनुक्गः ' इति पूर्वामु विहायनीषु या देवता साडवानुकवते । तस्माद्द्रव्यदेवतामंथोगाखदुविद्यासक मिण्येतानि । द्वितीयं वाक्यं ' तत्यवेशिक्षनात्र्योसितान् , इतरा आक्रमन्ते, प्रेतरानुस्ख्यान्ति ' इति । तत्र तानिति शक्कताः पराष्ट्रस्यन्ते । इतराक्षदेन वस्सवर्थ उच्यन्ते । तासामान्यभविद्यानादि कस्यं चोदकशां कियते । अतस्तापु सेदेह एव नास्ति । ' प्रेतरानुस्कृतित ' इस्यनेनानद्वाह उच्यन्ते । तेष्वेव सेदेहः । कि पर्यक्षिक करणान्ताद्वर्शस्याजन्द्वाह एक्याव्यता गर्या चोदकगाङ्गानि न गृह्यन्ते, यथाऽऽ-रण्याः । उत शामायस्यागिभव प्रातःसवनकाले संस्काराणां प्रतियेष इति ।

९ त्रिवस्ताः-विवस्ताः इव्ययः । २ अप्रवीताः-अप्रमुता इत्ययः । ३ वृशीन्-अस्यवारानि-स्ययः । ४ वप्यवत् एवीन्-स्तार युक्तमेष् क्रिडं प्रस्तत्वेन नेयमिति वार्तिककाराशयः बस्त्रुतस्त् प्रावार्यस्त्राता क्रिप्रवृश्चिः एक्त्रवण्यः । स्त्रुतस्त्र प्रवृत्ताक्ष्यं ने इत्ययस्त्रियः वस्त्रुतस्त्र प्रवृत्ताक्ष्यं विवयत् । इत्ययस्त्रियः । प्रयोगिकल्यान्ताः ति तिवयते त्रु वयानामेष्याभावस्त्रियः स्त्रावाभावस्त्रीयम्त्रसम्बद्धसं स्यत् । अत् एतिक्ष्त्राभिप्रायक्षेत्र च वयानामेष्याभावस्त्रियः । स्त्रुत्तं स्त्रुत्तं । स्त्रुतं । स्त्रुतं प्रवृत्तिकार्यः । स्त्रुतं प्रवृत्तिकार्यः । स्त्रिकार्यः । स्त्रुतं प्रवृत्तिकार्यः । स्त्रिकार्यः । स्त्रुतं प्रवृत्तिकार्यः । स्त्रितं प्रवृ

किं तत्र प्राप्त्य । पश्चवारदीयास्तयोति चेत् । इति चेत्यस्वाति । स्वय् वारदीयास्तया, ययाऽनन्तराः भाजापत्याः संस्कारमित्रेय इति । पश्च वारदीयास्तया, ययाऽनन्तराः भाजापत्याः संस्कारमित्रेय इत्ययः । एवं मक्रुतमत्यये भवति । स एवन्तुम्रहोस्यते । इत्तरया मक्रुतहानमक्रुत्मस्यय्य भवेत् । एवं च वार्षेबोस्ण इत्ययेसायचनं युक्तं भविष्यतीति । मायिश्वचिष्यानं च, यदि कुटः काणी वा भवेद्वाहंस्यत्यं च कं निर्वरेत्, यदि मयवेद्वायव्यं चक्तं, ययवसीस्त्रेकेतं कर्माति । निकद्यानामेतानि निमिचान्युस्पयेरम् ।

#### न चोदनैकवाक्यत्वात् ॥ ५५ ॥ सि०

नैतदेवं, संस्कारमिवेच इति । कयं तहिं । कपेशेषपविषेधः । कृतः। चोदनैकवानवरवात् । स्क्षदश्च मारुतीस्पाकरोतीति कर्षचोद-नेषा । द्रव्यदेवतासंबन्धात् । सर्वेकवावयेवतः, सप्तदश्च पृथ्वीतुक्ष्ण इति । कयं द्रायते । सप्तदश्च पृथ्वीतुक्ष्ण इत्वेताबद्विसमाप्तम् । तस्युविषेक्षया परिसमाप्यतं, मारुतानालभत इति ।

एवं सस्यतुषङ्गाऽवश्यं भवति । तथा च रामस्वाद्वावयभेदः । किपु-च्वते चोद्दनेकवावयस्वादिति । अहः । यद्यसावस्य श्वेषस्वेनापेक्षते

कि ताबस्त्रासम् । संस्काराणां प्रतिवेबोऽयम्, अभिन्कालेऽनुडुह्याग्रज्यमार्यो न कर्तेच्याः संस्कारा इति । यथा भानायस्थानाम् । अल्लिवुस्य एकैकासिन्नहस्याल्यमे-तेति सुखासु प्रतिपत्तन इति । यथा ' अक्षसाभ्याल्यने ' इति । कर्पश्रेषभतिषेत्रे द्व ' तास्तान् ' इति च कर्मान्तरं कल्प्येत प्रतिसंवरपर्म् । ' अल्लिन् ' इति च । तत्र बद्धष्टं कल्प्येत । संस्कारपतिषेत्रे द्व तेयामेन द्वितीये संस्कारमात्रं विधीयते न स्था इति ॥ ९४ ॥

'सष्ठद्श मारुर्ताः पृश्नीहराकरोति इति' द्रःयदेवनातंशोगायागचीद्नैषा । 'सष्ठ-दश पृत्रनीतुश्यः' इत्यस्य सापेशत्वाजिराकाड्तीकरणेन मित्रवस्यम् । तत्र 'मारुती-राज्यते' इति मनीर्ति विपरिवर्तमाननैव निराकाङ्की कियते । अत्र च द्वयी गतिः ।

१ इति चोदी—कमान्तरं कर्ण्यतेत्यस्यानुपतः । र द्विताये—द्वितायादिसंतरस्य इत्यक्षः । एवं प्रमानन्त्रि कंपरसरे प्रतिसंतरसरं पर्यायकृतानायेवानतुद्वः सुत्यास्ताकम्यमानविधानं, न तु यागस्त पियानमिकापि व्यवशं हेतम् ।

सतोऽनुष्कुतः । अथायं तस्य, तत एकवानयत्वम् । इदं तस्य श्रेषत्वेना-पेक्षिष्यामहे । एतचात्र युक्तं, यदयं तस्य क्षेत्रः स्यातः नासावस्य । तच्छेषत्वेऽवेसामात्रम् । इतरत्रावेसीऽतुषक्तव्यं च । अर्थेन च संवध्येत । सम्बद्ध पुरनीमीवतीवपाकरोति, सप्तदश च पुरनीनक्षण इति चार्थो न बक्तव्यः । प्रचयदिव गम्बेत । तस्पादेकेनानेन बाक्येन चतुर्खिः श्वदेतानि कर्पाणि चोद्यन्ते । तेषां सप्तदशानां पर्यश्विकरणान्त उत्सर्गः क्रियते । सप्तदशस वयावकृति । एवम्बरास्वापे बोदनास । न चोत्स-ष्ट्राबां कर्पान्तर उपयोगो युज्यते । अभत्वाद्यातथामत्वाच । तस्मादा-रण्यबत्कर्मश्चेषप्रतिवेषः । अन्वे चान्वे चोक्षाणः । पूर्वेषामुक्ष्णामभावा-स्पक्तहानम् । प्रायश्चित्तपप्यपाकतानां प्रागत्सर्गाते । अवेकावचन-मपि तेषामभाषादन्यांस्ताहकानेवापेश्य भवेतः प्रजीनगढनांश्च । यथा

यदि वाऽनडहः प्रति ' मारुतीरालभते ' इत्यनुषज्यते । अथवा ' मारुतीरालभते ' इत्येतस्प्रत्यनस्वाहो नीयन्ते । तत्राभडवाहः सापेक्षाः । वैहिमलेव क्षणे त्रिहायन्यः संबध्यन्ते, तस्मिन्नेवानङ्बाहोऽपीति । एवं परस्परापेक्षिता संबन्धो मविष्यति । एकवाक्यत्वं च । इतरथा पर्वस्मिन्वाक्ये निराकाकक्षीक्वतस्य पुनराकाकक्षा करूपनीया । ततः पनः संबन्धः ।

त्रस्मादेकेन बाक्येन चतुःस्त्रिश्चरकर्माणि विश्वीयन्ते । ननु पूर्वपक्षवाद्यापि चतुः खिशास्कर्माण्येकवाक्यत्वं चेच्छत्येव, कर्मशेषप्रतिषेधं नेच्छति । न चानेनं स निश-कियते । तर्भास्कथमेतत । पाजापत्येषु यः संस्कारप्रतिषेषः स 'ब्रह्मसास्त्यालमते' इस्यस्य सामध्यीत् । अस्मिन् सत्यनुवादे। वा प्रतिवेत्रो वा 'पर्याग्रेकृतानुस्सनन्ति ' इति । इंह दु न शक्यः सुत्याकाले प्रतिप्रसवः कर्तुम् । तत्र यदालमते तान्यसः. तांखोत्तमेऽहनीति वाक्यमेदः स्यात् । एवं श्रीस्त्रीनित्यपि योज्यम् । तस्मादेतत्सस्या-काछिकं कर्मान्तरम ।

अपि च र्थस्य संस्काराः प्रतिषिध्यन्ते, तस्य द्वितीये संवत्सरे पर्यक्रिकरणं न

९ अपेक्षयाऽनुषक्तव्या-ना. । २ ' बात्यामत्वाच्च ' इति यत्तूत्रस्वेन काशीमुद्रितपु-स्तक एव प्रकाशितं तदनवधानमूलकमिति व्येयम् । ३ यस्मिधिति-अत इति पूर्वे शेषः। ४ अतस्य-च. व. । ५ अनेन स इति-भाष्यकारीयेणैकवाकत्यच्याख्यानेन पूर्वपक्यिमतः संस्कारः प्रतिषेच इत्यर्थः । ६ अतः कथमेतस्मूत्रं व्याख्येयभित्याइ—तस्मादिति । ७ इहत्विति—'त्राखी-मन्बहमालभेत पश्चोत्तमेऽहुनि 'इति वाक्य इत्यर्थः। ८ यस्य -- मते. इति शेषः।

वाभेव यवागूं ज्यहं पिवतीति । तान्येबीवधानि, स एव तिचिरिः रिति ॥ ५५ ॥

## संस्काराणां च दर्शनात् ॥ ५६ ॥

संस्कारांत्र मतिवर्षं दर्शयति । वान् वर्धायकृतान् मोसितानिवराः आलम्भन्ते मेतरानुत्स्यनन्तीति । नतु वचनमेतः विष्यतीति । न । वाव्यभेदमत्वाद्रियतीति । न । वाव्यभेदमत्वाद्रियतीति । कां वाव्यभेदमत्वाद्रियतीति । कां विष्यभेदमत्वाद्रियति । कां विष्यस्थान्ति । वाद्रस्तवरीषु अकृतितः मास्त्वाद्रया । वाद्रस्तवरीषु अकृतितः मास्त्वाद्ययो । द्रत्यव्याप्तात्वाद्वियये । व्यक्षोययये । सस्तु संस्कारेप्वेतद्वयं न युच्यते । यागे च सस्त्वस् । तस्याद्वयप्रयागः ॥ ५६ ॥

( अभिषेचनीयदशपेययोर्भिन्नतन्त्रताधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] दशपेथे कयमतिकर्पात्मतिकर्पस्ततः पाचां

तत्समानं तन्त्रं स्यात् ॥ ५७ ॥ प्०

राजसूर्येऽभिषेचनीयद्श्वपेयावेकाही । तत्र चिन्त्यते । किं तयोः सर्वेश्वपर्योगः, अथवा भेदेनेति । किं बासस्य ।

समानं तन्त्रपत्योः । कुनः । द्ययेषस्य कदः प्रतिकृष्यते, सह सोमं कीणात्यभिषेचनीयद्ययेपयोगित । अभिषेचनीयस्य पूर्वकाळी-नत्वास्क्रवकाळे द्वयेषक्रमस्य प्रतिकर्षः । स प्रतिकृष्यमाणस्ततः प्राप्माबिनः पदार्थान् मिक्कर्षति । तदाँगदि वाऽभिसंबन्धास्तद्वपदक्वं स्यादिति । अतस्त्योरेकाह्योस्तनंत्र प्रकर्मः । तन्त्रपत्नान्त्रयोः प्रवैति-तस्तन्त्रयेषे समाप्तिर्युक्ता । तस्यात्स्यानतन्त्री ॥ ५७॥

भाष्मोति । तत्ताबद्धियातस्ययुरसर्गश्च । तत्र वाक्यमेदो ।विक्सामेदश्च । एकेत्र प्रक्र-तिमासमर्गर्भते । अन्यत्रामार्ग विवीसते । सकृदुच्चरितस्येतदस्यास्यस्य ॥ ९५ ॥ [ ९९ ॥ ]

अत्राधिकरणमतिकस्य छिरूपते ॥ [ ९७ ॥

## समानवचनं तहत् ॥ ५८ ॥

ममानो हा एव यद्यो यहत्रपेयशाभिषेत्रनीयश्चेति तन्त्रस्य सर्गा-मत्वाद्यक्षयोः समानत्वम् , आत्मना भिन्नत्वात् ॥ ५८ ॥

अप्रतिकर्षी वार्थहेतत्वात्सहत्वं विधीयते ॥ ५९ ॥ सि०

न वा मतिकर्षः क्रयस्य | कृतः | अर्थहेत्तत्वात | द्वाविमी ऋयौ । एकोऽर्थहेतुकोऽन्यः शब्दकृतः । यन्त्राककृत्ववृत्तेवैद्यसाधनोपार्जनकाले सोमविक्रियणा सह संवादः, सोमस्य परिक्रयणं-मन्यपरिच्छेदः, सोऽर्थादवश्वं करणीयः । तस्मिक्तकृते कतोरेव बहुत्तिर्ने युक्ता । इतः । क्रतकाले कराचित्सोमो न स्थात । विक्रेता बाउस्य नार्धेण वा दथात । तथा कतरेष न संवर्तेत । तस्यैतत्सहत्वम्रच्यते । किं कारणम् । मरूपत्वात । तत्रैव च कयो निर्हत्तकल्या । मुल्यार्पणमात्रं परिशिष्टम । चदन्यत्तर, कळ्या ते क्रीणामीत्येत्रमादि तद्धमेमात्रम् । परतन्त्रत्वादेव विकेतः। एवं च सति भिक्षकालयोर्यशकालयेवाङ्गानि भविष्यन्ति। दृष्य तस्मिन्तपसंवादे क्रयार्थे कीणातेः प्रयोगः, देवदत्तेन सद्दास्मा-भिर्घान्यं क्रीतम्, उपद्वा संदुत्तेति । अतस्तस्य संवादैः । स च बहिः कतोर्वतेते । तस्माकारित प्रतिकर्षः । कालभेटाद्ययोक्त एव तन्त्र-भेदः ॥ ५९ ॥

# पूर्वस्मिश्रावभुथस्य दर्शनात् ॥ ६० ॥

पूर्वेस्पिश्वाभिषेचनीयेऽवभयदर्बनं भवति । कथन । समानं बा एतच्छं विच्छिन्दन्ति यद्भिषेचनीयस्यावभयमभ्यवयन्तीति । तदेव-मबभुयदर्शनं पूर्विश्मिन्नुपपद्येत, यदि भेदेन तन्त्रप्रदृत्तिः । इतस्या दश्चपे-पान्तेऽबभयः स्यात ॥ ६० ॥

दीक्षाणां चोत्तरस्य ॥ ६ ३ ॥ दश्येयस्य च पूर्विग्दीक्षाणां दर्शनं, तथाऽभिषेचनीयस्य दीक्षा वर्ष-

#### 96 11 98 11 80 11

समानत्वात्स्याद्यक्षयोः—ग. । २ " अप्रतिकवीं वार्घहेतुत्वात् । " —मु॰ । ३ वादः— क ख.। ४ ' दीक्षाणां बोलरस्य ' इति सुत्रं कार्शमुदितपुस्तके भाष्यान्तर्गत्या प्रकाशितमपि निर्मेलत्वादपेक्य यथावत्त्रकाशितं ह्रोयम ।

षेयुर्षेषा दश्वेऽहिन दश्येषाः सिंग्यते, सद्यो दीसयति, सद्या सोर्थ क्रीणातीति । इतरया, अभिषेत्रनीय एव दश्येषस्पापि दीसाः स्युः । तत्रैतदर्शनं नोपपथते ॥ ६१ ॥

यतु, समानवचनं तद्वदिति । तत्र श्रुपः--

समानः कालसामान्यात् ॥ ६२ ॥

एकस्मिन् ऋतावेती सोमी वर्तेने, तत उत्तरे संबरसरादृष्यं । बतस्काळसामान्यमपेक्य तस्समानवचनमन्यधोपपद्यत इति । तस्मा-चन्त्रभेदः ॥ ६२ ॥

( वरुणप्रवासेष्ववभूधवर्मककर्मान्तरविधानाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] निष्कासस्यावभृथे तदेकदेशत्वात्पशुवत्य-दानविषकर्षः स्यात् ॥ ६३ ॥ पृ०

वरुणमधासेषु श्रूयते, वारुण्या निष्कासेन तुरेबावमृथयभ्यवय-न्तीति । तत्र विचार्यते । किं प्रदानविषकपींऽयमुत कर्पान्तरचोदनेति । किं पासम् ।

मदानविमक्षेंऽयम् । कुतः । तदेकदेशस्वात् । वर्णं मत्यापिक्षोत्यक्षा, माकत्यापिक्षा, वारुण्यापिक्षाते । सा द्विषा मदीयमाना दृष्ठवे ।
एकदेश्वोऽस्या आवांपस्याने, एकदेशः समिष्ठयञ्जरूर्वेषु । उभयत्रापि वरुणदेवता । तेन मदानविमक्षे विद्वायते । पश्चयत् । यथा
सवनीयस्य पश्चोः, वपया मातःसवने चरन्ति, पुरोदाशेन मध्यदिने,
अङ्केन्तृतीयसवन इति । अवभूषशस्द इदानी किषयेः । भवत्याऽजुवादमात्रव् । देशसामान्यावेवनासामान्याच । अथ धर्माविदेशकोऽप्रिद्दोक-

बारुण्यामिक्षारपन्ना । तस्या एकदेशः पूर्व हुपते । एकदेश्व उत्तरत्र । तैयैव संस्थाते बरुणदेवतया । यथा पञ्चोः । अवभृषशब्दो देवतासामान्येन । अप पॅर्मातिदेशः कस्मान भवतीति चैत् ।

<sup>88</sup> H 88 H ]

श आवापस्याने—आजवभागस्विष्ठकृतीरन्तरेत्वर्षः । प्रधानान्तरशाहित्यनेति यावत् ।
 तवैष—प. सु. । तयैव—स्वीयवैद्यर्थः । ३ देवताशामान्येनेति—मीण इति क्षेषः ।
 ४ धर्मातिदेश इति । अवभ्यधर्मककर्मान्तराविधिरक्षर्थः ।

षदबरेव करमाम भवति । अधन्यत्वात् । अभेनेव मदानविषक्षों जने-नेव पर्मातिदेश रत्यश्रवस्थोकस्य वाक्यस्य । प्रदानविषक्षे कृत्वा कृतार्थस्य प्रभानतिदेशुं न शक्तिरिति ॥ ६३ ॥

## अपनयो वा प्रसिद्धेनाभिसंयोगात् ॥ ६४ ॥ सि॰

न बाऽयं प्रदानिवयक्षेः । किं तिहैं । अपनयो निक्कासस्य, पूर्वकर्मणः कर्मोन्वरोपदेशः । किं कारणम् । प्रसिद्धेनाभिसंयोगात् । वसिद्धेन नाथयेकेनावभूषश्वन्देन संयोगात् , निकासेनावभूष्यभ्यवयग्विति ।
नतु भाकोऽपयनुवादयात्रमित्युक्तम् । अनुवादः सम्प्रवृत्तिविवेषकः
रोऽनर्थकः स्यात् । अतिदेशस्वर्थवान् । नतु तत्रापि छक्षणा भवति ।
अस्तु । छक्षणाऽपि हि भृवृत्तिविवेषकरस्वादर्थवती । ययाऽप्री तिष्ठति,
अवदे तिष्ठति । अनेकार्यका तिहं दोषो भवति । नाप्वेकर्भवोदनायाससी दोषः । यथा, पतस्यैव रेवतीष्ठ वारवन्तीयपिष्ठश्चेमसाम कृत्या
पश्चकार्यो स्रोते यजेतित । कर्य पुनरनेन शक्यतेऽपूर्वं कर्म चोदादतुष् । उच्यते । वारव्या निकासेन तुषेवावभूयमञ्चवपन्तीति
सूयते । न वावभूयः शक्यतेऽध्यवेतुम् । तकेवं विद्वायते, निक्कासेन
तुषेवावभूमं कर्तृमपोऽध्यवचन्तीति । यथा शाटकं कर्तुं सुनाणि भैयनतीति । छक्षणया वा यथा, यं एवं विद्वांतः सत्रश्चप्यग्नीति ॥ ६४ ॥

## प्रतिपत्तिरिति चेन्न कर्मसंयोगात् ॥ ६५ ॥

अथान्यञ्चेषरवाशिष्कासस्यावभूषगमनं मतिपत्तिर्भवस्विति । तद्भा । कृतः । कर्भसंयोगात् । अर्थकर्षणा बस्य गुणभूतस्य संयोगो विज्ञायते ।

उच्यते । यत्राऽऽरूथतेन कर्म पतिपायते, तत्र यत्राम तद्धमीतिदेशकं मनति । यथा 'मासमित्रिहोत्रं जुहोति ' इति । इह तु नामज्ञन्द एव केनवः श्रूयते । स एव कर्म विचास्यति । स एव चर्मातिदेशको मुक्तियतीरपनुष्पक्षमेतत् ॥ १३ ॥

नार्थं प्रदानविभक्षः । कुतः । अवभूषेन कर्मणा संयोगात् । नन्यनुवाद इस्युक्तस्। स्नास्यां गतायनुवाद आश्रीयते । अस्ति द्व गतिः । उस्लणया धर्मातिदेशको मवि-प्यति । उस्लणया च यागं मतिपादापिष्यति ॥ १४ ॥

१ अप्रशृतिकरः—मु॰ । २ वयन्तीति ङक्षणयाः—मु॰ । ३ आधीरन्, य एवं विद्वाचः सत्रमुपयन्तीति—यः । ४ संयोगात्—निकासस्येति रोषः ।

वृतीवासामध्यात् । मतिषत्ते हि द्रव्यमाधान्यार्द्वितीयया निर्वेह्स्वा । स्वा, बात्वाके कृष्णविषाणां मास्यतीति । अयवाऽवभूषवक्ष्यकास्य कर्मणा संयोगात् । बदि च मतिपत्तिः स्याचतोऽवभूषवक्ष्योऽनर्वकः एव भवेत् । अवसवभूषश्चन्दो धर्मानतिदिवेत् । न च मतिपत्तौ मधा- नक्ष्मणा धर्माः कृष्या अतिदेष्टुम् । वैषम्यात् । तेदा स्वभूयेन वित- वाद्यन्तीत्युक्तं स्यात् । न चावभूयेन किंचित्यतिपादितं, बद्दि- विद्यते ॥ ६५ ॥

( पायणीयनिष्कासस्योदयनीयनिर्वापरित्वाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] उदयनीये च तद्वत् ॥ ६६ ॥ पू०

वयोतिष्टांमे अ्यते, प्रावणीयस्य निष्कासे, वदयनीवम्युनिर्वय-तीति । तत्राप्यवभृयविष्कासो गुणतः स्यात् । तत्रापि खुदयनीय-श्रव्यकेन प्रधानकर्मणा संयोगो भवति, प्रायणीयस्य निष्कास वद-नीवम्युनिवेषशिति । न च भ्रव्यत उदयनीयो निवेदुम् । अवस्वयेद्वापि संवन्षोऽभिषीयते, तिष्कांसनोदयनीयं कर्तुं हिविष्यं निवेषपतिति । स्वस्त्राया वा पूर्ववत् । अपि च हितीयासंयोगात्कर्षणाः प्राधान्यं विद्वायते । निष्कासस्य सप्तभीयोगाद्गुणवावः । मर्ववति ते स्वतं गुणवा स्यात् , निष्कासः प्रधानतः । तत्र कर्षे नृतीयासंवद्धं । सर्वे गुणवाः स्यात्, निष्कासः प्रधानतः । तत्र कर्षे नृतीयासंवद्धं । स्वतं गुणवाः स्यातं, निष्कासः प्रधानतः । तत्र कर्षे नृतीयासंवद्धं । यथा, ऑगारे गावी वास्पन्तां, प्रकारं कुसूमानीति । स्वति, यत्र प्रमाणान्वरेण द्रव्यं प्रधानं विदितम् । यत्र त्र शब्दगस्य प्रवार्थस्तत्र गुणभावो युक्तः । यत्कारणम् । कारकविश्वतिरियम् । कारकं च कियार्थं, स्रतत्वात्। भूतभवसमुचार्गे हि सूर्वं भव्यार्थं अवति। दृष्टार्थं-

न चेथं द्रधीनण्कासस्य प्रतिशक्तिः । कथम् । यथा तेनँ कृतं तथाऽनेनािष कर्मणा । तत्र च द्रव्यं गुणतो यागः प्रधानतः । इह तु विवरीतं कथं तद्भाव-भीष्युयात् ॥ ६९ ॥

९ शब्दोन—म. । ५ तथा हि—क ख. मु. । ६ विद्वायते—म. । ४ तिष्कारे व-च. । ५ स्वागते—क. ख. । ६ प्रायाते—क. ख. । ६ प्रायाते—क. ख. । ७ तेन—प्रशिद्धोनवम्भवेत्वयः । ६ अन्तुवादिति—कार्तो वसीव नामवेतस्य प्रशादात्कर्मान्तरमिति सिर्द्धं तत एवैतदर्थकर्मेद्धारे विष्कृतिसम्भित्रायः ।

त्वात् । भन्यस्य तु भूतार्थत्वे उदृष्टार्थता करूवा स्यात् । न च दृष्टे सत्यद्रवृक्तस्यना संभवति ॥ ६६ ॥

# प्रतिपत्तिर्धाऽकर्भसंयोगात ॥ ६७ ॥

विविविदी, उदयनीयः स्यात्रिष्कासस्य, न गणभावः । कतः । अकर्मसंयोगात । नात्र निष्कासस्योदयनीयकर्पणी संयोगः । केन वर्डि । निर्वापेण । निष्कासे निर्वपनीविः । ननु मुख्यत्वादुदयनीयस्यै-तेने संबन्धो न्याय्यः । न हि । मुख्यसंबन्धे साकाङ्क्षमेतद्भवाति, निष्कासे उदयनीयं कि करोति । तत्रावदयं निर्वपतीत्यनेन परिसमापयि . तब्यम . उदयनीयं निर्वेषतीति । न चोदयनीयस्य निर्वापेण सह सं-बन्धोऽस्तीत्यक्रम । तदेतदवद्यं तथैवाऽऽपयते, उदयनीयं कर्ते माय-णीयस्य निष्कासे हविष्यं निर्वपतीति । निष्कासश्च प्रायणीयश्चेषः । निष्कासश्चदश्च क्षेपवचन एक, यदाखावां क्षेत्रं तदनेनोच्यते । शेषस्य चार्थान्तरमननं मतिपत्तिः । तच्च सामवायिकमङ्कं भवति । तस मधाः नेन दृष्टसंबन्धम् । आराद्यकारकत्वेऽनुमेयसंबन्धम् । सप्तमी च विभ-किः प्राधान्ये दृष्टा । तस्पारमतिपत्तिः । नन्वेवमपि कर्मान्तरचोडनाऽ-वभूथवत्यामोति । भवेत्, यदि न चोदितं कर्म भवेत् । बोदित-रतुद्यनीया, आदित्यः मायणीयश्रकभवाते, आदित्य उदयनीयो दिशां श्रद्धत्या इति । वं कर्ते प्रायणीयनिष्कासे निर्वपेदिति तत्रेव श्रद्धायते । वस्यास कर्मान्वरबोदनेयम् ॥ ६७ ॥

अर्थकर्म वा शेषत्व।च्छ्यणवत्तदर्थेन विधानात् ॥ ६८ ॥ ति०

अर्थकर्भ वा निष्कासे निर्वायों न प्रतिपत्तिः । कतः । श्रेवस्वातः । निर्वापं मति श्रेषभूतो निष्कासः । गुणभूत इत्यर्थः । कथं ब्रायते । सद्धेन विधानात्। तद्धेन शब्देन सप्तम्या विभवत्या विधानात्। सप्तभी हि विभक्तिराधारे भवति । आधारश्च कियावास्तत्कारकाणी च विश्विष्टानां घारणे वर्वते । तस्माद्गुणमूतः । ननु निष्कासो घारणेऽ-समर्थः । स्थारुवेव तत्र धारणं करोति । पात्रीवदेतद्दृष्टुरुषम् । तथया

#### 1 88 11 80 11

१ कर्मक्योगः-ग. २ निष्कासेन-ग.। ३ लक्षन ढे-क. ख.। ४ परिशिष्टानी-ग.।

पाड्योदनं धारयाते, पात्रीं भूमिः । न च पात्री नाऽऽधारः । तत्रै-तत्स्यात्, न दृष्ट्यपुकारं करोतीति । पाडवपि तथा ।

अपि च हंविष्या उदयनीयिनिष्टेत्या प्रयोजनवन्तः । ते यदि निः
ष्कासेन संस्क्रियने निष्कासोऽपि प्रयोजनवान् भवति । अय तु निष्कासा
संस्क्रियने निष्कासोऽपि प्रयोजनवान् भवति । अय तु निष्कासा
संस्क्रियने निष्कितः । तद्रयेत्यापि संस्कारोऽपैवान भविष्यति । नैवव ।
जपपुडयमानसंस्कारी हि गरीयानुषपुक्तसंस्कारात् । अपि च निष्काससंस्कारोऽपं भवन् पायणीयस्थाङ्गं भवेत् । तवोदयनीयसंनिधिर्वासंस्कारोऽपं भवन् पायणीयस्थाङ्गं भवेत् । तवोदयनीयसंनिधिर्वासंस्कारोऽपं भवन् पायणीयस्थाङ्गं भवेत् । तवोदयनीयसंनिधिर्वासंस्कारोऽपं अस्याव्या । त्यसा मैशावस्यां भ्रोणाति, धानाभिर्दारियोजनिमिति अपणे: सोमस्य ॥ ६८ ॥

इति श्रीवरस्वाभिनः कृतौ गीमांसाभाष्य एकादश्वाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥

अधैकादश्चाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

( वचनेनाक्सप्रधानयोभिनकालकस्वाद्याचिकरणम् ॥ १ ॥ )

[१] अङ्गानां मुरूपकालत्वाद्वचनादन्यकालत्वम् ॥ १ ॥ सि ० अङ्गानां मुरूपकालत्वं मुरूपदेशत्वं मुरूपकर्तृत्वं चोक्तम् । अङ्गानि तः विधानत्वात्मधानेभोपदिश्येरस्तर्धान्त्यादेकदश्चन्वागिति । एवं च

#### (611)

इति श्रीभष्टकुमारिङविरचितायां सीमांनामाध्यव्यास्त्यायां टुप्टीकाया-मेकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

९ हविष्या इति—उदयनीयार्ये निरुप्ता इत्यर्थः । २ संस्कारो गरी—क. ख. । ३ निष्कास-काब्दस्थाने सर्वत्र निष्काय इति पाठो-ग, पुस्तके । ४ ( अ० ११ पा० २ अ० २ सू० ८ )।

सर्वेत्र प्राप्तम् । वचनादन्यकालस्यम् । यत्र वचनं तत्रान्यकालस्वमन्यदेः श्वश्यम्बक्तृत्वनिष भवति । यथा, पूर्वेषुरमायान्यायां वेदिं करोति, अध्यम्भवेन चरन्ति । अधी सीत्रामण्यां, दक्षिणाभेदादनवकर्तृत्वं विद्यायते. बढवा दक्षिणेति ॥ १ ॥

( आधानस्य तन्त्रताधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [ २ ] दुष्यस्य चाकर्मकालनिष्यतेः प्रयोगः सर्वार्थः स्यात्स्वकालत्वात् ॥ २ ॥ सि •

बसन्ते ब्राह्मणोऽग्रिमादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, श्ररदि वैश्व हति श्रयत आधानस् । तत्कर्वार्थिवित्यभ्युपामः । कि कारणस् । अफक-स्वात् । आहवनीये जुढोति, गाईपत्ये हवीवि अपयाति, दक्षिणामाव-म्बाहार्यश्रपणादि करोतीति तेषामग्रीनां कर्भसूपयोगः । तत्र विवार्यते, कि तस्य तस्य कर्मणोऽर्थेन भेदेनाऽऽधानं कर्तव्यमयवा सर्वेषाभेष्टिकः पाश्चकशीमिकदाविंदीमिकानां कर्मणां तन्त्रमिति । कि नासम् । दृश्य-स्य-अग्रेः, अकर्मकाळनिष्पत्तेः, बसन्ते ग्रीष्मे अरदीति, प्रयोगः-आधानं सर्वार्थ स्यात् । कुतः । स्वकाळत्वात् । स्वोऽस्य कालो वसन्तादिः । न कस्यचिरकर्मणः काळे श्रूयते । तत्र न ग्रुवाते विश्वेणोऽस्मै कर्मण इदमाधानं नास्मा इति । अगुद्धमाणाविश्वेषत्वाच तन्त्रभावो न्याय्यः ।

नन्वाधानानन्तरं यस्य कर्षणाः प्रयोगस्तद्र्यं बदाधानिविति गुबते विश्वेषः । स खल पृक्षते विशेषः । कित्वानन्वर्यमकारणम् । बदाऽपि सर्वार्थे बदाडप्यवद मं कर्याचरकर्मणः पूर्वे बयोगः, यौगपद्यस्यासंग-बात्। तदेकीनाऽऽधन्तर्य समी हेतुः, मन्दिन्व एकार्यस्त्रे च । समस्वादः हेतुर्भवति । न वाऽऽधानेन कमाण्डुपक्रम्यन्ते । यथा मणयनेन । बद्यप-कम्बेरंस्ततो यदनन्तरं कर्म तस्योपक्रमो विद्वायत, नोत्तरेपास । तेन व्यवहितस्याचदप्रभी चापहृत्येत, मणयनवत् । न सनेन किंचिस्कर्ष शक्रम्यते । अन्यक्षकास्त्रातः । अत् उत्तरकास्त्राहि कर्पश्रत्याः । कि

भैतोऽष्टावधिकरणान्यतिकम्य छिक्क्यते ॥ [ १ ॥

<sup>🤰</sup> आध नामिति । नास्मा द्वयग्रवमाण-व. मु. १२ पूर्वप्रयोगः-इ. व. १३ न च-व. त. । ४ वत की-गवादिक प्रमृतिवर्धः ।

तक्षेत्रेन कियते । द्रव्यमञ्जेतेऽग्निविशेषः । यथा कश्चिद्धोदं सुवर्णे वार्डनेयदनेन स्वाधीनेन यथोपपशं कर्षे करिष्यायीति । सः तेन वथा- काळिथिष्ठं दात्रादि करोति । एवयपपिषिवश्चेष्वपर्जयति । अनेन द्रवाधी- नेन यथोपपशं कर्षे करिष्यायीति । तत्र न युग्नते विशेषीऽस्पै कर्षेण द्रदर्भाजत्व, अस्पै नेति । सर्वेष्यय युज्यते । तस्मात्सर्वार्थम् । आपि च नित्यकाम्यनिधित्वकानि कर्षेण यथोपपित्वकाळानि । तेषा वसन्वे आहितेनाशिना कार्ययू । न चान्यस्मिन् ऋती अवयो वसन्वेऽग्निराधा- तुप् । सोऽस्पक्षयोगो भवति येदनाऽऽश्वाने । अय तु सर्वकर्षणायर्थे तन्त्रयाथानं, नेष विरोधो भवति । तस्याद्यि तन्त्रम् ॥ २ ॥

( ज्योतिष्टोमे त्रयाणां पश्चनामर्थे युपतन्त्रताधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [३] यूपश्चाकर्मकालखात्॥ ३॥ सि॰

ज्योतिष्टांभे पश्चाः, अधीवोभीयसवनीयानुबन्ध्याः तेषां युवः, स्वा-दिरे बध्नाति, पाळाश्चे बध्नाति, रेहिंतके बध्नातिहि श्वानः तत्र विचा-धिते । किं जयाणा पश्चम्यानां भेदेन युवः, अवशा तन्त्रापिति । किं प्राप्तम् । भेदेनेति । किं कारणद् । अधीवोभीय तावस्वयोगस्वनेन प्रश्नेति । पुवः । उत्तर्योगस्य बोदेक नाध्यते । कैंभिन्नेयानामित्र । स्वान्त्र । उत्तर्योगस्य न्याने नाध्यते । कैंभिन्नेयानामित्र । स्वान्त्र प्रश्ने प्रश्ने प्रश्नेति । स्वान्त्र प्रश्ने प्रश्नेति । स्वान्त्र । स्वान्त्र प्रश्नेत्र प्रश्नेति । स्वान्त्र प्रश्नेत्र प्रश्निति । स्वानित्र । स्वानित्य । स्वानित्र । स्वानित्य । स्वानित्र । स्वानित्य । स्वान

# एकयूवं च दर्शवति ॥ ४ ॥

षकं युपं त्रयाणायापे पश्चनी साधारणं दर्शयति । सबनीवे पश्चो त्रिष्टना युपं परिधीयेनि, त्रिष्टना परिच्याणं विद्याति । यदि नामन युपा पत्रेधुस्ततः धुर्वस्य युपस्यास्वर्गाञ्चपान्तरे चोदकेनैव प्राप्ते त्रितसुर परिच्याणं न विधादच्यं अवेत् । अय तन्त्रं युपा, नतः संस्कारा आवि

<sup>4-1-4-11</sup> 

१ पोहितके—ा. मु. १९ प्रदेश—मु.। १ क्योप—क. क.! ४ अरेद् । अकर्य-ह. छ.।

सम्बागित्वंग्नीयोगीय एव परिवीतस्य कृतार्थत्वात्पुनः सैवनीये परि-क्याणं न प्राप्तोति । तटिधातव्यं भवति । विश्वीयते च । तक्यातपि सन्त्रम् ॥ ४ ॥

( युपसंस्काराणां तन्त्रताधिकरणम् ॥ 😮 ॥ )

# 8 ] संस्कारास्त्वावर्तेरन्नर्थकाळत्वात् ॥ ५ ॥ प्•

युपसंस्कारा ये पशुतन्त्रवध्वे क्रियन्ते, यथा मोझणमञ्जनगुच्छ्यणं परिच्याणं च, तेषु चिन्त्यते । किं तस्य तस्य पश्चीभेंदेन कर्तव्याः. अथवा तन्त्रमिति । कि प्राप्तम् । संस्कारास्त्वावनेरन् युपस्य, न यया यूपास्तन्त्र तथा स्थुः । कि कारणम् । अर्थकालस्वात् । अर्थः पश्चीनियोजनम् । तत्काला एते संस्काराः । तत्र गद्यते विश्वेषः । यस्य पशोर्नियोजनकाळे कतास्तदर्भा इति । इतस्योश्च पश्चीरमाप्तकाळत्वा-चादध्वेंन नास्ति भैयोगः । तस्मादावतेंरन । यथाऽग्रेः संमार्ज नम् ॥ ५ ॥

> तत्कालास्तु यूपकर्मत्वात्तस्य धर्मविधानात्सर्वा-र्थानां च बचनादन्यकालत्वम् ॥ ६ ॥ सि ०

सत्यमावर्तरन, यद्येत नियोजनकाला भवेयः । तत्कालास्त्वेत-दीक्षाकान्छाः। कयं द्वायते। युवकर्यत्वातः नैते नियोजनार्थाः । युव एतैः क्रियते । युपो नियोजनार्थः । स च दीसामु कर्तन्यः । दीसास युपं छिन्त्रीति वचनात । संस्कारैश्व स क्रियते । तस्माद्यीक्षाकाला प्रवेते संस्काराः । नन् छेदनमात्रं तत्र यूपस्य श्रूयते, न यूपिकया । ष्ठवते । न किंचिदद्वव्यं युपाख्यमास्त, यस्य छेदनग्रुच्येत । तदेत-देवं द्वायते । दीक्षास छेदनाभिर्युषं करोतीति । छेदनग्रहणं च मुख्य-स्वात्मदर्शनार्थम् । यत्कारणम् । नासी छेदनेन केवछेन युगी भवतीति। एवं चेश्रीझाकाळा एवेने संस्काराः । सर्वार्थानां च सता वचनात्क-षाचिद्रन्यकाळत्वं कृतम् । यथाऽऽमिमारुतादुर्धमन्याजैश्वरन्तीति । तस्याद्यप्रदेशस्यारा अपि तन्त्रम ।

युवकर्षस्वादित्यस्यापरा भ्यास्था । युवकर्ष तथ पते संस्कारारुख्यनायाः । युवाऽयथेर्व क्रियते तक्षणादिन्यापारंग । यथा वाजवेवन
सम्नाद सत्कृतस्वेयस्य पुनः क्रिया निर्सर्थेका । तस्माद्नाद्वाद्याः ।
नन्वेर्वं सिति निकदपश्चाविष कार्यं स एव युपः कर्वन्यो भवेत । वार्वं
भवेत्, यदि निरिष्ठके यागवतियेयो न स्थान्। अस्ति तु स मविषेयः।
तस्मान भवति । यथा, न तेरेव दर्भैः प्रयोगान्तरमपि क्रियते ।
अथवा यद्वं स युपः कृतस्तत्कर्मायृक्तम् । तस्यापयर्गे यूपोऽस्वयः
क्रकः॥ ६ ॥

#### सक्रन्मानं च दर्शयति ॥ ७ ॥

विष्वा यूपं परिवीय सवनीयं पशुप्रुपाकरोतीति, परिच्याजेन यूप-पर्वाननुक्रमपाणः सकृत्मितं स्वातं यूपं दर्शवति । इतरया ग्रस्थप्या-स्वोक्षणेनोपक्रमेत । आनन्तर्यार्थामिति चत् । न । त्रकृतितः सिद्धस्वात् । तस्यादपि तन्त्रं संस्काराः ॥ ७ ॥

#### ( स्वरुतः त्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] स्वरुस्तन्त्रापवर्गः स्यादस्वकालत्वात् ॥८॥ पू०

अस्ति स्वरुः, यूपस्य स्वरं करोतीति श्रुतः । स । ई सर्वेषसूनां तन्त्रं घेदेन वेति । किं पाष्तम् ।

स्वकः स्वस्तु तन्त्रे तन्त्रेऽपद्वरुपेत । अस्वकःळस्वात् । नास्य स्वः काळ जरपची । कविकाळेऽपद्वादीयते, स्वरुणा स्वधितिना वा पद्धं समनक्तीति । यस्य पद्योः समञ्जनकाळ जपाचस्त्रद्योऽसाविति दृश्वते विश्वेषः। वस्माञ्जेदः। नतु युपस्य स्वकं करोतीति स्वेकाळेवास्योत्पद्याः। न स्वस्वेषाऽप्यन्तःत्रपोगैव । अपि च कार्यवचनोऽत्र स्वरुण्दः। स्वकं करोति, स्वरुकार्यं करोतीति । यस्कारण्यः। स्वरूपं ज्ञायते । स्वरुकार्यं द्वासायते पश्चीरञ्जनम् । ननु कस्वन्ते स्वरोः प्रतिपचिद्दंशते, संस्थिते सोमे प्रस्वरं प्रहरति, स्वरुं वायज्ञवैद्यसायोति। सस्यमस्ति द्वीनम् । तनु

#### ( || · ||

१ स्वकाळे वास्त्रीत्पीतः । न स्वकाळ एकोत्मातिः प्रयोगी वा—म.। २ करोति-क. व. । १ वा यह—क म., । च यहावैद्यसाय—म.

स्वस्मात्रस्य, न तु स्वकविशेषस्य । तत्राश्चीपोमीय उपाशस्य तत्रवः तया प्रयुगस्य दर्धनं सोमान्ने स्थात्, अथवा चोदकपालस्यानुबन्ध्या-काळस्वति संत्रवे, किं न्याय्यं, यदनुबन्ध्याकाळस्य दर्धनं भवस्य तन्त्र-तथा प्रयुग्दयेति । कुतः । यत उक्तो न्यायः स्वक्तन्त्रपर्याः स्वादस्यकाळस्वादिति । न च दर्धनं केवलं साधकं भवति । यथासं-भवं तु दर्धनं कल्यितम् । तदेवं थथा प्रस्तरस्थानुबन्ध्याकाळस्य दर्धनं तद्वस्यरोशिष प्रविध्यति॥ ८ ॥

# साधारणो बाऽनुनिष्पत्तिस्य साधारणत्वातु ॥ ९ ॥ ति ०

त्रैतदस्त, प्रतितन्त्रं स्वरुषेद् इति । किं तर्हि । साणारणः स्वात् । इतः । यतोऽवयनुनिष्ययते । यूपः साणारणः सवेवज्ञताष् । तस्य साणारणस्वादयपि साधारण एव न्यादयः । ययेक एव यूपः सवेवज्ञताः
साधारणः, एवमप्रधारण्याकाविषेवस्तासाधारणो भविष्यति । लेवणुक्क । अक्तम्यतिकर्षेवस्तादग्रसमाणाविषेवस्ताद्रप्रस्य साधारण्यपुषप्रयते । तृ द्वरोः प्रतिकर्षे किंपन वसन्यस्ति, यतोऽग्रसमाणविष्यस्स्वादस्थापि साधारण्यपुपर्ययेत । यदेवत्, यूपस्य स्वरं करोतिति तद्यन्तः प्रयोगसंवर्धं स्वरुकार्थम् साधारण्यं युक्तप् । संभवन्ति केक्स्यापि
चहवः सक्ता हिते । चोदक्तभयोगवचनाथ भिष्यमाना अन्तः प्रयोगसंवद्यसङ्गास्त्रीयं प्रतितन्त्रं प्रापयन्ति गृक्षमाणविशेषस्यादिस्यतो भेदः
पद्यस्य साधारण्यं प्रतितन्त्रं भाषयन्ति गृक्षमाणविशेषस्यादिस्यतो भेदः
पद्यस्य सुक्ताः हिते । चोदक्तभयोगवचनाथ भिष्यमाना अन्तः प्रयोगसंवद्यसङ्गास्त्रीयं प्रतितन्त्रं भाषयन्ति गृक्षमाणविशेषस्यादिस्यतो भेदः
पद्यस्य सुक्ताः हिते ।

त्रजोष्यते । यद्यप्यस्य नास्ति प्रतिकर्षवयनं प्रत्यसम् । न बान्य-स्मिन् प्रतिकृष्यमाणेऽन्यस्य प्रतिकर्ष होते नेतद्युक्तम् । असंबद्धयोदिं तदेवं भवति, न संबद्ध्योः । अयं च सकलो यूपमतुनिष्पयने । तदस्य यूपमतिकपदिव सिद्धः प्रतिकर्षः । अनो यत्र यूपस्तत्रायमपि । वस्तु, यूपस्य स्ववं करोतित्यन्तःप्रयोगसंबद्धा अतिरिति । तदिप नैबस् । ही हि काली द्रव्यस्य । एक ज्यादानकाला, एक ज्यासस्य प्रयोगकालाः । बद्धपुराहातस्यं न हि तद्नुरादाय कश्चित्वयोगनात्मते । सर्वकुर्वान कश्चित्वयोगनात्मते । सर्वकुर्वान कश्चित्वयोग द्रिहिन् स्वयति । सर्वकुर्वान कश्चित्वयोग एव न संवर्तत । अर्थ च यूर्व ज्यियानमनुनिष्यति । अर्थ च यूर्व ज्यापनात्मित्वयति । अर्थ च यूर्व ज्यापनात्मित्वयति । अर्थ च यूर्व विद्यानमनुनिष्यति । सर्विकस्यापि यूर्व्य च वहंदा स्वरद्ध संस्वयन्तिति । स्यादेवं, यदि प्राथम्यविज्ञिष्टस्य नोषादनं भवेत् । विश्विष्टस्य नृष्यदानसुक्तं, तेतो या मयमा अवस्त्रः प्रापतिस्स स्वर्ध कर्मा द्रवानात्मते । बहुनां च मायम्यावाद्वद्वये न संस्ववित । तस्योदेक एव साधारणाः स्वर्धाति ॥ ९ ॥

## सोमान्ते च प्रतिपत्तिदर्शनातः॥ ३० ॥

सोबान्ते चास्य मतिपांचईडयते । ६/६थते सोमे मस्तरं महरति स्वर्के वायव्रवेखसायेति । तस्ताधारण्य एवोपपद्यते । रन्त्रापवर्गे स्वत्रीवोन श्रीकान्त एव स्थात् । तस्तादाप साधारणः ॥ १०॥

तैस्कालो वा प्रस्तरवत ॥ ११ ॥

इति यदुकं सत्परिहर्तव्यम् ॥ ११ ॥

न बोत्विचाक्यत्वात्प्रदेशात्प्रस्तरे तथा ॥ १२॥

नास्याधुबःध्याकालस्य स्वरोः भहरणम्। किं कारणम्। इत्येव मह-रणस्वीत्यांत्रवःवयं, सोमान्ते मस्तर महरान्त, स्वकं चायक्षेत्रसायेति। अनेन क्रमादग्रीवोधीयकालस्य महरणं गम्यते। स यदि साधारणस्त-तः सर्वपञ्चनां कृतार्थे कर्भण्यस्वात्रसमीविश्वेषस्यादी महरणस्य दर्भनमुप-पण्यते। अय तु पृथक् स्याचतोऽश्रीपोधीयस्यान्त एव दृश्वेत । अय व्यवस्थिदं कस्मान भवति। अग्नीपोधीयान्ते माम्रस्य सोमान्ते वचनात्। नैतदेवस् । वचनेन द्वादुन्समैस्य विश्वाचुन्ययेयाताम् । अग्नी च महर्स्यं, सोबान्ते च । तथा च वाववभेदः स्थात् । तस्वाक्षेतद्वचम् । यनु

९ ११ १० ॥ ११ ॥

अतः—च.। २ वा यह—क.। ३ 'ताकाळो वा प्रस्तरवत् 'इति सूत्र' साम्यक्षेण
 अवीक्षितपुरसके प्रकाशितमञ्जूपेश्य बहुतरस्माणानुरोधेन यवावरमकाशितमिति क्षेत्रम्। ४ व
 वीराति—इ. ग.।

भस्तरपदिति । मदेश्वात्मस्तरे तथा । मस्तरस्य दर्शवर्णमासयोः शहरणः मुक्तम्, आश्वीर्भिः मन्तरं महरतीति । चोडक्रेन प्रतिपद्म प्राप्यते । तथा-मुबन्ध्याकः छस्य दर्धनं युज्यते. न स्वरुप्रहरणस्येतद्वत्ति । तस्याहिनसीड-पश्चपश्चासः ॥ १२ ॥

( अहर्गणेऽन्त्यदिन एव कृष्णविषाणायाः प्राप्तननियमाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[६] अहर्गणे विषाणात्रासनं धर्मवित्रतिषेधादन्ते

प्रथमे वाऽहनि विकल्यः स्यात् ॥ १३ ॥ पृ०

क्योतिष्टोये दीक्षितव्रतमाम्नातं, कृष्णविशाणया कण्ड्यतीति । स्वैद च पुनः श्रुतं, नीतासु चारवाले कृष्णविषाणां प्रास्पतीति । तद्वध्यं हादशाहे चोदकेन शासम् । तत्र विचार्यते । कियनते मधमे बाडहनि क्रव्णविश्वणायाः प्राप्तनं कर्तव्यम्, अथवाऽन्त्य धेवेति । कि AING I

विकल्पः कर्तव्यः । अन्ते मथमे वाऽहनि मासनस् । कुतः । धर्मासै-प्रतिवेषात् । यदि प्रथमेऽहनि करिष्यते, उत्तरेष्वहःसु माग्दक्षिणानव-नाचे एदार्थास्तेषां विषाणाव ण्डूयनं धर्मः वाध्येत । अथान्त्वे ततः पूर्वेषामह्ना दक्षिणानयनाद्ध्व ये पदार्थास्त्रेषां इस्तकण्ड्यतं व्यक्षेत्र, स बाध्येत । स एप धर्मविमतिषेता । तस्माद्विकत्या ॥ १३ ॥

पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वाद्विषाणानियमः स्यास्प्रातःसवन-मध्यस्वाच्छिष्टे चाभिषवत्तस्वात् ॥ १४ ॥ सि०

भै०देवं, स्थादिकस्य इति । कि तर्दि । विष णानियमः स्थात । विषाणाकण्डयनं सर्वेश्मिनहर्गणे नियम्येत । अन्त्येऽहाने पासनं स्यातः। करपात । भातासवनमध्यत्वात । वहनि भातःसवनान्यस्याहर्गणस्य-मध्ये । तेषां विवाणाकण्ड्यनं धर्भोऽनुष्टुहीतो मनिष्यति । नन्निवस्योः सबनयोर्धस्तकण्डवनं वर्षः, स बाधिष्यते । नैष दोषः । नैवं श्रयते, पाणिना कव्हित्व्यमिति । अर्थात्वत्यासच्या ऋवते । यक्षार्थादयौ न स चोदनार्थः ।

<sup>12</sup> h 12 t H

एषेमध्युत्तरयोः वत्यासस्या इस्त एव याम्रोतीति । अत्र वृत्याः शिष्टे वाभिनद्वत्तरवात् । प्रातःसवनवेषे कष्ट्यनस्य शिष्टस्वादुत्वरयोरिषे विवाणाकष्ट्यनम्य नियम्येत । अभिनद्वत्तरत्तत् । अभिनद्वत्तर्य नियम् स्वोस्तर्गे, आचारिकरोषः स्यात् । अध्य मक्कतो कवपुस्सर्गः । विवाणावा अभावात् । अस्य विवाणा कस्यास्कण्ट्यनार्थेन नोत्याव्ये । पूर्वितः वाणायाः नासम् वारण्यत्तिमोकार्थम् । तद्यव्यवा विवाणाऽक्रवेषेत, तस्या भारणण्यद्वार्थे । तस्या अद्योऽवंः कर्ल्यावित्ववः स्वात् । इह् सूचरवातःसवने वारायितःचा विवाणाः सर्वा नास्ति निययोस्सर्गे कारण्य । तस्याद्वायस्याह्वो द्वाराणावनकालाद्वर्वं विवाणाकण्टूनयन्त्रयेष स्वातः ॥ १४ ॥

( मानाबीजेशवन्त्यबीजसंबन्धिहिबहिबङ्कह्याह्वानकास्च एव वाग्विसर्गे-नियमाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

# [ ७ ] वाज्यिसर्गो हिविष्टता बीजभेदे तथा स्यात्॥ ३५ ॥ सि०

राजसूचे नानावीलिकेष्टिः, अप्रये गृहवतय आञ्चनामष्टाकपालं निवेषेत्, सोभाय वनस्पतये स्थामाकं चकं, सविने प्रसाविने सवीना-मृहाकपालमिति । नानावीनेन्वेकप्रसुखलं विभवादिस्युक्तस् । अतः स्तस्यां क्रमेणायहन्तिः क्रियते । प्रकृती व अयते, अयः मृणेष्यन् वाचं यच्छति, तां सहाविष्कृता विस्त्रनतीति । हविष्कृत्वहणं च काल-लक्षणाधिनित्युक्तं, तथाऽऽह्वानपविति चेतु । न काल्यविभिवादिनत्वा-दिति । इहानेको हविष्कृदाह्वानकालः । तत्र पूर्वेव विवासमा । किमन्ते प्रथमे वा हविष्कृत्कालं वानिवस्मीः क्रतेन्वः, अयवाऽन्त्य प्रवेति।

#### \$8 II

१ नत् तर्ष्वाहाणेऽति मार्थिदिनृतीयस्वनयोः प्रत्यानस्या प्रवृत्तिय परिप्रस्कृत्वन्नेत् प्राप्ताविया प्रहास्माधानग्रत्या 'शिष्टे चामित्रनृत्तरात्' इति सुत्रास्यसम्बतास्यन्ति—पृष्ट सपीस्यादिना । अत् एकास्य प्रयस्तृत्रतेन प्रकाशनं कार्धीयुद्दनके प्रमाद इति स्वेयम् । - २ (अ०० प्रकास २ अ०० पूर्व १३) । २ (अ०२ पा०२ अ०० २ सूर्व ५)। ४ (अ०२ पा०२ अ०२ २ सूर्व ५)। ४ (अ०२ पा०२ अ०२ २ सूर्व ६)।

त्ववैत च पूर्वः पहः । पाम्यविष्क्रस्कालाये पदार्थास्तेषां बाग्ययो घर्वः । स बाध्येत, यदि पूर्वस्मित्र वाग्विसर्गः क्रियते । अयोचरस्विस्ततो इविष्कृत्कालादुर्ध्वे ये पदार्थास्त्रेषां न्याशायणकरणं धर्मस्तक्राध्येत । तथेव चोचरः पक्षः, न्याभाषणस्याञ्चतस्वाचिल्य्ये च बाग्यमस्याभिषद्वचत्वादिति । अधिकरणनदेवोऽयम् ॥ १५ ॥

( पाशुकवाग्यमस्य पौरोडाशिकहविष्क्रदाह्यानकाले विसर्गाधिकरणम् ॥८॥ )

# [८] पंशी च स पुरोडाशे समानतन्त्रं भवेत्॥ १६॥ सि॰

अधीषोभीये पश्ची पद्धाः पुरोहाश्चयः । तथाः पाञ्चकं पौरोहाश्चिकं च तन्त्रम् । अवापि सैव विन्ता । किं पाछुककर्भाये इति इत्रहाद्धानकाले बाज्यिसर्गः कर्षत्र्य उत्त पौरोहाश्चिककर्भाये इति । तथेव पूर्वे जरपक्षी ब्रोध्यो । अववष्यिकरणपदेश्च एव । नतु नैत्र पश्ची इतिष्कृदस्ति, ओर्थध्येरवात् । सर्वायेरवेयं कृत्वा चिन्त्यने । कृत्वा चिन्ते-वृष्ट् ॥ १६ ॥

( चयने प्रधानानन्तरभेवाज्ञिविभोकाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] अग्नियोगः सोमकाळे तदर्थत्वात्संस्छतक-कर्भणः पेरमु साङ्गस्य तस्मात्सर्वापवर्गे

विमोकः स्यात् ॥ १७ ॥ पू०

अधौ श्रूयते, अधि युनन्नि श्रवसा घृतेनेति जुहोति । अधिपेवै-त्वजुनकीति । युनः, इरं स्वनं भ्रुयन्तं घषापानित्वश्रियोक्तं जुहो-तीति । तत्र विवार्यते । किपङ्कप्रधानार्थो योगः, सर्वापवर्गे वियोकः कर्षस्य उत्त प्रधानार्थो योगः, प्रधानायवर्गे वियोक इति । कि प्राप्तम् । अधियोगः सोमकाळे तद्येन्वात्संस्कृतकर्षणः पर्रेषु साङ्कस्य,

#### 35 11 38 11 ]

<sup>)</sup> वकी च पुरोशक्षेन्सः । २ औदवार्यलादः । । अंतपर्यस्तादः । । ३ अत्र ' अहः प्रधानायों वीगः वर्षपर्यः च निर्माकः स्मादः ' इति पत्रः काशीसुविवद्वराक एव दृश्यो, जान्य-मेति च पाठ वर्षोत्रः । वरद्वादः, भेदं सूत्रं, कितुः सूत्रं शाकुर्याणारा भाष्यकरामा वरनमेतेदः मिस्याककरातुः कुष्पियः ।

तस्पात्सर्वापवर्गे विशोकः स्यात् । अङ्गवधानार्थो योगः सर्वापवर्गे च

विषोकः स्थात ।

कि कारणम् । अविशेषण श्रूयते । अधि युनिन घनता श्रुतेनीते जुहोत्यक्रिभेवेबयुनक्तिति । न च श्रूयते, तस्मा अस्मै वा कर्मण इति । अविश्वासकार्ये इति विद्यायते । अपि च तस्मिन् युक्तेऽक्षायङ्गानि प्रधानानि च कियन्ते । तस्माद्धि सर्वार्थम् । तदुक्तं, सैर्वेषां वा श्रेष-स्वरातस्मयुक्तत्वादिति सर्वार्थे। चेत्सर्वापनमें विषोकः कर्तव्यः । तदा हि योगकार्यस्वर्यातिति सर्वार्थे। चेत्सर्वापनमें विषोकः ॥ १७ ॥

प्रधानापवर्गे वा तदर्थत्वात् ॥ १८ ॥ सि॰

न वा सर्वापर्गे विमोक्तः स्यात् । किं तिई। प्रधानापर्गे एव । प्रधानसंयोगेन हि अ्वते, पश्चिमर्थूनकि पाङ्को यहो यावानेव पञ्चस्त्रवाळभत इति । यञ्जषाष्ट्रवर्षे युनक्कीति विज्ञायते । बस्मास्त्र-धानार्थे योगः । प्रधानार्थवे चदपर्यो योगकार्थववसितं भवति । तस्ता-

सर्वापवर्गे विमोकः कर्तव्यः । कुनः । ' अग्निभव तहुनकि ' इस्यमेन ताबद्विशेषो न गम्यते, प्रधानार्यो योगो नाङ्गानाभिति । अग्नो च क्षानमङ्करानि च क्रियन्ते । यथा ' वेद्यां हर्वाप्यासादयेते ' इत्यज्ञहरिवध प्रधानहित्या च वेद्यानासादयेते ' इत्यज्ञहरिवध प्रधानहित्या च वेद्यानासादयेते ' इत्यज्ञहरिवध प्रधानस्ति च वाच्यते वक्कं प्रधानस्य योऽग्निस्तर्यायं संसार्थो नाङ्गाना योऽग्निस्ति, एविमिहाप्यग्नेस्तिवेधान्योगः सर्वार्थे, प्रकरणस्याविशेषकरवादित्युक्तर्य ॥ ﴿﴿ ﴾ ॥

प्रधानापवर्गे विभोकः । कृतः । 'पश्चिमिर्युनकि बाह्को यद्गः' हित श्रुतस्वायद्गसंयोगेन । यद्गशब्दश्च ५धानवनन हित । नैतंषुक्रम् । 'पश्चिमिर्युनकि ' हित ग्रुणवानश्मिदम् । तेन तदैकवानयस्वारसंहराया एवाश्वर्यवादो न योगस्य । ' कार्मि युनजिम श्रावसा वृतेनेति जुहोति ' इत्यनेन कार्मेन्द्र ग्रेत , उत्त्ययानं कैम्पर्या-मिलावि सर्वति । तत्र येत्प्रवर्रणेन वानयेन वा म्योजनसंबन्धो दीयते । तेन निराकाङ्गी भवति । इह तु वान्येनेव प्रयोगनं दीयते । स्वकान्ये वद्मसंयोगो नास्ति । यद्यि तु यद्यसंयोगो मन्तयाऽपि यद्मशब्दे यागावनवनः । 'यद्युता

१ ( अ॰ १ या॰ ७ अ॰ १ मु॰ २ )। २ अमी चेति—योगास्यसंस्प्रास्टस्ट ते चामानिस्य-भैदा १ न प्रधानहित्तीं संदित—प्रस्तरणाणित्येते चेदाः । ४ स्तुक्तियिति—सदा च स्वीते च स्वेते चित्तिकोति स्वीते द्वित पूर्वम् । ५ साध्यकारी वसिद्धान्ते दुष्वरति—तेतपुक्तिस्वरिद्धाने ६ केन विद्वि योगिविनिति वेदाह-समिसियादिना । ७ योनिति विचानिवेषणे क्रेस्म ।

सत्र विभोकः । अविश्वेषविधानं ग्रह्मंयोगेन विशेषेण गुज्यमानं विद्योषार्थे भवाते ॥ १८ ॥

# अवसुथे च तद्दत्प्रधानार्थस्य प्रतिषेधोऽप-वकार्थत्वात ॥ १९॥

वषट्कुर्वुर्जातुन्यं यज्ञस्याऽऽशीर्गच्छेत् ' इति । एतदैपि गुणवाक्यस्यार्थवादः । ' ऋस्विजो वृणीते ' इत्येतस्योत्पत्तिवाक्यस्य नायं देश्यः। धैत्तावदादौ दृष्टार्थं वरणं तस्साक्कस्य ज्योतिष्टोगस्य । द्वितीयं तदारादुवकारकम् । अवम्येऽदृष्टार्थे प्रतिषिध्यते, तत्रापि केंद्रिकाभावादें नुवाद एव । तस्मात्प्रतिषेषो लिक्कं न बटने । द्वादशाहे, 'स वाऽहर-हर्यनक्ति, अहरहर्भश्चिति इस्यक्कप्रधानार्थे योगे विमोके च घटत एव। यद्यनक्ति तद-हरहरिति गुणाविधानीर्थम् ॥ १८ ॥

९ अवस्थि—व. ज. । २ यदि सीमिकं वरणसद्वप्रधानार्थे तर्शकसूबे वरणप्राप्यभाषात्त्रज्ञ स्रमतिषेधोऽनर्थक शति शहामनुबदति-यन्नावदित्यादिना । ३ द्विनीयमिति--यहाञ्चणीयादौ प्रकृतितः प्राप्तं होतवरणं ' अवृतः सामिधेनीरन्वाह ' इति वचनात्प्रवृत्ते कियमाणमद्द्यार्थे तदृद्विती-यमित्यर्थः । ४ चौदकाभावादिति --अपर्वत्वादवस्थरयेति शेषः । ५ अनुवाद एवेति --इदं त्वति-श्यार्थं न पारमार्थिकमिति ज्ञेयम् । तथा हि । यदाप्यपूर्वोऽवस्थस्तथापीह प्राकृतावेवाऽऽज्यभागावे-ज्येते । प्रकृती च होतवरणं नाऽऽसः प्रकारकं, किंत्र होतसंस्कारार्थम् । होत्रश्च कर्तत्याऽङ्कप्रधाना-थेरनादिहाप्याज्यभागार्थतया होत्वरणं प्रस्त्यत एवेति न नित्यानुवादार्थं यज्यत हति । गुणविधानार्थिमिति—अत्र च वार्तिकं परिलुप्तिमिति भाति । तव यथावद्विवेकतमशक्यतमा म्यायरत्न एवात्र प्रकाश्यते । " गुणिवधानमेत् द्रविध्यति, निष्ठ सर्वा तुवादः प्रयोजनवानः अतः सबीदी योगे सबीन्ते च विमोके न्यायात्प्राप्ते वचनमिदमहरहरिति विशेषविधानार्थमधैवद्भवति । तेन विपरीतमिदं लिङ्गभिति भावः । तस्मारप्रसाख्येयमधिकरणं ससूत्रभाष्यम् । अयवेवं सुन्नाणि व्याख्येयानि । सिद्धान्तोपक्रमभिद्रमधिकरणम् । 'अग्नियोगः सोमकाले' इति सिद्धान्ततप्रमः । ' प्रधान नापवर्षे वा तदर्थत्वात् 'इति पूर्वपक्षसूत्रम् । 'पाङ्को यद्यः' इति व क्यशेषारप्रधानमात्रसंबन्धारप्रधा-नमात्रार्थतिति । 'अवभूथे च तद्वत् 'इति पूर्वपक्ष एव लिद्वसुक्तम् । तत्र हद्यार्थतां होतवरणस्यानाः कोक्य पूर्वपश्चवादिमोपन्यस्तमिति वेदितव्यम् । 'अवुर्गणे च प्रत्यहं स्यात् ' इति सिद्धान्त-सूत्रम् । तुशब्दस्थान चशब्दः । प्रश्नानार्थस्य शहर्भने प्रस्यष्टं योगविमोकी न्यायादेव प्रान्ती स्थान साम् । केवलप्रधानार्थत्वात् । तत्र 'अहरहर्युनाकी ' इति न वक्षत्रव्यं स्यात् । उक्तं चैतन् । तस्यान विद्वारसाद्गप्रधानार्थम् । प्राप्तिग्तु पूर्वोक्तैव । यहार्थवादस्यात्रासमर्थस्वादिति "।

ष्यं च कुत्वाऽवभूषे आर्थेयवरणस्य होतुवरणस्य च प्रतिवेषो युक्ती प्राविद्याति, न होतार्र हणीते, नाऽऽपेंयमिति । यया न्यायोऽपिद्यहा । सोमार्थे हि होतुवरणं कृतय्, यद्धातारं हणीते जगतीं तरहणीत इति । यत्तिसम्न्यायेऽसित तद्य्यङ्कभधानार्थेयत्यवभूषेऽपि प्रसल्येत । तत्र कृतार्थेत्वात्माकुतं होतृवरणं नेव प्राप्ताति । तस्य प्रतिकेषोऽनर्थेकः । सि स्वेतस्यन्याये तद्यि प्रधानार्थेये । तत्रापि हि यहसंयोगः, यद्वता वषर्क्कर्युर्भातृत्यं यहस्याऽऽशीनेट्येत्, यद्वता वषर्क्कर्वेत्व, एक्षा व्यवनाने यहस्याऽऽशीन होतिहत्तिति । प्रधानार्थे वेषद्यवर्थे रक्ताय्यवस्याविद्यस्य प्राप्ति । प्रधानार्थे वेषद्यवर्थे प्रस्ताव्यक्ति । वस्य प्रतिवेषो व । तस्य प्रतिवेषो व । वस्य प्रतिवेषो विद्यस्य । वस्य प्रतिवेषो विभाव इति ॥ १९ ॥

अहर्गणे च प्रत्यहं स्यात्तदर्थत्वात् ॥ २०॥

अहर्गणे च द्वादशाहे भरगई योगावियोको दर्शयति । स वा अहरह-धुनक्ति, अहरहर्षिष्ठञ्जतीति । तदुपयग्ने, यदि प्रधानार्थो योगाः । इतरयाऽऽधेऽहानि योगः स्यात्, अन्ते विमोकः । तदा हि सर्बा-पर्वर्गहाते ॥ २० ॥

( अहर्गणे—उपसत्कालीनसुत्रदाण्याह्वानस्य तन्त्रताधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[९०] सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं दीक्षावदन्यकालत्वात् ॥ २९ ॥ सि॰ हादचारे, उपसन्त्राकं सुब्रह्मण्याहानं मित चिन्त्यते । किं भेदेन कर्तव्यमयवा तन्त्रेणेति । कर्षभेदान्नदेनेति माप्ते, उच्यते—

सुब्रह्मण्यात् तन्त्रं स्वात्। कृतः । अन्यकाळस्वात् । कर्षमयोगा-रप्यकाळेयम् । तत्र न गृष्टते विशेषः । अगृष्टमाणे विश्वेषे तन्त्रभावो युक्तः । दीक्षावत् । तद्यया दीक्षा पृथकाळस्वात्तन्त्रं भवति, तद्येष-मपि ॥ २१ ॥

( अहर्गणे मुत्याकाकीनसुबद्याण्याह्वानस्याऽऽतृत्त्याविकरणम् ॥ ११ ॥ ) [ १ १ ] तत्काला त्वावर्तेत प्रयोगतो विशेषसंयोगातः॥ २२ ॥ सि ०

[ 38 11 30 11 38 11

तिभन्नेव द्वादशहं तस्काला या सुन्नसम्या सा त्वावर्तेत, मेदेन स्यात् । कुटा । प्रयोगं पति तस्या विशेषसंयोगो अवति, अया सुस्या-मागच्छेति । अयोरयुक्ते त्वः परत्यो वेति नोक्तो अवति । तत्रापि च मकुस्यतिदेशाद्रकृष्यम् । तस्यादावर्षेत् ॥ २२ ॥

### अपयोगाङ्गमिति चेत् ॥ २३ ॥

इति चेत्परयसि— अयति विश्वेषसंयोगादाद्यतिरिति । नैवयुक्तम् । इतः । वतोऽभयोगाङ्गयेतत्, यदयेति वचनम् । इदं हि मकुतावेकत्वा-दक्कोऽविविक्षितम् । अर्थादेव सिद्धत्वात् । अनङ्गीकृतस्वाय चोदकेन न माप्येत । याबदुक्तं स्थात्, सुर्यामागच्छेति वाबदेवायेति । सुर्यास्वं सर्वेषाक्षक्षायांविश्वद्वम् । तथाचन्त्रम् ॥ २३ ॥

### स्यात्रयोगनिर्देशात्कर्तभेदवत् ॥ २४ ॥

स्योद्धेदः । कुतः । प्रयोगनिर्देशत् । यथप्यदार्व्हस्वायों न विवक्षितस्ववाऽिष यस्मिन्नहानि वयुज्यते तस्काळस्य प्रयानस्योपकरो-ति । नान्यकाळस्य । कर्नुभद्दत् । तथ्या, अष्टाव्य्वयुक्तरे विहारे इविंष्यासाद्याति । माक्तीयेव प्रतिनस्याता दक्षिणस्मिन्नियात्त्रदेशः रिकाण्यङ्कानि देवभेदान्याकत्या नोपकुर्वन्ति । यथा तानि देवभेदा-कोपकुर्वन्ति, प्रतिमद्यपि काळभेदादन्यकाळस्य नोपकरिष्यति । वस्मादावर्तेत ॥ २४ ॥

# तद्भूतस्थान।दमिवदिति चेत्तदपवर्गस्तदर्थत्वात् ॥ २५ ॥

अयोच्येत । एकस्पिन्नद्दन्याद्द्वा देवता आह्वानसंस्कृता भवति । एका चासी । तथ्याः धुनराह्वानमनर्थकम् । अप्रिवत् । यथाऽमेः सक्व-दाधानेन संस्कृतस्य न युनः कर्भणि संस्कार ऐकस्य क्रियत इति । तथायुक्तस्य । यरकारणम् । मिक्क्मीपवर्गः । यस्मिन् कर्भण्याह्वानं क्रियते तद्यी तद्भवति । तस्य कर्मान्तेऽपर्याः । यथा, अन्येषां सुत्याकास्नानां संस्काराणामधिसंमार्गादीनाम् । तस्मादावृत्तिः ॥९५॥

# अभिवदिति चेत् ॥ २६ ॥

इति वदुक्तं, यथा धेराधानं सर्वेकर्षणि तन्त्रं भवति, एवमिदमपी-त्वेतस्य कः परिद्वारः । आमापान्तं सुत्रम् ॥ २६ ॥

#### न प्रयोगसाधारण्यात ॥ २७ ॥

नैवदाषानेन तुरुषम् । आधानस्य ध्वकाळत्वात् । ध्वकाळे हि विक्रियते । तत्र न गृहाते विशेषः । इदं युनः कर्मकाळमाह्वानम् । त्रथस्य कर्मणः काळे कियते तदर्थभिति गृह्यमाणविश्वषम् । वस्मान्नेव-दान्नानेन तुरुषम् ।। २७ ॥

### लिक्दर्शनाच्च ॥ २८ ॥

िक्कं चैतमर्थं दर्श्वयति वत्यहं सुब्रझण्याद्वानसिति । एवं झाह, संस्थिते संस्थितेऽहत्याश्रीत्रामारं मित्रय सुब्रझण्या सुब्रझण्यामाह्वयेति वेष्यतीति । वेषणमाह्वानिकयार्थम् । तस्माद्यि मस्यहमाह्वानम् ॥२८॥

### तिख तथेति चेत् ॥ २९ ॥

ठित्रियमेन यूपाइति प्रतिनिर्दिश्चति । तद्धि यूपाइतिकर्भ यथा यूपै-स्महाश्वन्यां तन्त्रं भवति । तथेदमपि भविष्यति । किं तस्य चास्य च-सारश्यम् । ठिन्नियमाणमवद्यं कस्यिच्यूपस्यान्तिके भवति । सम्बेसाधारणस्यान्तिकस्य दुर्लभत्वात् । यथा तदेकस्य कस्यिच्यूप् स्यान्तिके कियमाणं सर्वयूपार्थ भवनि, एविष्यप्येकस्य कस्यचि-त्सीत्यस्य कर्भणोऽन्तिके कियमाणं सर्वार्थ भविष्यति ॥ २९॥

### नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वात् ॥ ३० ॥

नैवर्जन तुर्वम् । क्काः । अधिष्टस्वात् । नात्र यूपान्तिके होसः । अधिष्यते । अविविक्तिवर्गन्तिके होसः । अधिष्यते । अविविक्तिवर्गन्तिक पहचनीयप्रविष्यार्थनेतादेरमुक्तम् — हव- रमिष्येषो बा, अवास्त्रस्वाच्च । हव दिवरो न्यायः । काळभेदादगृक्षयाणाविश्वेषस्याऽऽष्ट्रस्या अवितव्य- मिति । तस्मादिषम् चपन्यासः ॥ ३० ॥

#### २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥

१ स्वकालं-कः सः ।२ युजदाये —कः सः गः सः ।३ तस्यास्य —गः ।४ (अ०९४ पा॰ २ अरु ७ स्९२७)।५ (अ०९१ पा०२ अरु ७ १९)।

### विध्येकत्वादिति ॥ ३१ ॥

अय कश्चिदल्यात . इह द्वादशाहिको विधिनत्वनदृत्ती वसतीवरी-पर्यन्तोऽवस्थादिश्च । अयमपि च द्वादशाहिको विभिः । तत्साह्य्यादने-अभिक्रे मध्य प्रचित्रद्याग्रीति ॥ ३१ ॥

### न क्रत्स्नस्य पुनःभयोगात्मधानवत् ॥ ३२ ॥

तका । कतः । करस्तस्य प्रतःवयोगातः । करस्तोऽन्यो विविधः क्रतः प्रयुज्यते, अभिष्वप्रमानग्रहचमसस्तोत्रश्रह्मादिः । प्रशानवतः । तथाना प्रधानानि प्रत्यहं कियन्ते तथा । तत्र वसतीवरीवटा सक्टरवं स्थात . स्तोत्रादिवद्वा बहुकृत्वः कृतं स्यात् । तत्र बहुकृत्वः कृत्विति न्याय्यम्। तथा सर्वेषामुपकरोति । सङ्घरकृतं तु यत्र कियते तत्रैव काक्रभेदाद-पकर्यात । तस्मादाबुत्तिः ॥ ३२ ॥

### ( देशकर्तृविषयेऽनियमाविकरणम् ॥ १२ ॥ )

# [१२] लौकिके तु यथाकामी संस्कारानर्थलोपात् ॥३३॥ सि•

इह लीकिकार्थी उदाहरणम् । यथा देश:, समे दर्भकुर्भमासाध्यां थजेत । कर्तारा, दर्शपूर्णमासयोर्थज्ञकत्वोधत्वार ऋत्विणा । स्रगादीनि च पात्राणि । तेषु विचारः । कि शतिमयोगवन्यान्यपादेवानि. उत तानि वाऽःयानि वोपादाय प्रयोग इति । कि प्राप्तम् । अन्यान्यन्यान्य-पादेवानीति । किं कारणम् । निरिष्टकेन पुनः किया शिष्टा नाऽऽचर-न्तीति । एवं पासे, ख़ुमः । छोकिकेषु स्थाकामी, तानि वाउन्यानि वा, अनियमः । कुनः । संस्कारानर्थकोपात् । न कश्चिल्पूर्वस्थिन् प्रयोगे कर्वादीनां संस्कारः कृतः, योऽन्योपादाने छुप्वेत । नाष्यर्थकोपः । अन्यैरपि हि शक्यते श्योगः कर्तुम् । तस्मादानियमः । अथ यदुक्तं निरिष्टकेन शिष्टा यागं नाऽऽचरन्तीति । एतैराचरन्तीति । तस्माञ्जेष होषः । नज ऋत्विमा वार्था नाहिचरितव्याविति स्मरन्तीति । प्रवन-वर्मों इती, न कर्षवर्षः। कर्मसंयोगाभावात्यकरणामावाच । देशेषु कर्तुषु च पर्वश्वितम् । पात्रेषुत्तरा कथा करिष्यते ॥ ३३ ॥

#### 1211 37 11 43 11

१ अत्र च ' इंस्कारायीकोपांतें ' इति पाठ आवश्यक इति भाति । १ निरिष्टिकेन-स. स. ।

( यज्ञवात्राणां यावज्जीवं घारणनियमाधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

# ि १ ३ ] यज्ञायुषानि धार्थेरन् प्रतिपत्तिविधानादः जीपवतः ॥ ३४ ॥ सि॰

यञ्चपात्राणि त्यान्ताद्धार्यवतन्यानि । कुतः । अतिपत्तिविधानात् । श्रतिपत्तिस्तेषां परिधानीये कर्मणि विधीयने, आहिताश्चिमश्चिमिर्दृत्ति यञ्चपानैश्चेति (तद्येः ) । ऋजीपवत् । तद्यथा, अहर्मणे सर्वेशायहा-मृजीपोऽवसूष्ये भनिपादनार्ये घार्यते । ऋजीपवष्णु शहरैतीति स्रवते ॥ ३४ ॥

> यजमानसंस्कारो वा तदर्थः श्रूवते तत्र यथाकामी तदर्थत्वात् ॥ ३५ ॥ पू०

न बेथं पात्राणा प्रतिपत्तिः । किं तिहैं। यज्ञवानसंस्कारोऽयम् । तद्धेस्त्वां पात्राणामधेः श्रूयते । क्यं द्वायते । तेवां तृतीयया निर्देश्यात् । यज्ञवानस्य द्वितीयया, तत्र वयाकामी स्वात् । तेवायन्येषां वा प्रासनम् । तद्येवात् । अर्थक्रभेस्य तृ, पात्राणां येः केशियद्व्ययैः सिध्यतीति ॥ ३५ ॥

# मुरूषधारणं वा मरणस्यानियतत्वात् ॥ ३६ ॥

शुरूवानां वा-भाषानां पात्राणां वारणं, नानियमः । जुतः । यरः णस्यानियतःवात् । अनियतकालं भरणब् । कदानिवानि पात्राण्युत्सः ष्टानि भवेषुः, मरणं चाऽऽपयेत । तत्र यज्ञमानकरीरसंस्कारलोपः स्यात् । एवमपि तावद्धारानिरञ्जानि चावद्वरसः स्योगः, परतस्तदीनैः पात्रसर्थकर्म भविष्याते । पूर्वे । नियमनिष्यादानमः वेषामनर्थकम् । तस्मान्द्वस्वयारणयेव स्यारम् ॥ २६ ॥

यो वा यजनीयेऽहानि मियेत सोऽियळतः स्वाद्वुपवेषवत् ॥ ३७ ॥

अथवा न मुख्यानां भारणम् । यो यजनीयेऽहाने म्रियेत यजपानः सोऽनेन संस्कारेणाधिकृतः स्थात् । तस्य तानि पात्राणि संनिदितानि । उपवेषवत् । यथा सानाय्ययाजिन एवोषवेषोपत्रानेनाथिकारः । तस्योन प्रवेषः संनिद्धित इति ॥ ३७ ॥

३४ ॥३५ ॥३६ ॥३७ ॥

#### न शाम्रलक्षणत्वात् ॥ ३८ ॥

तदेवजीपपद्यते । किं कारणम् । शास्त्रक्षणं तक्षवति । यथा । सानाध्यमाजिन एवोपवेषो नान्यस्योति । तत्र हि सानाध्यायी श्वास्ता । तामजुनिष्पद्यत उपवेषा । तस्या असानाध्यमाजिवोऽसंभवः । अयेदमानि-यतं संस्कारविषानं, यजनीये बाडहन्यन्यत्र वा, अनार्श्यविषानात्, आहिशामिणभिविद्दिन्य यञ्जपत्रिश्चेति । न चान्यस्मिन्नहानि यञ्जपात्रा-णामुपवेषवदसंभवः । श्वयते हि धारणेन संपाद्यितुम् । तस्मादुपवेषोऽ-स्कान्तः ॥ ३८ ॥

उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशिरवत् ॥ ३९ ॥

अथवा न घारणम् । कि तर्हि । संस्कारकांकेऽन्यानि नवानि पात्राण्युत्पाद्यानि । पयोजकत्वात्संस्कारस्य । आश्विरवद् । यथा, ऋत्वपेषे, घृतवती भवत इति चचनाद्याचे त्रतदुहः, अन्यां यज-मानस्य क्रेत्युक्तायाश्चिरे दुहन्तीति अनेराश्चिरार्थवन्या गीकपादीयवे, घवद्या। ३९॥

शब्दासामअस्यमिति चेत् ॥ ४० ॥

क्षय परपरपेथं सति यझगाक्यन्दोऽसमञ्जलो भवति । यझसंबन्धेन हि पात्राणि यद्यगत्राणि भवन्ति । न च नवानां यझसंबन्धोऽस्तीति ॥ ४० ॥

### तथाऽऽशिरेऽपि ॥ ४१ ॥

आश्चिरेऽपि याऽनावन्या गोरुपादीयते सा सजमानस्य त्रेक्षपुरू न भवति । तत्र श्चन्द्रस्यालाभञ्जास्यमेव । यदि तत्रान्या गौरिहाप्यन्याः नि पात्राणि भविष्यन्ति । वक्तन्यो वा विश्वेष हति ॥ ४१ ॥

अषग्रुच्यते —

शास्त्रातु विषयोगस्तत्रेकद्रव्यविकीर्षा प्रकृता-वथेहापूर्वार्थवह्मुतोपदेशः ॥ ४२ ॥

चास्त्रादित्रयोगस्तत्र । अल्बेल तत्र सन्दस्यासामञ्जल्य । त्रत्रहरी

1 18 11 88 11 88 11 88 11

वित्रधोगः कुतः, छुतत्रते। भवत इति । एकद्रव्यविकीर्धायां यज्ञगनस्य व्रवसुक्तामाश्चिरं दुइन्तीति, ऋतपेये चोदकेन प्राप्यते । तत्रश्रासंपदा-भिवर्तेतः। आश्चिरं च गां प्रयुक्ते । तस्याचत्र शब्दासामझस्यमद्व-कृष्यते । अयेहापूर्वोऽभों नान्यतः प्राप्यते । यद्वपात्रैश्च दाहोऽविवेषेण प्रत्यक्षश्चतः । संभवति च तेवां संपादनं चारणेन । तस्यादिहाऽऽकस्मिकं शुन्दस्यासामझस्याश्रयणं भवतीति चारणयेव पात्राणाम् ॥ ४२ ॥

( अम्याचेयप्रमृतिपात्राणां घारणनियमाविकरणम् ॥ १८ ॥ )

[१४] पळत्यर्थत्वात्यौर्णमास्याः कियेरन् ॥ ४३ ॥ पू.

प्रं स्थितमप्रेवसितमन्तरा चिन्तान्तरं क्रियते—यद्गपात्राणि भार्यितच्यानीत्युक्तम् । तत्र चिन्त्यते । किं पौर्णमास्या आरभ्य भार-चित्रच्यान्यतारन्याभेगादिति । किं पाहस्य ।

पौर्णभास्या आरभ्य धारयितन्यानीति । कुतः । पक्कवर्यस्मात् । इमानि पात्राण्यनारभ्योकत्वारर्षपूर्णनासार्थानि । तत्रैयामुत्पन्तिः । उत्प-चित्रभति च धारणस् । तस्मात्योर्णमास्या आरभ्य धारयितन्यानि ॥४३॥

अन्वाधेये वाऽविभतिषेधात्तानि धारयेन्मरणस्या-

### निभित्तत्वात् ॥ ४४ ॥ सि॰

न वा पौर्णमास्या आर्श्य धारणम् । किं तर्हि । अग्न्याघेषात् । क्वतः । अविमतिषेषात् । यद्यपि पौर्णमास्यां विहितानि चोदकेन पवनानहविष्यु माप्तानि । तेतःनभूति धार्यमाणेषु विवित्येषो भवति । सरणस्यानिभित्तत्वात् । शाक्तीणैक्षास्या यदि मरणमापद्येष, यज्ञमानव्यरि, संक्षानाव्यरि, संवित्ययो । प्रश्नि ॥

प्रतिपत्तिर्वा यथाऽन्येषाम् ॥ ४५ ॥ अ० १३ – सि०

स्थितादुत्तरम् । यदुक्तं पात्रैरथेः क्रियने यज्ञपानस्य संस्कार् इति । तज्ञ । किं तर्हि । शतिपत्तिरेषां पात्राणामग्रीनां च यज्ञमानवरीरे । कथम् । यथाऽन्येषां द्रव्याणां सोमल्जिमानामयभूषणवनं निविष्ताः ।

<sup>85 11 85 11 88 11</sup> 

स्रदुष्टिया हेतु: । तान्यपि नानाकर्भस्वयुक्तानि यतिपादनाहीणि । इमान्स्यि पात्राण्यप्रयम् वैषयः । तस्याचेषामिप प्रतिपत्तिः । नजु तृतीया-संयोग उपयत्र विवते । न स्तु । यज्ञ्ञानसरिऽधीना पात्राणां च निसेवणं प्रतिपत्तिः, न दहनम् । आहितामिद्देव च तृतीया । तत्र तेषां गुणमाव एव । तेष्टिं तस्याध्यते । निसेवणे तु दिनीयैव । यथा, दक्षिणे पाणी जुहणीसादयकीति ॥ ४५ ॥

( वाजपेये सर्वसोमोत्तरं प्राजापत्याङ्कपचाराधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[९५] उपरिष्टारसोमानां प्राजापत्यैश्वरन्तीति सर्वेषा-मविशेषादवाच्यो हि प्रकृतिकालः ॥ ४६ ॥ सि०

बाजपेप प्राजापत्यान् पश्चन पहत्य श्रूयने, उपरिष्ठात्सोपानां प्राजाप्य स्थापत्यान् पश्चन पहत्य श्रूयने वास्त्रवाच स्थापत्य । स्वाप्य स्थापत्य स्यापत्य स्थापत्य स्थाप

एवं प्राप्ते, उच्यते । उपरिद्वात्सोमानां भाजापत्यैश्वरन्तीत्युँक्ते सर्व-सोमानामपरिद्वात्मचर्येत । कृतः । अविशेष त । सीमानामित्युक्ते सर्व-

#### 84 0 1

यद्यार्थवकाले प्रवारः क्रियते, अप्रवृत्तिकारेषकरं वावयं स्थात् । ननु वंचनेन प्रातःसवने माध्येदिनसवने वा कर्तव्याः प्राप्तुवन्ति । तेन तार्तीयसवनिकार्भकः कालेऽक्रथवारविधानार्थमर्थवद्वचनम् । उच्यते ।

१ आसार्यात ॥—क. च.। २ हायुक्तम्—ग.। ३ उपरिष्ठात्वोसार्या-ग.। ४ वचनेनीते-'तीर्षे वै प्रातःसवनं, परमातःसवने पश्च आवश्यन्ते तीर्थं एवतानाखभते इति वचनेन, 'ब्रह्मसाम्त्यालमते 'इति वचनेन चातिदेशप्राप्तकाख्य धेनीति शेषः।

सोमानामन्त्रिश्ववन्त्रनारमतीयते । यश्वाभेवकाळः मक्कतितः मान्यत् इति । अवाच्यो हि मक्कतिकाळः । बोदकेनैव प्राप्तः । तदर्थो विभिः क्रुकसरोऽनर्थकः स्यात् । तस्मात्सर्वसोमानाम्वपरिष्ठात्मचारः ॥ ४६ ॥

अक्निवपर्यासो विना वचनादीति चेत् ॥ ४७॥

अय यदुक्तम् । एवं सत्यङ्गविषयोसो विना वचनेन कृतो मिनिष्यः त्रीति । तस्य कः परिहार इत्याभाषान्तं सूत्रम् ॥ १७ ॥

उत्कर्षः संयोगात्कालमात्रमितस्त्र ॥ ४८ ॥

नेष दोषो यदुक्तमङ्गाविषयांस इति । कयं कृत्वा । पश्चमवारे वाबदुत्कृत्वयाणेऽनुयाजानां परिधिमहरणस्य वोत्कवां न्याय्यः । संबोगात् ।
वानि हि पश्चमवारेण क्रमतः संयुक्तानि । न वाऽऽप्रियाकतस्यानुयाणेः
सह, हारियोजनस्य वा परिधिमहरणेन कयो विविश्ततः। न हि परिषिमहरणं हारियोजनस्याङ्गं, हारियोजनो वा परिधिमहरणस्य । उभी
वा कर्यविदेकस्य मधानस्य । एवयाप्रिगावतमनुयाजाक्ष यदि परस्यरस्याङ्गभुतानि भवेषुः, एकस्य वा मधानस्य, तत एतेन क्रमेणोपकृषेन्तीति विविश्तिवः क्रयः स्यात् । अथ वुनः पत्रोरङ्गमनुयाजाः, आधिसावतं सोसस्य, तथा परिविमहरणं पत्रोरङ्गं, हारियोजनः सोयेण्या ।
तेषां क्रयो निष्ययोजनः। तस्माद्विविश्ततः।

काळमात्रभितरत्र । आग्निमास्तादृर्ध्वमनुयाजैश्वरन्तीति महृत्य, परि-धीन जुहोति हारियोजनामिति, एतस्मिन् काळ इति ळक्षणमाग्निमा-

प्रातःसबने मार्थ्यदिने वा सैबने, एते संस्कारवावये, आल्डम्बनाश्चनवणात् । अक्कमबार आर्भवकाल एव, नान्यस्मिन् । तस्मादाविभेषासस्वेतोमानामूर्य्यत् ।।३६॥ मनु 'आप्रीमारतादूर्य्यं, प्रहत्य पश्चिन् 'इति च कमविषर्यासः प्राप्नोतस्युक्तम् ॥ ४७ ॥

उच्यते । आझिमारुतं सोमाङ्गस् । अनुयाजाः पश्वहस् । अनयोरङ्काक्किसंबर्गन् स्तावजास्ति, येनाऽऽझिमारुतं इत्याऽनुयानाः क्रियमाणाः सर्गुणा परेयुः । न चैत एकेन प्रयोगवचनेन गृह्यत्ते, येनाऽऽझिमारुतं कृत्याऽनुयानाः क्रियेरन् । प्रकृती परिध्य-

१ सबने इति—सबने बेति ये भवदुक्ते वाक्ये हित क्षेत्रः । २ गुणाः—यः । २ अगिमाहः हान्-यः । ४ क्षियेशिति—अतोजन्नक्वात्काससोधेश्वपे न स्वतिरिति सम्बः । ५ 'आगिमास्ताद्कैरं मनुवार्वस्वरिते ' इति बचनार्थमाद्-प्रकृताविस्यादिवा ।

क्तं परिश्विमहरणं च । अनपेतश्र छलणापाये काछः । यदाऽधिहोह-बेळाबाग्रामन्तव्यामाति । यवाग्रिहीत्रं नास्ति, वत्राध्यनपेता बेळा 🕨 नीन्वेवं कक्षणा भवाते। न हि। काळ एवेड श्रत्यर्थः । क्ता ताबस्पूर्व-कास प्रव स्मर्थते । कथ्वीयव्दोऽपि देवं काकं वा अवात । देशस्यासं-भवास्कालार्थो विवासने ॥ १८ ॥

प्रकृतिकालासचेः शस्त्रवतामिति चेत् ॥ ४९ ॥ इति चेत्पदयासे सर्वसोमानामुपरिष्ठात्त्रचार इति । नैतल्कम् ।

श्रिसंगार्जनक्षणोत्तरकाळमनयाजाः प्राप्नवन्ति । ईहरो बोदकेन प्राप्ते, इह द्वितीये श्रणेडलयाजा न कर्तन्याः, क्षणमात्रं स्थित्वा कर्तन्या इति चोदकशेष एवेदं वचनं. न त चोदकं बाधते । द्वितीयेऽप्येवमेव । मन्बेबं कक्षणा भवाति । न हि । बस्वादाब्द: कालवचन एव समर्थे । स ताबस्परिधिप्रहरणस्य पर्वकालतायां श्रस्या वर्तते । तद्वशास्परिधिपहरणं कृत्वा तत उत्तरकाछं हारियोजनः कर्तव्य इति सर्वाण्येव श्रातिवृत्तानि । आग्निमारुतशब्दोऽपि स्वार्थमेव प्रतिपादयति । उर्ध्व-शब्दोऽपि कालवचन एव । अतो न किंचित्पदं लक्षणावैत्तम् । ईदृशे च लक्षणा मवति । यथा गौर्वाद्वीक इति गोदाब्दो वाहीके तिग्रन्मत्रभक्षणादि वसावस्थाति । यथा वा जातिर्व्यक्ति लक्षणार्थी । एवमत्र न को बिड्साणां प्रदेशासः ।

एतेर्ने ज्याख्यातेन ' वाजपेयेनेष्टा वहस्पतिसवेन यनेत ' इति यो दोष चकः सिद्धान्तवादिना पैर्वपक्षवादिनः, स नाम्ति । सर्वेषां श्रातिवत्तत्वात । एवमिट पद्धीनार्थम् । उच्यते । नैतदेवम् । अत्रापि हि छक्षणा । तेष्यवीति । कम्म । पदार्थ उच्चार्थमाणः स्वरूपं वा कर्तन्थं ब्रवीति । अन्यत्र वा कर्तन् ब्यं, तत्र वा कर्तव्यमिति । इह तु स्वरूपं न कर्तव्यं, तस्य निर्ज्ञातस्वातु । अन्येत्रापि न । तकापि न किंचित । किमये तक्केचारणम् । परार्थे, तस्य यः कालस्तं छक्षयिद्रम् ॥ ४८ ॥

९ नत्वेवं रुक्षणा भवति । कारु-क. । २ क्षणमात्रभिति-क्षाप्तिमास्तकारुं यावादिखर्यः । ३ वृत्ति-यः । ४ एवं भाष्यमनुभाष्य चोदयति-एतेनेत्यादिना । ५ तिद्धान्तवादिना-अङ्गाङ्गे-संबन्धं बदरोति होषः । ६ पूर्वपक्षवादिनः—कालविधिमिच्छत इति होषः । ७ आग्निमाहता-त्रयाजयो, परश्परमङ्काकिभावाभावाश्वापरितनं विकल्पद्वयं निराहरोति-अन्यत्रापीत्याकिता ।

श्रुव्वेदी सोमानापुरिरिष्टात्त्रवारी युक्तः । श्रृहतः । श्रृहतिकालोसेचैः । एवं भाष्ट्रतस्य कालस्याऽऽसत्ती कृतः भवारो भविष्यति । अङ्गविष्वी-सर्वेद्विक्समास्र कृतो भविष्यति । अत्र कतमोऽसी कालः । वादीयसव-विकस्य वैश्वरेवस्य यतृर्ध्वयु ॥ ४९ ॥

# न श्रुतिपतिषेधात्॥ ५०॥

पर्व सति, चपरिष्ठास्त्रोमानाभित्यविश्वेषश्चितिर्विषयते । केषां-विन्त्रोमानामधरतादयं प्रवारः स्पाद् । न चाऽऽसस्या पाकृतः काळो अभ्वते ॥ ५० ॥

# विकारस्थान इति चेत् ॥ ५१ ॥

इति चेत्पद्वयसि शक्षवतासुपरि प्रचारोऽयुक्त इति, विकारस्याने भृतु । कत्तम्युनर्विकारस्थानम् । उच्छ्याद्याः संस्था अप्रिष्टोमसं-स्थाया विकाराः । तासां यत्स्थानमग्निष्टोषयचाराद्र्य्वे, तत्र प्रचारो भृवेद्वा तेत् अर्घ्वे सर्वेशामागःन्नां प्रचाराणां स्थानम् । अयमि चाऽऽ-गृत्ताः । तस्याद्यमपि तत्रेव भवति ॥ ५१ ॥

# न चोदनापृथकत्वात् ॥ ५२ ॥

बैतदेषम् । कस्पात् । चोदनापृषवस्यात् । कर्षपृथवस्यादिरवर्षः । पृष्योते कर्षणी, पद्म सौणिकं, यद्म पाशुकत् । सौभिकानां प्रचाराणा-मेतस्यानं न पाशुकानाम् । तस्यादेतस्य वचनास्सर्वेसोमानापृपरिष्ठा-स्थानम् ॥ ५२ ॥

( आग्निमारुतादुर्ध्वमनुयानोःकर्षणोःऋष्यमाणे मूक्तवाके सवनीयपुरोडा-श्रादेवतापदानामप्युत्वर्षाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] उत्कर्षे सूक्त्वाकस्य न सोमदेवतानामुत्कर्षः पश्चनङ्गत्वायथा निष्कर्षेऽनन्वयः ॥ ५३ ॥ ५०

अनुयाजा उत्कृष्यमाणाः सूक्तवाकमध्युत्कर्षन्ति । तत्र सवनीयानां

#### [89 || 90 || 98 || 98 || ]

सवनीयानां या देवतान्ताः मुक्तवाकोन्कवेंऽपि नोत्कृष्यन्ते । पश्चनङ्गत्वात्सवनीः

९ प्राकृतस्याऽप्रसत्ती—स. । २ कृतः प्रकृतः प्रचारः—क. । ३ ताद्धे सर्वेषां—ग. ।

पुरोदाबानां देवताः संकीरधेन्ते, भृष्यंशिन्द्राय इतिवते पानाः, प्रवण्य ते करम्पणित्यारभ्य । तासाहान्वर्षः, नेति संदेदः । कि माम्रम् । जल्कपें सुक्तवाकस्य न सवनीयदेवतानाहान्वर्षः । कुतः । परवन्त्रम्भः स्वात् । अञ्चयानाः पश्चीरङ्गनुक्रस्यमाणाः पश्चङ्गयेवोरक्षपुर्वात्, न सोमाङ्गम् । सोमाङ्गं च सवनीयदेवताः । तस्वात्तासामनुस्कर्षः । यथा निष्कर्षेऽनन्वयः । यथा पीर्णमास्यां सुक्तवाकस्य वयागि पूर्णमासीदेवतानां निष्कर्षेऽपावास्यादेवतानां निष्कर्षेऽपावास्यादेवतानां निर्वत्रं । इतर्तर्वरानामान्वरः । इतर्वर्वास्यादेवतानां निष्कर्षेऽपावास्यादेवतानां निर्वत्रं । तद्विद्वाप्यनुन्कर्षः ॥ ५२ ॥

# वाक्यसंयोगाद्वीत्कर्षः समानतन्त्रत्वादर्थ-लोपादनन्वयः ॥ ५४ ॥ सि०

अथवोत्कर्ष एव न्वाय्यः । कुनः । वावयसंयोगात् । सूक्तवाकस्थैकदेशभूवानि सीमिकदेववासंकीतेनानि, भृज्यभिद्धाय हरिवते
धानाः, पूष्ण्वते करम्भं, सरस्यतीवते परिवायम् । अयं वजमान
इति संवय्यते । तथा, स्ट्राय हरिवते धानामिः, पूष्ण्वते करम्भेण,
सरस्यतीवते परिवायेण स्वस्या अयदे वो ननस्यति स्वादिति संवस्यते ।
वान्यवानि सुक्तवाकस्य मध्य उच्यपानान्ध्यविनि । निष्ठक्वानि केवर्णयनार्थकानि अवन्ति । न च सवनीयानां सूक्तवाकोऽरित, योनवान्यवास्यः । पाद्यक एव स्क्तवाकरेषां सक्कृतिदः । जवस्वकैवोद्यवास्यः । पाद्यक एव स्क्तवाकरेषां सक्कृतिदः । जवस्वकैवोद्यवासं स्कृतिनं युक्तम् । स चोत्कृत्यते । तस्माचासावस्युक्तभ्यः ।
आर्थं चैवमनुम्रहीन्यते ।

यानाम् । यथा पौर्णमास्यां प्रयुज्यमानः सूक्तःशकोऽभावास्यादेवतां नोस्कर्वति, एक-भिहापि ॥ ९२ ॥

प्रस्तरस्तावस्त्रासङ्किकस्तेवाम् । यदर्थश्च प्रस्तरस्तद्ये प्रहरणम् । प्रहरणाकः ष सुक्तवाकः । तस्मात्मुक्तवाकोऽपि परार्थः । सुक्तवाकमध्ये सवनीयदेवतानां पाठा-रोन सहैकवाक्यता बाध्यते । अपि चायक्रष्टानि साकाक्सस्वादनर्थकानि सवेयुः ।

भूज्यभिन्द्राय-ग.। १ नाऽऽकवैति —वः। १ एकवृत्ववता वास्यत् इति —अवग्रव्यविक इवाक्यताऽवकवै कित वाध्येतस्यथैः।

येषु, प्रचा तिरूक्षेऽतन्त्रय इति, समानतन्त्रत्वादर्थकोपादनन्त्रयः । स्थानतन्त्री दर्धपूर्णवासी । तयोः साधारणं सुक्तवाकान्त्रात्रम् । तथः साधारणं सुक्तवाकान्त्रात्रम् । तथः साधि निविशते । अर्थद्धसं चार्णवास्यादेवतानां पौर्णमास्यां संकति-नम् । इतरासां चेतरन् । यस्कारणम् । या इष्टा देवतास्ताः संकति-नेन तस्यवेश्वन्ते । इपमर्पाष्टा न काचिदन्तरितेति । तस्मात्, ववा निष्क्रवेशनन्त्य उत्पर्द्यान्तः ॥ ५४ ॥

इति श्रीश्ववरस्वाभिनः कृती भीनांसाभाष्य एकादश्वध्यायस्य

बुबीयः पादः ॥

# अथेकादबाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

( राजसूर्ये प्रथक्दक्षिणायुक्तनामागनावैष्णवादीनां भेदेनाङ्गानुष्ठानााचि-करणस् ॥ १ ॥ )

# [१] चोदनैकत्वाद्गाजसूर्येऽनुक्तदशेकालानां समवायाचन्त्रमङ्गानि ॥ १ ॥ पूर्व

राजसूचे यान्यनुक्तदेशकाळानि प्रधानामि, यथा, त्रिसंयुक्ते द्वे प्रवमादि चिन्त्यते । किं तत्राङ्गानां तन्त्रभाव उत्र भेद इति । किं प्राप्तम् । राजसूचेऽनुक्तदेशकाळानां प्रथानानां तन्त्रमङ्गानि । कृतः ।

न च तम्त्रपैदानामपक्कों उन्यते । येन निराकाङ्की मनेषुः । परार्थस्वास्प्रकाकस्य । पौर्णमास्याममाबास्यायां च तन्त्रेण स्कवाको विनियुक्तः । अकरणानिशेषात् । तत्रापकर्यो युक्तः । इह तूरकर्षे स्कवाकस्योरकृष्टा एव सवनीयानां देवताः प्रकाश-विष्यन्ते ॥

इति श्रीभट्टकुपारिलविश्विभायां भीमांसामाष्यक्याल्यायां टुप्टीकायामे-कादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ।

१ क्यावास्यावृति—क.। २ त्रिवंतृके द्वे इति—' त्रीमातीमा एकादशक्याङः, ऐन्य्रावीमा-धरः, पीलव्यतः, स्थानो दक्षिणां ' आमाबेणव एकादशक्याङः, ऐन्द्रावीमस्वदः, केणविक्तः स्पालः, वामनो दक्षिणां 'द्व्यादिमा विद्वित्तं त्रिकद्वत्वित्वित्वंः । ३ तन्त्रपदानामिति—' अप्रिमय होतासम्वर्णतायं युवासुता यज्ञमानः 'द्व्यादीनातिस्वयंः । ४ व्यक्तः—व.।

सम्बाधात् । फळनिवर्तने तेषां सम्बायः । सपेरवैतानि फळं साधव-त्वि, नैक्षः । कयं इत्यते । चोदनैकत्वात् । राजसूबेनेत्येकवचनान्ते-न धन्देन तानि प्रधानान्युक्त्वा फळसंबन्यः कृतः । तस्यात्सप्रदायः फळबान् । यश्च फळवचिषकीर्षितम् । तद्येतिकर्नेन्यता । इतिकर्व-च्यता वाङ्गानि । तस्याचन्त्रम् ॥ १ ॥

> . प्रतिदक्षिणं वा कर्तृषंबन्यादिष्टिवदङ्कपूतत्वा-त्समुदायो हि तिन्नर्तृत्या तदेकत्वादेक-शब्दोपदेशः स्यात ॥ २ ॥ प्रि॰

न चैतदेवं, तन्त्रमङ्गानीति । किं तर्हि । भेरेन । कुनः । प्रतिद्विल्लं कर्नृसंयन्वात् । एतेषु कर्मत् दक्षिणाभरः श्रूपते । आग्ना-वैष्णय एकाद्यक्षपालः, ऐन्द्रविष्णयम् ः, वेष्णयस्त्रिक्षपाङ्गे वामनो दिल्लेणा । सोभाषीष्ण एकादयक्षपालः, ऐन्द्राविष्णवस्यः, वीष्ण-व्यवसः, उपाभे दक्षिणि । दक्षिणाभरारतिद्विल्लं कर्नृसंयभ्याभवति । वामनक्रीताः पुरेस्य त्रिसंयुक्तस्य कर्तारः । अनङ्गं त उत्तर विर्वेश्वक्षस्य कर्तारः। विद्यवस्य । वामनक्रीताः पुरेस्य त्रिसंयुक्तस्य कर्तारः। विद्यवस्य । वामनक्रीताः पुरेस्य त्रिसंयुक्तस्य विद्यान्य पिक्त्यान्त्रम् पुरेस्य । अतः कर्नृत्यादङ्गभरः। इष्टिवत् । तयया पिक्तुः अध्याभ पुरेस्य । अतः कर्नृत्यादङ्गभरः। इष्टिवत् । तयया पिक्तुः अध्याभ पुरेस्य । अतः कर्नृत्याम् वर्षस्य विद्यानित्य । प्रविद्यानित्य विद्यानित्य । विद्या

# तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ ३ ॥

अन्यायोंऽर्येतपर्य दर्भयवि । पूर्व त्रिसंयुक्तमुत्तरं त्रिसंयुक्तमिति । तत्र भेदे हि पौर्वापर्य स्यात् । नन्त्रेकतन्त्रत्वेऽत्रि प्रधानापेक्षं पौर्वापर्य भवेत् । नैवसेतत् । बावयशेषेण तु विद्वायते, साङ्गयोः प्रधानयोरेतत्यी- र्वापर्वसिति । एवं साह — यन्तूर्वे त्रिसंयुक्तं वीरजननं तत्, यहुत्तरं त्रिसंयुक्तं पञ्चजननं तदिति । फलसंबन्ध्यः साङ्ग्योर्धविति, न केव-क्रयोः । तस्मादर्थनमेवैतत् ॥ ३ ॥

( राजसूबोपक्रमे वृतानामेव कर्त्रृणामान्तमुपादाननियमाधि-

करणस्॥ २ ॥)

[ २ ] आनियमः स्यादिति चेत् ॥ ४ ॥ पू०

तभैव विवार्यने, किमुपकार्य ये कर्तारस्त प्यान्तादुतानियमः, ते बाउन्ये वित । किं माप्तव् । अनियमः स्वादिति चेत् । इति चेरन्डपसि, मितदिक्षणं कर्तृसंबन्ध इति, अनियमः । पवित्रदक्षिणाभिर्ये परिकीताः पवित्रवाधिस्त्रे भवन्ति । पवित्रान्ते तेषामपत्रमः । उत्तरे कर्भणि वया-कार्यो, ते वाउन्ये वा स्युः । तस्मादनियमः ॥ ४ ॥

### नोपदिष्टत्वात् ॥ ५ ॥

नैतदेवं चुक्तम्, अतियम इति । किं तर्हि । य एव शक्कभे त एवाऽऽन्वात्स्युः । कस्मात् । उपदिष्टत्वात् । आदावेव वरणकाळे यजः मानेन तेषापुरादिष्टम्, अनेन मां राजस्यतंत्रकेन कर्भतसुरायेन याजः यतेति । वरणं च माक् कर्मयहत्तेः । तदगृद्धगाणविशेषत्वात्तन्त्रम् । तेनाऽऽनताः सर्वार्था भवन्ति । आह् । यदि संद्वदायद्वादिष्य व्रियन्ते

#### **%** II }

पश्चिम्य दक्षिणाम्नानात्ववित्रस्य ये कर्तारसे पावित्रार्थेषुवादीयस्ते । ते द्वितायेस्य सोमस्य नाङ्गम् । कथम् । अनियमेन कर्तृणामुपादाने आधे वचनालियम्यते । तर्च नियमवननं यस्यैवार्थेनोपादेंते तस्यैव तेऽङ्गम् । द्वितीयस्य पुनरसावुषादानियमो ने भवति । यथाऽन्ये पदार्थां भेदेन क्रियन्ते, एवं वरणमपि भेदेन प्राप्नोति । तत्र यदि वा त एव वरीतन्याः, अथवाऽन्ये । एवमैटिकेष्वपि भेदेनैन ॥ ४ ॥

स्वाराज्यकामस्य राजस्यसंज्ञको थाग उपायस्वेन चोद्यो । स उराये प्रवर्तमान आदावेबार्विजो वृणीते, राजस्यसंज्ञकेन यागेन याजयतेति । तचामृद्यमाणविशेषस्या-सर्वेबा कृतं भवतीति ।

१ वर्वमृद्दिय—मु. । २ द्वितीयस्य कीमस्यति—अभिवेचनीयास्यस्य सोमयागस्यिते शिषः।
 १ तत्र-च । । उचादते—उपादायवतीस्यः । ५ ग मवतीति—पूर्वस्ति-कर्माण कृतो वरणास्य इपादानीनयमो द्वितीयस्य कमेणे.ऽईः । अवतीत्यरं । ६ यागः—यामकनुदाय इत्यरं ।

तत प्वम् । अर्थं युनरवयवं पवित्रशृहिश्य ततो न सर्वाधोः । तद्धीं एव भवन्ति । हिं पुनरत्र युक्तम् । समुद्रायमुहिश्योति । तद्यां सत्य-विद्रोन कर्तुः कर्म निर्वर्तते । इतर्या पवित्रान्ते, उत्तरिशन् कर्मण त एव कामवो न संवर्षेत्रन् । अन्ये च कर्तारो ने प्रयेस्न् । कर्मिवद्राः स्यात् । छाप्रवौपत्तिश्च । एवं च सति छाप्रवं भवति । इत्तर्या प्रति-कर्मोपादानं तद्गुरुः स्यात् । अद्भिव्ययाज्ययोवाज्यभिचारो अर्थः ।

अपि च समुदायमुद्दिस्य क्षित्रमाणेषु यो यस्काळी निर्झातः स तस्काळ एव कारि-ष्यते । अनियमेनोवादाने पूर्ववृता नेच्छेयुरपि । कदाचिदस्ये न ळम्बेरन् । तत्र योऽसी काळ उपरिष्टः स बाध्यते । ततः कर्षवेगुण्यास्कन्नामानो भनेत् । तस्मान्न प्रतिकर्भ वरणं कर्तस्यमिति ।

अयुक्तमिदं स्यास्थानम् । यः कर्माणं जानाति तस्य राजवूरेनाधिकारः । स एवं जानाति, एष्टिकं वरणमिद्धिक्षेवोपकरोति, न सौमिकेषु । यक्षं सौमिकं वरणं न तदै-श्लिकेव्यति । यथाऽऽदावाधाने कृते कश्लिदंवं वरणं कुर्यात्, अहं कर्माणं करिच्ये, तत्र मे मक्त ऋत्विजो भवतिति । यथैतद्यमाणकं, एवमिद्रमणि । न कश्लिदनपोवि-शेर्षः । नै च पवित्रस्थाकं सोर्भ इस्टिबं, येन मामङ्किकेन वरणेन ।निशेर्तः । यथा दिरुणीयादीनां च्योतिच्योमिकेन वरणेन ।

र्थंदप्युच्यते समुदारमाहिद्द विभाग इति । तदयुक्तम् । न हि समुदायः फळे चोधते । येन तदर्थं वरणं स्थात् । कतरा वा राज्दः समुदायवाचकः। राजस्वराज्द इति चेत् । तन्न । सोभवश्विष्टिदर्विहोमा निरवेक्षा उत्त्वक्षाः । ते निरवेक्षा एव प्रयोजनवरेक्षन्ते । तेषावरेक्षणणानां सीनवाबरूपः दार्वदैः श्रूयमाणो रूपवतः फळे

१ अय पूर्वमय — ख. । २ काळातिणतिश्व — ग. । अत्र व जैमिनोयन्यायमाळारिनुष्टेतपुस्तकेषु " लाववातिणतिश्व" होते पृष्ठकृष्णनेन प्रकाशनं हृश्यते । तत्र हृ इतरप्रमाणान्तरासाबादसमाभिरपेश्वतम् । १ याकालं — प. । ४ विजानाति — व. ज. । ५ व्यप्रमाणकम् — अवाजीयमित्रवर्षः । ६ न विश्वेष हृति — अशाजीयतेन सम्यारिति शेषः । निहृ शाक्षेत्रण सर्वादौ वरणं
कर्तम्मत्रा विहितम् । यद्गि चौरदेनेशिष्टपार्थाः प्राप्तं यद्गि देशकाकनेदारमतिकमें कर्तव्यम् ।
नापि पवित्रस्य यः क.छः सोऽन्येथां भवित्रवर्षति । येन क्रिक्याद्रप्तनन्त्रता स्थादिति भावः ।
० नापि प्रवक्रतो वरणीक्यमित्याह् — नेवायादिना । ८ सोम हृति — इतरसोमयाम हृत्यवर्षः ।
० नापि प्रवक्रतो वरणीक्यमित्याह् — नेवायादिना । ८ सोम हृति—इतरसोमयाम हृत्यवर्षः ।
० तिवृत्तितिति-अस्यत्र वरणीक्यमित्रवर्षाः । ९० व्युच्यते – ॥ १९ श्रव्य हृति—'राजा राजसूर्यन
स्थाराज्यकामो ण्येत 'हि चोदनात्मकः सम्य हृत्यवर्षः ।

तस्मारसंगुदायमुद्दिव त्रियन्ते । तथा च तन्त्रस् ॥ ५ ॥

### प्रयोजनैकत्वात् ॥ ६ ॥

एकं च प्रयोजनमन्यनदक्षिणानाभि समुदायसंपत्तिः। न सम्बन्धन केनळेन क्रवेन कथिदर्थः। अययवैः समुदायाः संपाद्यितच्य इत्यवयेषैः परिक्रीयन्ते। तेषां समुदायसंपत्तौ कुतार्थत्त्वम् । तस्पात्त एव कर्नार आन्तात्स्यः॥ ६ ॥

आह । यदि समुदाबसंपत्त्यै, अवयवद्यः परिक्रयः, सकृदेव कर्तव्यः, किं पुनराष्ट्रस्यति । उच्यते —

# विशेषार्था पुनःश्रुतिः ॥ ७ ॥

जमयथा परिकये प्राप्ते सकृद्धा प्रत्यवयदं वा, परिकयविश्वेषो नियम्यते, प्रत्यवयदं कर्तव्यः। द्रव्यसंख्यानियमेन च वामनो दक्षिणा, अयुनम्मिवेचनीये ददातीन्येवं क्रियमाणमध्युदयकारि भवतीति ॥७॥

( अवेष्टेभिन्नतन्त्रताधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [३] अवेष्टी चैकतन्त्र्यं स्याहिङ्गदर्शनात् ॥ ८ ॥ पू०

विद्वाति । ये फल्ने विधीयने तेषामितिकर्तन्यता । अयं च वरणानियम इतिकर्त-व्यताद्येन गृह्यते । तस्माध्याऽस्थेतिकर्तन्यता भेदेन क्रियन्ते, एवं वरणमपि भेदेन कर्तन्यम् । न कश्चिद्विशेषः । तस्मादेकैकस्य भेदेन वरणम् ।

यदि समुदायमुद्दिय वरणं तन्त्रेणेष्वते ततोऽत्याऽपीतिकतेच्यत। कस्मात्तन्त्रेणेष न क्रियते । केस्तन वरणे परापातः । तस्माध्येतमुरणं वैदिकं नैवेदं विन्त्यते । किंद्र योऽयं कीक्तिकोऽम्युपायः स चिन्धेतं । पूर्वपसवादी — अनियमेन कीक्तिकमम्यु-पायमिच्छति । सिद्धान्तवादी द्व कीक्तिकमप्युपायमादावेव नियमेनेच्छति ॥ ९ ॥ [ ९ ॥ ७ ॥ ]

<sup>1</sup> समुदायमुद्दिश्योत—यदम सर्वारी समुदायमुद्दिश्य वरणं आध्यकतैः साधितं न तदे-दिकदरणामिप्रायेणः प्रयावादीनानिव वैदिकदरणस्यापे तन्त्रत्वे प्रमाणाभावातः । अपि त कमे-विश्वेषासङ्कराऽऽदाववद्यकर्तेच्यलीक्वर्रवेशकरणाभिप्रायक्विमिति ह्रेयम् । तदिदं वार्तिक प्रव विस्तरसः प्रतिपादितम् २ अवयवे—च. । १ कथ-प. । ४ शिरस्यत इति—किं तन्त्रं पृथववेरयः -विमाः, वत तन्त्रमेषेति विन्त्यत ह्रयर्थः।

त्रित्रम्भेव राजस्येऽबंधिः, आश्चेगेऽध्यक्षणाले हिरण्यं दक्षिणा, वार्धस्यस्यक्षकः शिरिष्षे दक्षिणार्याम्माता । तस्यां चिन्त्यते किमझननां भेदोऽय तन्त्रभाव इति । किं मासम् । अवेष्ठी चैकतन्त्रयं स्यात् ।
तन्त्रतालिङ्गदर्श्वनात् । लिङ्गं हि तन्त्रभावस्य स्वकं दृत्यते । यदि
मासायो यजेत वार्धस्यस्यं मध्ये निषायाऽऽहतिवाहति हृत्वाऽभिषारयेत्,
वदि राजन्य ऐन्द्रनः, यदि चैदयो चैन्वदेविषिति । सामस्य्यं च हविवां
मध्ये निषानमुष्ययते । एकतन्त्रे च सामस्यम् । तस्यदिकतन्त्रवस् ।
नतु लिङ्गसुपदिश्वते, कृतः मासिः । सह चोदनया मासिः । अयेवा
दिशामवेष्टयः । इसं वा अय तं लोकं पुनवपावरोहन्त्रीति । अवेष्टिरिति
चैकवष्ट्रतेः । एतयेवाक्षायकायं वाजयोदीति च ॥ ८ ॥

### वचनात्कामसंयोगेन ॥ ९ ॥ सि ०

न वा तत्त्रभावः। कृतः। उक्तां त्यायः, प्रतिदक्षिणं वा कर्तृ-संबन्धः स्यादिति । क्रिक्कट्रर्भनादिति यदुक्तम् । तत्र सूषः। वचना-दियं कायसंयोगेनापि भूषते, एतयेवासायकामं यात्रयेदिति । तत्रै-तद्भनम् । न च तत्र दक्षिणाभेदः। न हि राजमूपिक्यो दक्षिणास्तत्र प्राप्वन्ते । एतयेवासायकामं याजयेदित्येकवचनान्तेन भ्रव्देन फलं मति निर्देशात्सहपयोग एव ।

<sup>&#</sup>x27; बाईस्परयं मध्ये विधाय ' इति मध्यशब्दोऽर्थम् । यद्यन्यान्यपि ह्वींबि तन्त्रेण व्यियन्ते, एवं मध्यश्चन्द्रो भवति । ' आहुतिमाहुति हुत्या ' इति तन्त्र एवोपपयते । ' एतया यञेत ' इत्येकत्वनप्रयोगः श्रूयते । यदि भेदेन प्रयोगो भवेत्तया सिति प्रयोगे महुवचनं श्रूयेते । तस्मात्येयोग एकत्वनश्रवणाचन्त्रम् ॥ ८ ॥

<sup>•</sup> प्रतिद्विषों वा कर्तृसंयोगात् ' इत्यनेन त्यायेन तत्त्रभेदः प्राप्नोति । 'मध्ये निभाय ' इत्यनेन छिक्केन च तत्त्रं प्राप्नोति । तत्र को निर्णयः, भेदेन वा तत्त्रस् । उच्यते । ' एतयाऽलायकायो यनेत ' इति कामसंयोगन श्रूयते । तत्र योऽलायं कामयमानः करिष्यति तत्य तत्त्रेण प्रयोगो मविष्यति । भेदेन क्रियमाणायां यस्य-योग एकक्षमं तद्वाष्येत ।

१ ऐक्तन्त्र्ये च—सु.। २ उक्त इति—(अ०१) पा॰ ४ अ०१) इलानेति सेषः। ३ असीमति-धुवत हति क्षेत्रः।४ धूर्यतेति—एकवर्तः धूरमार्गताऽदिवेतसर्थः। ५ प्रयोग इति—अवायकामप्रयोग इत्यर्थः।६ (अ०१) पा॰ ४ अ०३ पु०१)।

वजैवहर्बनमुप्पचने । वस्माचदपेसमेतत ॥ ९ ॥

कत्वर्थायामिति चेत्र वर्णसंयोगात्॥ १०॥

अब प्रयसि क्रत्वर्णायावेबैतइरीनं भवत् । एवं मक्कतक्षेपत्वं भवि प्यतीति । तैला । कृतः । वर्णमंयोगातः । यदि ब्राह्मणो वर्णन, यदि वैदय इति । न च कती बाद्याणवैदयी स्तः । राजन्यस्येव राजसयः । राजा राजसूर्यनेति बचनात् । तस्मादकत्वर्थायायेतस्त्रनम् ॥ १० ॥

( प्रवानहिवयां त्रयाणामेकतन्त्रत्वाभावाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

[४] पवमानहविः व्वैकतन्त्र्यं प्रयोगस्चनैकत्वात् ॥ ११ ॥ पु० आघाने प्रमानष्ट्यः, अग्रये प्रमानायाष्ट्राक्रपार्कं निर्वपति, अग्रये पावकाय. अमये श्रचय इति । तत्र विचार्यत । किमासामैकतन्त्रयं, भेदो बोति । किं प्राप्तम । प्रमानहतिः वैकतः उपं स्यात् । कुनः । प्रयोगवच-नैकत्वात्। एक आसां प्रयोगवचनाः, अह्नो निरुष्याणीति । प्रयोगवच-नैकरबारसहमयोगः । तत्रं न गृक्षते विश्वेषः । तस्मादैकतन्त्र्यम् ॥११॥

### लिक्कदर्शनाच ॥ १२॥

लिक्कं च सहमयोगं दर्शयति । समानवर्तीपे भवन्तीति । अनु-बाढोऽयं वर्तमानापदेशात ॥ १२ ॥

वचनानु तन्त्रभेदः स्यातः ॥ १३ ॥ सि०

ने चैकतः इयंस्यात्। किंतर्हि। तन्त्रभेदः। स च भवनेवंस्यातः प्रथमाना भेदः, उत्तरयोस्तन्त्रम् । कस्मात् । वचनात् । वचनमिदं भवाते, अय यः कामयेत वैशीयान् श्रेयान् स्यामिति तस्यामये प्रवानायं निरुत्य, अथ पावकाय श्रुचये चोत्तरे हिनेशी समानवर्डिंगी

तस्मादेकवचनादनन्यथासिद्धान्तिकाच कामे तन्त्रेण प्रयोग: । ऋत्वर्थीयां त्ववेष्टावु-भयामाबाह् क्षिणाभेदाच भेदेनेव प्रयोगः ॥ ९ ॥ [१०॥]

<sup>·</sup> अहो निरुप्याणि ' इति कालवचनं मन्येमानस्तन्त्रतामापादयति । यथा पौर्ण-मास्यां त्रयाणां काळंत्रयोगातःत्रेणाद्वानि, एवमिहावि ॥ १९ ॥ [ १२ ॥ ] सिद्धान्तवादी तु, अहः शब्देन सर्थः कर्तव्यानीति विज्ञायते, न कालं प्रस्युपादी

९ तच न -- क. स. । २ न बा-स. । ३ वसीयान् -- स. । ४ निरुष्य-मू. । ५ मन्वानः --म. म. । ६ सद्य इति-यस्मित्रहृन्याधानं कृत तस्मित्रवाहनोत्वर्थः ।

निर्वपेत . यदेनमग्रहीत्तेन स उत्तरं वर्षायान् श्रेयान् भवतीति । किमिन वचनं न क्रयीत । नास्ति वचनस्वातिभारः । तस्मादैवं कर्तव्यसः । अय यदक्तं भयोगवचनैकत्वादिति । तस्य कः परिहारः । नासी प्रयोगवचनः । काळवचनोऽसौ. अह्यो निर्वेष्याणीति । तस्मादहेतः स भवाते ॥ १३ ॥

# सहत्वे नित्यानुवादः स्थात् ॥ १४ ॥

यशोक्तं, समानवहाँवि भवन्तीति समानवयोगं दर्शयतीति । तत्र ब्रमः । सहत्वे नित्यानुवादः स्वात् । इदयपरं श्रयते, यो अधावर्चस-कामः स्यासस्य सर्वाणि हवीति निरुत्याणीति । तस्यै सहप्रयोगी भवति । तस्पिन सहत्वे नित्यानवादोऽयं स्थातः सपानवहींपि भव-न्वीति । कैथं प्रनर्नि रूपाणीत्युक्ते सहप्रयोगी विज्ञार्येते । निरूपाणीति बहुत्वयक्तः प्रयोगो विज्ञायते । तश्च बहुत्वम्रपादेवत्वेन शोविवानां विवासितम । न वैक्शः प्रयोगो वह नंयकः प्रयोगो भवति । तस्या-त्सहपयोगो विज्ञायते ॥ १४ ॥

( द्वःदशाहे दीक्षोपसन्सत्यानां प्रत्येकं द्वादशदिनसाध्यत्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# प्रि द्वादशाहे तैत्वऋतित्वादेकैकमहरपवृज्येत कर्मपृथक्त्वात् ॥ १५ ॥ पृ०

द्वादशाहेन मजाकामं याजयेदिति श्रयते । तत्र विचार्यते । किथेकै-कशः पुराक पुरावीक्षीपसदेनाहः संपाद्य हादश पश्चवित्राविरात्राः कर्व-व्याः, अथवा द्वादश्च साधस्त्राः, अथवा चतुरहे दीक्षाश्चतुरह उपसदः,

प्रकृतादुर्पाश्चादेहीरियोजनपर्यन्तस्य यागस्याहःशब्दः परिच्छेदको दृष्टः। तेन

यन्ते । अझःशब्दस्य काक्षे। न वाच्यः । धेन कालं प्रत्युपादीयेरन् । तस्माद्भेदी मचनात ॥ १६ ॥

<sup>&#</sup>x27; समानहवींवि भवन्ति' इत्यनुवादः । ' ब्रह्मवर्चेतकामस्य सर्वाणि हवींवि सह निरुप्याणि १ इति । तत्र निर्वापे सहचोदिते वचनात्तर्व भवति । तस्मात्तदपेशयाऽ-ल्यादो भवति ॥ १४ ॥

१ निह्म्य-मु । २ तत्र-गः । ३ कि पुनः -कः सः । ४ गम्यते -क सः । ५ निकः ध्याणि-क. ख.। ६ त प्रकृति-म.।

चतुरहे सुरवाः, अथवा स्वस्थानानां दीक्षोपमत्मृत्यानां विद्वद्विरिति। कि माधब् । तैत्सूत्रेणेव प्रकथः । द्वादश्चाहे तत्प्रकृतित्वादेकेकपहरप-

बुडचेत कर्मप्थवत्वात् ।

च्हेकं स्वीक्षोपसदमहरहरपवृज्येत । द्वादश्च पञ्चविश्वतिरात्राः कथे-व्याः । कुदा । तत्पक्रसित्वात् । सदीक्षोपसदमहरपवर्जितं ज्योतिष्ठामे । यतस्वत्वकृतिन्येतानि द्वादशाहानि पृथग्युतानि कर्माणि पृथवस्येनैव धर्मानाकाक्क्षन्ति । तस्माज्ज्योतिष्ठोमवत्सदीक्षोपसदमेकैकमहः कर्वज्य-मिति ॥ १५ ॥

# अह्नां चाश्रुतिभूतत्वात्तत्र साङ्गं कियेत यथा मार्घ्यादेने ॥ १६ ॥

न चैतदारत, पदुक्तं द्वादय पश्चानंश्वतिरात्राः कर्तव्या इति । किं ताई । द्वादय सायस्क्राः कार्याः । किं कारणम् । अङ्गां श्वतिभूत-स्वात् । द्वादशारेनेति द्वादश्चसंस्वाऽङ्गां मस्यसञ्चना । सा वाध्येव, यदि द्वादश्च पश्चनिश्वतिरःत्राः क्रियेरन् । तस्माद्वादशस्वदःस्वैके

त्रस्यिक्केदद्वरिण कर्मणि वर्ततेऽहः शब्दः। इहापि द्वादशहे प्रभममहर्दितीयमहरिवें ध्वते। सोऽयमहः शब्दः ध्रूयमाणः कर्म व्यःयति। यदान्को व्ययते, अनेन तदुःपद्यते। एवं देश सीमिकाः यह संयुक्तानि कर्माण्यूनं याति। अर्थायति। तान्युप्यमानि सा-कम्ब्याणि कर्म प्रदिशायतः। तस्माद्वादश कर्मण्युन्तयन्। तान्युप्यमानि सा-कम्ब्याणि ' द्वादयोक्त प्रमाकार्यन्यते देशित क्रवे विधीयन्ते। तत्र द्वाद-श्वादशब्दः सामान्यिकरण्यायोगायमपि कर्मवनमः, नं वीकिकम्बनेवीति। संस्था-शब्दस्य द्वादश यागास्यतिपायमि । तत्रकेते यागः क्रव्यावनस्वाक्रयोतिव्योगाद्विः ध्वन्तं गृह्वाति। तत्र बोदकेन प्रगातिशिके देशियसम्बर्धमीणे प्राप्ते ववनेन द्वादश्वा दीसा विधीयन्ते, उनसदश्व। तस्मादेकेले यागः प्रश्वातिरात्रः॥ १९॥

बँगास्तावरकले विवार्यन्त इति इत्यम्। तंस्याधन्दोऽहार्यक्षेषणार्यमुक्षापेते, द्वार-शहानि मनन्तीति । द्वार्यशन्दोऽपि अतिरेतः । अहारान्दोऽपि क्रोकिकमहर्सनीति न कर्म । क्सणार्थो भविष्यति । द्वार्याहेनीि द्वारक्षमिरहोमित्ते वागाः करिन्याः ।

९ ततः—ग.। र अहुना बा—ग.। १ उपपयस्ते-च.। ४ न च—च.। ५ वभीतिष्ठाम-विष्यस्तं-च. म.। ६ परिमाणे इति-' एकादीला ' 'तिस उपसदः' इस्माविना विश्वित परिमाण इसमें. ७ याण-च ८ विधवित-च । ९ शब्दवृत्त च.।

मधानं मयुष्वेत । मधानकालत्वाचाङ्गानां बत्कालं वदीयं दीक्षोपस-दय । वया माध्यंदिने । तदयथा, सांतपनीयस्य माध्यंदिने निक्ष्यत इति बचनान्यध्यंदिनकाळान्येबाङ्गाने भवन्ति, प्रविश्वापि । तस्याद द्रादश्च साद्यस्काः कर्तन्याः ॥ १६ ॥

# अपि वा फलकर्तृतंबन्धात्सहप्रयोगः स्यादाग्ने-यात्रीषोमीयवत ॥ १७ ॥

अपि वा नैवं स्वादद्वादश साधस्त्रा हति । कथं वर्हि । स६-प्रयोगः स्यातः । चतुरहे दीक्षाश्रतरह उपसदश्रतरहे सत्याः । कृतः । फलकर्तसंबन्धात । फले कर्तप्र चैतेषां मधानकर्पणां समेतानां सं-बन्धः । द्वादशाहश्रव्हेन समुदायबचनेन संयोगारफळे संबन्धः । सत्रे स्वयंकर्तृत्वादहीने च दक्षिणेक्यास्कर्तृषु च । एकफळस्वादेककर्तृत्वाच सहमयोगो भवति । आग्नेयाभीवीभीयवत् । यथाऽऽन्नेवाभीवीभीवयो-रेकफळत्वादेककर्तृत्वाच सहमयोगो भवति । सहमयोगे च विश्वे-षाग्रहणात्तन्त्रं दीक्षोपसदं, द्वादशाहश्रुतियानुत्राद्या । तदु मयमेवमुपपादितं भवति सहमयोगोऽहः संख्या च । तस्यादेव पक्षः श्रेयान् ॥ १७॥

# साङ्गकालश्रुतित्वाद्दाः स्वस्थानानां विकारः स्यात् ॥ १८ ॥ सि०

तस्मादनेन द्वादशाहेनेति साङ्गाना द्वादशाहकाल्यः प्रतिपादते । बाइसी चोदकेना-न्यादशी वैरिसमाप्तिः प्राप्नोति, सा प्रत्यक्षवाऽहर्गनया संख्यया बैध्यते । एवं च प्रधानसंनिधावद्वानि कतानि भविष्यन्ति ॥ १६ ॥

यागाः फले चोधन्ते । तेवां द्वादशसंख्या प्रस्थता श्रूयते । सा चोदकशक्षां संख्यां कार्यापत्त्वा बाधते । तत्र ये संख्वायकास्ते बाध्यन्ते । ते च दीसणीयादयः संख्यायुक्ताः, नाशीषाभीयादयः । अपि चैकस्मिन्फक्ने चोदितानां तन्त्रेणीतिकर्तव्यता भविष्यति । देक्षिणक्यात्कर्तभेदो नास्ति । तस्मात्सहपयोगः सिद्धो भवति । सत्रे च यजमाना एवं कर्तारः । तत्रापि कर्तुभेदो नास्ति । तत्रापि तन्त्रम् ॥ १७ ॥

समवेतानां—म.। २ प्राप्तिः सा—व. ज.ः ३ निवार्यने—व. ज.। ४ अझीबोमीयः पद्यःच व. व. । ५ नन्वेकफलकानामपि राज्यवस्त्रयोगमेदो भवत्विति शङ्गायामाह-द्विणैश्यादिति । ६ तन्त्रामिति—दीक्षोपसद इति शेषः ।

अथवेतद्वि न युक्तस् । इतः । साङ्गकाळश्रुतित्वात् । वयत्र
प्रधानानामेव काळश्रुतिः स्याकाङ्गानां, तत एवं स्थात् । अत्र ह्य साङ्गानां काळः श्रुतः । द्वाद्य दीक्षाः, द्वादयोपसद स्ति दीक्षाणायुपसदां च एषक् एथक् काळः श्रुतः। यदि चतुरहे क्रियेत, ततो
बाध्येत । तस्मात्स्वस्थानानां विष्ठद्धिः। तद्येषः च द्वादय्वस्य । दिक्षोः
पसत्सुत्यायेक्षस् । प्रययं दीक्षाः, तासा तत्रैव द्वादय्वस्य । तत उपसदः,
तासामिष तदेवानामेव । अत्रते मुत्या, तस्या अपि तश्स्यानाया एव
विष्ठद्धिः । तद्येषः द्वादय्वस्य ॥ १८ ॥

दीक्षोपसदां च संख्या पृथक् पृथक् प्रत्यक्षसंयो-गात ॥ १९ ॥

अपि च, द्वादश्वाहेन मजाकामं याजयेदित्युक्तमा त्रिवृंदादीन्यनुक्रा-न्तानि । तस्मादापे तदयेक्षा द्वादशसंख्या ॥ १९ ॥

> वसैतीवरीपर्यन्तानि पूर्वाणि तन्त्रमन्यकाछत्वाद-वभृथादीन्युत्तराणि दीक्षाविसर्गार्थ-

#### त्वात्॥ २०॥

भावयेत्प्रज्ञाः । केन । यागेन । कतरेण । द्वाद्याहसंझकेन यागेन । सामाना-पिकरण्यात् । अहःशब्दः कर्म वर्षाति । संस्वाञ्चव्दः ' संस्वय्यां कर्मनेदः ' इस्यनेन न्यायेन द्वादश यागान्त्रतिपादयति । तन्नैकेको यागब्धोदकेन चर्मान्मृह्वाति । तत्र प्रत्यकेण संस्वायचनेन चोदकेन या दीक्षोपसस्संस्व्या प्राप्नोति सा बाध्यते । दाक्षणिनयात्तन्त्रेण प्रयोगः । तस्मादीक्षाणामुपसदां च स्वस्थानिवृद्धव्या प्रयोगः । द्वादेशसंस्या च या द्वादशहः ' इति दर्श्वनमृतुमृहीतं भवति ॥ १८ ॥ [ १९ ॥

एवं च बसतीपरीपर्यन्तानि पूर्वाण्यस्वकालस्वादगृक्षमाणविश्वेषाणि तन्त्रं भवन्ति । अवभ्यादीनि चोचराणि । तस्य दीक्षाविसर्गार्थस्वात् । स दि दीक्षोत्मोचन्तार्थः । एवं क्षादः । अस्यु दीक्षां प्रवेशयित्वा देवाः स्वर्ग कोकसायन् । यदस्यु स्नाति तामेव दीक्षामालभवे । अव वद-पोऽवभूषपभ्रयवयन्ति तामेव दीक्षां पुनैरस्यु प्रवेशयन्तीति । तन्त्रं च दीक्षोत्त्या । सा तन्त्रभेवोत्स्वस्थते । विश्वेषाग्रहणात् ॥ २० ॥

तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ २१ ॥

एवं च सत्यन्यार्थदर्शनामिदं युक्तं भविष्यति, पद्त्रिशदहो वा एप हादबाह इति ॥ २१ ॥

चोदन।पृथक्तवे त्वैकतन्त्र्यं समवेतानां कालसंयो-

### गात्॥ २२॥

यबाऽऽप्रेवाप्रीयोधीयवादिति । युक्तं यदाप्रेयाप्रीयोधीयवीक्षोदनायु-यन्त्वेऽप्येकतन्त्रयं, सहययोगः । कृतः । समवेतानां काळसंयोगात् । समवेतानायङ्ग्नयानानां काळसंयोगात् । यौर्णमास्यां यौर्णमास्या यजेत, साङ्गयेति । तस्माचन्त्रम् । यौर्णमास्याभेवाङ्गानि च मधानानि च क्रियन्ते । इह युनः, नेाङ्गकाळश्रुतिस्वादित्ययेवपदिष्टो हेतुः । सस्मादत्र द्वादशाहेऽङ्गन्यभानानि यौर्णमासीवत्सहा कार्योणि ॥ २२ ॥

( द्वादशाहे सुस्याकाळीनाङ्गानामावृत्त्यधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [ ६ ] भेदस्तु तद्भेदात्कर्मभेदः प्रयोगे स्याचेषां प्रधानशब्दत्वात् ॥ २३ ॥ सि ०

अय यानि प्रधानैरपृथकालान्यङ्गानि तेषु चिन्त्यते । किं तान्य-पि तन्त्रमयदा भेदेनेति । किं प्रप्तिष् । तन्त्रमिति । किं कारणस् । एवं सहत्वस्य वक्ता भयोगवचनोऽनुप्रहीच्यते, हादशाहेन प्रजाकार्म बाजयेदिति । तदुक्तं, विधिवैत्प्रकरणाविषागे प्रयोगं बादरावण इति । सर्वं प्राप्ते, श्रुपः ।

मेदस्तु स्थात् । कुवः । तद्भेदात् । तदित्वनेन पूर्वसूत्रनिर्दिष्टः

२०॥ २१॥ २२॥

९ (अ॰ ९९ पा॰ ४ अ॰ ५ सू॰ १८)ः २ उपविद्यः—-ग. । ३ (अ॰ ९९ पा॰ ९ अ॰ ९॰ सू॰ ६५)।

काळः प्रतिनिर्दिश्यते । काळमेदात् । काळ भिष्यमाने तन्त्रभेदो भवति । यया दर्शे पूर्णमासेऽपि । इहापि काळभेदः । अया श्वा परस्व इति । तत इहापि कर्मभेदः स्यात् । करणभेद इत्यर्थः । कर्यं युनर-कृतनां काळभेदो विद्वायते । तेषां प्रधानश्चन्द्रवात् । प्रधानश्चन्द्यही-ताल्वक्रानि यत्र प्रधानं तत्र विद्वायन्ते । यद्य प्रधानं तस्याद्यकाळा-न्यक्रानि । यत् प्यस्तस्य व्यःकाळानि । तस्यालेदः ॥ २३ ॥

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ २४ ॥

परनीसंयाजान्तान्यशानि संतिष्ठत इति भेदेनाह्वां परनीसंयाजा-न्ततां दर्शयति ॥ २४ ॥

#### श्वः सुत्यावचनं तद्दत् ॥ २५ ॥

संस्थिते संस्थितेऽहत्यप्रीदाशीघागारं प्रविदयं सुब्रक्षण्य सुब्रक्कण्या-माह्वयेति वेष्यतीति, संस्थिते संस्थित इति वीष्सावचनारसुब्रक्कण्या-भेदं दर्शयति ॥ २५ ॥

# पश्वतिरेकश्च ॥ २६ ॥

पश्वतिरेक्षय दृश्यते, य एकः पश्चरतिरिच्यते स पेन्द्रामः कार्य इति । न ताबद्तिरिच्यते, पद्येकेको न भवति, एकाद्येते पश्चवो द्वादश्चाद्याने । तत्यप्यास्त्रमभेद उपपयते । तन्त्रभावे सकृदेवेकाद्धिः नानास्त्रभेत । तस्पाद्यि भेदः ॥ २६ ॥

( द्वादशाहे--उपसन्कार्शनसुबद्धण्याह्वाने विष्टुद्धसुन्याहानुपष्टसणावि-

### करणम् ॥ ७ ॥ ) [ ७ ] सुरयाविद्वर्द्धाः सुम्रह्मणयायाः सर्वेषामुपलक्षणं प्रकृत्यन्वयादावाहनवत् ॥ २७ ॥ पृ०

जपसन्कार्ज सुब्रह्मण्याह्वानं, चतुरहे सुत्यायाणस्य मघवािबाति द्वादखाहे चोदकेन माप्पते । तत्रेदं विचार्यते । द्वादबाहे सुरवाहान्युप-इक्षयितन्यानि, जताविकारेणैन मयोगः कर्तव्य इति । कि मासुस् । सुरयाविष्ठद्वावेतस्यां सर्वेवामहामुष्ठक्षणं कर्तव्यम् । क्वतः । मक्वत्यन्य-

प्रकृती ' चतुरहे सुत्यामागच्छ मधवन् ' इति काछेपत्ता विवासिता । इह तु

२३ ॥ १४ ॥ १९ ॥ २६ ॥ ]

यात् । प्रकृती सीत्यमहरूपलक्षितम् । सर्वाणि चैतानि तत्यक्रवीनि । अतः सर्वाण्यपळक्षणीयानि । नन्वेक्षेवासौ देवता, इन्द्रः सकुदुपळस्रणेन संस्कृतः संस्कृत एव । तस्य प्रनहवळक्षणमनर्थकामिति । उच्यते । अधिपकक्षणकृतः संस्कारः सोऽधतनस्य प्रधानस्याङ्का । तस्यादन-रार्थे पनः पुनकपळक्षायितव्यः । आवाहनवत । तद्यथा, आग्नेयं कृष्ण-बीबमाळभेत, सीम्यं बश्चम् , आग्नेयं कृष्णबीवं पुरोधायां स्पर्धमान इत्येकत्वेऽध्यग्नेर्देवतायाः क्रथमेटाखेरेलाऽऽबाँहर्न क्रियते । प्रवाप-सावि ॥ २७ ॥

# अपि वेन्द्राभिधानत्वात्सक्टत्स्याद्वपलक्षणं कालस्य लक्षणार्थत्वात् ॥ २८ ॥ सि०

अपि वा-न स्वात्सर्वेषामुपळक्षणम् । अविकारेणैव प्रयोगः स्वात । कतः । इन्द्राभिधानत्वात । इन्द्रोऽत्रोपळक्षणेन संस्क्रियते । स सक-रसंस्कृतः संस्कृत एव, न पुनः संस्कृतंत्वः । नत् चत्ररहेडसी संस्कृतः. चतरहे सत्यामागच्छेति वचनात् । अविवक्तितोऽत्र काळा, इन्द्र आग-क्छेत्येवायदेव विवक्षितम् । विवक्षिते सवि काले वाययं भिक्ते । भागच्छ मध्यन चत्रह आगच्छेति सकृद्धरिताऽऽगच्छेतिविभक्ति-क्मी संबन्धी न कक्रोति वदित्य । अय कस्मादिन्द्रागमनसंबन्धी

चोदकेन तेथैव प्राप्तीति । सा चोहमन्तरेण न शक्यते विवासित्रम् । तस्माद्हः कर्तन्यः, द्वादशाहे त्रयोदशाह इति । न चैकत्वाहेवतायाः सक्कद्वरूक्षणं कर्तृब्यः मित्ययमधी लम्यते । कथम । या प्रथमस्य यागस्य संस्कृता देवता सा द्वितीयस्य संस्कृता न भवति, कालभेदात् ॥ २०॥

'इन्द्र आगच्छ 'इति विवक्षितं ' चतुरहे 'इत्यविवक्षितं, वाक्यमेद्रम्यात् । एवं ' इन्द्र आगच्छ, तत्सुत्यामागच्छ ' इति वानवैमेदः । एवं वानविभद्रभवाश्व सत्याध्यक्षमप्यविवासितमेव । तस्मारत्रकृतावय्यविवासितत्वाद्विकृतावय्यविकारेणैव मयोग इति ।

९ अयोपळळण-क.। अदा य उपलय-गा.। २ अङ्गानि कियन्ते-क. ख. । ३ इन्ह्यासि-धानात्-क. ख. । ४ आगच्छेति विभक्तिः-मु॰ । ५ तथैव प्राव्नोति-कालेयता संवेदासहनां सेदेन वक्तव्या प्राप्नोतीखर्यः , ६ वाक्त्रभेव एव । वाक्य-प. स. ।

विवैक्षितो न पुनः काळाभिसंबन्धः । आगच्छ मधवात्रिति मस्यक्षः संबोगः । चत्रदः आगच्छेति परोक्षः । सुरयाशब्देन व्यवायात् ।

नतु च सुस्यायागच्छरपि शस्यक्षः । स विवक्षितो भवतु । नैवं किश्विदेरोयः । सुरयात्वस्याँविजेषात् । नतु चतुरह इति सुस्याविधे-षो गम्यते । न सतु । किं कारणप् । काळस्य छक्षणार्थत्वात् । चतुरह-काळोऽत्र सुस्याळक्षणार्थः । चतुरहादिसुरयायागच्छेति । यस्कारणप् । नात्र देवताऽऽगच्छति । यजनौ तुदेशेन केवळवङ्गी भवति । स यजता-बङ्गभावोऽयसुवळक्षते । सर्वसुरयासु चासौ तुरयः । तत्र चतुरहव-

रैतदयुक्तम्। यदीर्देशेऽपि वावयभेदो भवताऽङ्की कियते, सर्वजैव वावयभेदाः स्थात्। ' श्रीहीन् पोसाति ' इति पोसणं कर्नव्यं, तच्च श्रीहीणामिति वावयभेदाः स्थात्। अपि च प्रकृतौ चत्रस्ते, व्यते, इति कियपेमुच्चायेते। अविवासितस्यादे-तेयाम्। ' सुरक्षामागच्य' इति प्रयोगः कर्तव्यः। एवं स्थिते विकारेणाविकारेण वैस्यविकरणमेव नोतिष्ठति।

तस्मादस्यमा वर्णये । 'इत्यहे सस्यामागच्छ मचनित्रति स्थात् 'इतीति-शब्दोऽपं प्रकार्तनि । आस्मन्यान्येऽस्य प्रकारनाचितं नेष्ययते । प्रकारस्या-सम्मात् । कि तर्हि । इयत्तानाची वाक्ययोगाद्वमान्यते । अहःशब्देन सामानाधि-करण्यादहर्गतेयत्ताऽश्मन्यते । तच्चाहराममाक्रशाविश्वपणार्थमुच्चार्थते । सुरया-श्वन्दोऽप्रयागच्छातिक्रियाचिश्वपणार्थमेन । इन्द्रस्य कारिच्यमणप्रयोजनस्याद्यामान-किया तद्या । 'इन्बेहं ' इति सामान्येन परिभाणनःच । न च सामान्येन व्यव-हारः । तस्माद्य्याहारं कृत्वा विशेषणीरः । अन्याहारे यः समवेतार्थः सेऽध्या-हियते काल्यतां प्रकारतिद्वम् । तस्माद्यत्र चनुष्वहःसु सुरया तत्र 'चतुरहे ' इत्यध्याहारः । यत्र निष्ठु तत्र 'इयहे ' इति । तस्माद्र्याहराविश्वध्यमहर्गच्छिति-कियां प्रति विशेषणमृत्यम् । तथा सुर्यायद्वनि । अथं प्रश्लेतिवाक्यार्था वृतः । यद्यन्ति

<sup>1</sup> विवस्यते—ग. १ अविरोधात्—क. स्त्र. १ एवं सावशोक्तं व्यास्थानसम्वातुम दूषवाति— एतद्युक्तिस्थादिना । ४ इंट्लोऽपाति—-किवाकारकमानिन विशिधविधिकंत्रविषयेऽपात्ययेः । इंट्योऽपि—४. १ ५ वितावद इति—-इसादं, इसात्र य इतिशब्दः स इस्थां । १ प्रकारवाचीति— अके, इति शेवः । ७ तद्योति—-उपशोक्षमाभेन्द्रंत्कारायेंस्ययैः । ६ सुत्यादे—प. । ९ स वाष्यारोपः सम- - प. मु । १० आपादिनुत्य—च. ज. । ११ प्रकारवर्षे दृत्ताः—च. ज. । १२ प्रमेति—यदेव प्रकृती समवेतं, स्वार्थ व प्रकारवर्ते सस्येशेष्ट्र इस्यदेः ।

चनं प्रदर्शनमात्रम् । मुख्यत्वात् । मुख्येन हि प्रदर्शनं भवति । यथा, इहान्ताऽऽतिथ्या संतिष्ठते, नानुयाजान् यजनीति ॥ २८ ॥

#### अविभागाच ॥ २९ ॥

अथ यदुक्तमावाहनवादीति । तत्र ख्रमः । विभक्तः कालः कुष्ण-ग्रीवयोः, सौम्येन व्यवायात्।तत्र गृह्यते विश्वेषः, पूर्वस्य कृष्णग्रीवस्यै-तदेवतावाहनं नोत्तरस्येति । अथेहाविभक्तकालाः सुत्याः, अञ्चवेताः । केनचित्तासुन गृहाते विशेषः । चतुरहग्रहणं चाविशेषकवित्युक्तव् । तस्मादाविकारेण मयोगः॥ २९॥

( बाजवेये प्राजापत्यपशुष्वक्कादिश्रपणार्थं कुम्म्यादीनां तन्त्रताधि-करणम् ॥ ८ ॥ )

[ ८ ] पशुगणे कुम्भीशूलवपाश्रपणीनां प्रभुत्वात्त-न्त्रभावः स्यात् ॥ ३०॥ सि०

वाजपेये पाजापत्येषु पञ्चषु कुरूभ्याः श्रुष्ठस्य वपाश्रपण्याश् तन्त्र-भावः स्यात् । विभुत्वात् । विभवत्येका क्रम्भी सर्वपशूनामवदानानां अपणे, ग्रूलं हृदयानां, वपाश्रपणी वपानाम् । तस्मात्तन्त्रं स्युः ॥३०॥

( विभिन्नदेवतःकेष्वेकजातीयेषु च पशुषु कुम्म्यादीनां तन्त्रताधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] भेदस्तु संदेहाद्देवतान्तरे स्थात् ॥ ३१ ॥ पू० एकादशिनेषु तु भेदेन कुम्भ्यादीनि स्युः। संदेहात्। एकस्यां क्कर्यस्वामुप्तानां संदेहः स्यात् । कस्य पञ्चोः कान्यवदानानीति । एवं हृदयादीनां बपानां च ॥ ३१ ॥

अर्थाद्वा लिङ्गकर्भ स्यात् ॥ ३२ ॥ सि॰ अथवा न स्याझेदः । कृतः । सहप्रयोगात् । यनु संदेहादिति । अर्थाच्चिह्नं किंचित्करिष्यते, येन विशेषप्रदर्णं भविष्यति ॥ ३२ ॥

प्रकृती चोद्यते प्रधानं तस्योहो भवति । अहःसुत्याशब्दौ तु परार्थो । तस्मादनेन प्रकारेणोहामावो न वावयभेदमयेनेति ॥ २८ ॥ [२९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

९ प्रदर्शनम् — ह. ख.। २ 'अविभागाच ' इति सूत्रस्याऽऽनन्द्राश्रमीयजैभिनिन्याय-मालादिबहुषु प्रन्थेषु पूर्वसूत्रावयवत्वेनोहोक्षो इत्यते । एवं के संहकेऽपि । परंतु ग. संहकेऽस्य पृथक्याठोपलम्भात्तत्रैव स्वारस्यमनुसंधाय पृथक्सूत्रत्वेनैव प्रकाशः कृतः । ३ कुम्भ्यां पश्चां-मु.।

# अयाज्यत्वाद्वसानां भेदः स्थात्स्वयाज्या-

#### प्रदानत्वात् ॥ ३३ ॥

कुरुभ्यास्तन्त्रभावो न घटते। अयाज्यत्वाद्वसानाम् । याज्यार्थ-चन्ति वसा खुद्दोतीति क्षुतं मकुतौ । तत्र स्वयाज्यार्थचन्ति वसा हुना । इद्दापि तथैव होतज्या । न च बसानां स्टिङ्गं कर्त्ती श्ववयम् ॥ ३३ ॥

# अपि वा प्रतिप्रतित्वात्तनत्रं स्थात्स्वत्व-स्याश्रुतिभूतत्वात् ॥ ३४ ॥

अपि वा तत्र्यं कुरुभी स्यात् । मितपत्तित्वात् । श्वेषभृता वसाः । वासां मितपत्तिर्यम् । मितपत्तिय दृश्यं न मयोजयित । कृतः । तद्वारणार्थं पात्रम् । अत्यन्तसंस्रष्टाश्च वसास्ताः स्वयाज्यार्थचिन्ति एव द्वा भवन्ति । नद्व परयाज्यार्थचिन्तेऽपि भसज्यन्ते । अत्रोच्यते । स्वत्यस्याश्चितिभृतस्वात् । नात्र श्रूयते स्वयाज्यार्थचिन्ते द्वतिन्वा न परयाज्यार्थचिन्तं द्वतिन्वा न परयाज्यार्थचिन्तं द्वतिन्वा न परयाज्यार्थचिन्तं द्वति । तस्मारपर्त्र होमो न दोषाय, नाभ्युद्याय । अतस्तन्त्रमेव कुरुभ्यपि स्यात् ॥ ३४ ॥

# सक्टादिति चेत् ॥ ३५ ॥

र्हति चेत्परयसि स्वत्यं न श्रुतिभिति। तेन तर्हि सक्कदेव होषः प्रथमे याज्यार्थर्चान्ते भवतु। एवं सहत्यं चानुब्रहीय्यते, याज्यार्थ-चीन्ते च हुतं भविष्यति । स्थितायां शविद्वायां सुत्रेण परिचोद-यति॥ ३५॥

# न कालभेदात् ॥ ३६ ॥

नैतदेवं मधमेऽर्धर्चान्त इति । किं ति । मन्धर्षर्चान्ते दोतस्याः । इतः । कालभेदात् । भिंका धाल्यार्धर्चान्ताः । निभित्तसप्तमी वेयं, बाज्यार्थर्चान्त इति । अधिकरणस्यासंभवात् । निभित्ताद्वची च नैभि-विकाद्यतिः । यथा, भिन्ने जुदोतीति । तस्मात्सर्वयाज्यार्थर्चान्तेषु होमः ॥ ३६ ॥

#### **३३ || ३४ || ३५ || ३६ ||**

( नानानातीयेषु पशुषु पाकमेदारकुम्म्यादीनां मेदाधिकरणम् ॥ १०॥ ) [१०] जात्यन्तरेषु भेदः स्यात्पक्तिवैषम्यात् ॥ ३७ ॥ सि०

पेकादश्चिनेषु नानाजातीवेषु क्रुम्भ्यादीनां भेदः स्यात् । पक्तिवैष-स्वात् । विक्तिभेदास्कर्भश्चलववाश्रवणीनां भेदः स्वात् । अस्ति सीत्रामणी । तत्राऽऽश्विनी धुम्रः, सारस्वती मेषः । ऐन्द्र ऋषभ इत्ये-वंविधाः पश्चः सन्ति । तेष्वपि तन्त्रभावः मभुत्वात्मामोऽपीद्यते । सीत्रामण्यामेवंजातीयेषु क्रमभ्यादीनां भेदः स्यात । पवितवैषम्यात् ।] विषया हि पक्तिराजानामाविकानां च मांसानाम । यावता काळेनाऽऽ-जानि परयन्ते गावताऽऽविकानि विकीयन्ते। तत्रावदानसंभेदो भवति। तस्मात्पात्रभेदः स्यातः ॥ ३७ ॥

# वृद्धिदर्शनाच्च ॥ ३८ ॥

ष्ट्रदिश्व सीत्रामण्यां गुलानां गोजाविषु दृश्यते, गुलैश्व मासरेण चाव भुषमभ्यवयन्तीति । तस्मादपि भेदः ॥ ३८ ॥

( अश्वप्रतिग्रहेष्ट्यां प्रतिवृरोडादां कपाळमेदाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [११] कपालानि च कुम्भीवत्त्व्यसंख्वानाम् ॥३९॥पू०

अन्तर्भवित्रहेष्ट्यां वाक्णाश्चतुष्कपालाः पुरोहाञ्चा अन्तर्भरूयाः श्रुयन्ते, यावतोऽश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतश्रतुष्कपाछान् वारुणाश्चिवेवेः दिति । तत्र विचार्यते । किंदीचेंचु कपालेचु सर्वेषा अपणं कर्तव्यम्, अथवा प्रतिप्रोडार्च कपाळचतुष्कभेद इति । कि प्राप्तम् । कपाळानि कुम्भीवत् । यथा प्राजापत्येषु कुम्भी तन्त्रम्, एवं तुल्यसंख्वानां प्ररो-डाश्वानां कपालानि तन्त्रमित्यर्थः । किं कारणम् । एवं सहत्वं चातु-ग्रहीच्यते । सर्वे चतुर्षु कपालेषु संस्कृता भविष्यन्ति ॥ ३९ ॥

प्रतिप्रधानं वा प्रकृतिवत् ॥ ४० ॥ सि०

प्रतिपुरोडाशं कपाळचतुष्कभेदः । एवं यथापकृति कृतं भवाति । मकती दर्भपूर्णमासयोः मतिपुरोडार्भ कपाळानि भिन्नानि, इहापि तद्व-देव भेत्रच्यानि चोदकानुग्रहाय । अपि च यदि कपाळानि तन्त्रं भने-

<sup>36 11 36 11 38 11</sup> 

१ ( ) एतचिहान्तर्गतः पाठः ख. ग. संहत्त्वयोनॉपळभ्यते । २ अजादिषुं पशुपुं-ग.।

युः, नैकोऽपि पुरोदाशश्रतःकपाळेषु संस्कृतः स्यात् । सर्वे कपाळावय-वेषु पका भवेयुः । तत्र कपाळश्चन्दो नाध्येत । तस्माद्रेदः ॥ ४० ॥

# सर्वेषां चाभित्रथनं स्यात् ॥ ४१ ॥

इदं च श्रूयते, यावत्कपाळं पुरोडाझं प्रययतीति । तचाशवर्य तन्त्र-मावे संगादिवतुम् । तस्मादिप भेदः ॥ ४१ ॥

( दर्भपूर्णमासयोरवघातमन्त्रस्य सक्तदनुष्ठानाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[ १२ ] एकद्रव्ये संस्काराणां व्यारुवातमेककर्मत्वं तस्मिन् मन्त्रार्थनानात्वादावृत्तौ मन्त्रस्याः सङस्ययोगः स्यात् ॥४२॥ सि०

द्वीपूर्णमासयोः श्र्यमे, ब्रीहीनवहन्तीति। तत्र मन्त्रः, अवरस्त्रो दिवः सपर्त्नं बध्वासामिति। तर्द्भन् विचार्यने। किं मतिवहारं मन्त्र उत सक्कदे-वाऽऽदाविति। किं प्राप्तम् । प्रतिप्रहारामिति। कृतः। प्रहारात्महारः कर्मान्तरं, यदेः पर्यवसानान्। कर्मभेदे च साति गृहते विद्येषः। येन कर्मणा सैनिपतितो मन्त्रस्तद्ये इति । गृह्यमणे च विशेषे भेदो दृष्टः। तस्मात्मतिवहारं मन्त्र इति ।

प्वं मात्रे, उच्यते । एकास्मिन् द्रव्ये ब्रीझादी संस्काराणामवहन्त्याहीनां व्याच्यातमेककपत्यम् , आतण्डुलानिर्वृत्तेकमिदं कमेंति, सर्वेषां
त्वेककम्योदेवेषां च तद्गुणत्वादिति । नतु प्रतिमहारं कमेमेद इत्युकम् । उच्यते । एकस्यैव कमेणोऽयमभ्यासः, फलस्याभ्याससाध्यस्वात्सोमयण्वित् । तस्मिन् मन्त्रार्थनानात्वादाष्ट्रचौ मन्त्रस्यासकृत्मयोगाः । यत्र मन्त्रार्थस्य नानात्वं तत्रास्याऽऽज्ञत्तिभेवति । यथाऽग्नौ
स्रोकंषृणायाः । यत्र पुनरेक एव मन्त्रार्थस्तत्राऽऽज्ञत्तिस्त्रार्थिका । इह
विको मन्त्रार्थः । कथं ब्रायते । करणोऽयं मन्त्रः । करणाश्च कतिव्यस्य वस्तुनोऽभिसंधानार्थः समिधगतः । समस्ताञ्चेते महाराः

<sup>80 11 85 11</sup> 

१ ' तस्मिन् सन्त्रार्थनानासात् 'हस्यादेः १४कत्तन्नत्वेन न्यायसालादिवुस्तवेषुक्रेची इस्तते । परंतु, आदर्शपुस्तकेषेकसूत्रत्वेभवीपराम्मात्त्वेय प्रकाशितमिति क्षेयम् । २ व्याख्यातमिति-( स॰ ५ पा॰ २ स॰ ७ ) इत्यन्नति शेषः ।

कर्तव्याः । समस्ता हि कार्ये साधयन्ति, न व्यस्ताः । स्मानां ब्रीहीणां कण्डळविवेचनं यत्त्विकीर्षितं, तदिभसंघातव्यम् । तस्मा-स्सर्धेवहाराणां किया मन्त्रेणाभिसंहिता । तत्राऽऽवृत्तिरनर्थिका । तस्मान्यन्त्रस्य सकत्त्रयोगः स्यातः ॥ ४२ ॥

( नानाबीजेष्टाववघातमन्त्रस्याऽऽवृत्त्यधिकरणम् ॥ १३ ॥ )

[१३] ब्व्यान्तरे क्रुतार्थत्वात्तस्य पुनःप्रयोगान्मन्त्रस्य च तदुगुणत्वात्पुनःप्रयोगः स्यात्तदर्थेन विधानात ॥ ४३ ॥ सि॰

राजसूचे नानाबीजेष्टिः, अप्रये गृहपत्तय आशुनामष्टाकपाळं निर्व-पेत् , सोमाय वनस्पतये क्यामाकं चक्मित्येवमीदि । तस्यामबहंन्तिः समन्त्रकश्चीदकेन पाप्यते । अत्रापि पूर्वेण न्यायेन सक्रम्मन्त्रस्य प्रयोगः श्राप्तः । सर्ववीजानां वित्रवीकरणं विकीर्षिनं, तदिभसंथीयत इति । तथा माप्ते. उच्यते । द्रव्यान्तरे-बीजान्तरे पुनःमयीगः स्यान्मन्त्रस्य । इतः । कुतार्थत्वातः । पूर्वस्मिन् बीजे योऽवहान्तिः स कुतार्थः । सानि-पत्योपकारी हि सः । स च येन बीजेन संनिपतितस्तदेव संस्करोति । तदेव चेत्संस्करोति, उत्तरसंस्कारार्थं पुनः मयोक्तव्यः । तस्य पुनः-श्रयोगान्मनत्रस्यापि प्रनःभयोगः । तदंगुणस्यातः । तस्यावहन्तेः स मन्त्रो गुणः । तद्रथेन विधानात् । तस्याप्यसी शतिकर्यावसायिना चोटकेन विद्वितः । तस्मात्मितिवीजं मन्त्रस्याऽऽहत्तिः ॥ ४३ ॥

( निर्वापादक्कमन्त्राणामातृत्त्यिषकरणरम् ॥ १४ ॥ )

[१४] निर्वपणलवनस्तरणाज्यग्रहणेषु चैकद्रव्यव-त्ययोजनैकत्वात् ॥ ४४ ॥ १०

दर्शपूर्णमासयोः, चतुरो मुष्टीशिर्वपतीति । तस्य पन्त्रः, देवस्य स्वेति । तत्रैव च दर्भाणां कवनगन्त्रः, वहिंदैवसद्नं दामीति । तथा स्तरणध्नमः, ऊर्णस्त्रसं स्वा स्तृणाभीति । आज्यग्रहणधनमः, धौषनामासीति । तेषु संदेहः । किं मन्त्रस्य सकृत्ययोगः, अयवा मिल्नुपृष्टि
मिल्नुपृष्टि मिल्नुपृष्टि चाऽऽवृत्तिति । किं माप्तृष्ट् । निर्वेषणाकवनस्तरणाज्यग्रहणेषु नैकद्रन्यस्योगनैकस्वात् । निर्वेषणादिष्वेकः
द्रव्यवस्त्यात्, सकृत्ययोग इत्यर्थः । कृतः । मयोजनैकस्वात् । तम्र
तत्रैकं मयोजनम् । निर्वेषणे ताबद्धविष्पाणामादापनम् । छवने वेदिस्दक्ष्योग्यस्य वर्षिष उपसादनं, स्तरणे वैद्यान्छादनम् । आज्यग्रहणे
यागयोग्यस्य १८४ ॥
१८४ ॥

इच्यान्तरवद्दा स्यात्तत्तंस्कारात् ॥ ४५ ॥ सि०

द्वच्यान्तरबद्धा स्यात् । नैकद्रव्यवत् । भेदः स्यादित्यर्थः । कुतः । तस्सरकारात् । ये ब्रीहय एकेन मुष्टिना निरुष्तास्त्रे संस्कृताः । संनिष-स्योपकारित्वाक्षित्रीषस्य । द्वितीयो मुष्टिरप्यत्यान् ब्रीहीन् संस्करोति । तत्र यदि मन्त्रो न मयुज्येत, मन्त्रकृतेन संस्कारेण तेषां वर्जनं स्थात् । एषं सर्वत्र । तस्मात्त्रत्रत्र सन्त्रस्याऽज्युतिः ॥ ४५ ॥

( वेदिप्रोक्षणाङ्कमन्त्रस्य सक्रस्त्रयोगाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[९५] वेदिपेक्षिणे मन्त्राध्यासः कर्मणः पुनःप्रयोगात् ॥४६॥पू०

बेदिगोझणं श्रुपते, त्रिः भोसतीति । तस्य बन्धः, बेदिरसि बहिंदे स्वेति । तत्र चिन्स्यते । किं मत्याद्वति मन्त्रोऽधवा सक्कदेवेति । किं मासम् । बेदिगोझणे मन्त्रस्वाभ्यातः । क्वतः । कर्मणः पुनानवोता-त् । यस्मिन् कर्मययोग उक्तो मन्त्रस्तदर्योऽसाविति गृह्यते विश्लेषः । तस्मादःवृत्तिः ॥ ४६ ॥

एकस्य वा गुणविधिईव्यैकत्वात्तस्मात्सरुत्रयोगः

स्यात्॥ ४७॥ सि०

सक्वदेव प्रयोगः । क्रुतः । द्रव्यैकत्वात् । एकं तद्देविद्रव्यं सङ्कृतिन सन्त्रेण संस्कृतम् । तत्र भूयो सन्त्रकार्यः नास्ति । नतु कर्मद्वारेण सन्त्रो

<sup>88 11 86 11 88 11</sup> 

९ ' शुक्रं त्वा शुक्रायां धाम्ने धाम्ने ' इत्येवं खण्डदेषादिष्टतो सम्त्रः ।

द्रंचं संस्करोति । तच कर्ष भिन्नम् । अवोच्यते । नैतद्रिसम् । आह-चिस्तस्य गुणः । क्रियाम्याद्वतौ हि क्रत्वसुजर्थः प्रत्ययो न क्रियामेदे । तन्मन्त्रबदाहृत्तिग्च कर्तव्यम् । सकृदुक्तेन मन्त्रेण मन्त्रबरकृतम् । आवृत्तिसंपादनार्थो पुनःक्रिया । तस्मात्सरकृषयोगः ॥ ४७ ॥

( ज्योतिष्टोमे कण्ड्यनाङ्गमन्त्रस्य सङ्कत्त्रयोगाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] कण्डूयने प्रत्यक्कं कर्मभेदा-त्स्यात् ॥ ४८ ॥ पु०

ज्योतिहोसे कण्ड्बनायों पन्त्रः। कृषिषु स्वामक्व इति । वदाजने-कस्मिन्नक्के युगपत्कण्ड्कत्पयते तदा चिन्ता । किं त्रवक्कं मन्त्रहिष्ठः, अयवा सक्वदेव मयोग इति । किं नाप्तृत् । मन्यक्कं मन्त्र इति । कुतः । कर्मभेदात् । अङ्गेऽङ्गे कण्ड्यनं कर्म भिन्नं, यतेः पर्यवसानाद्गृस्वते विश्वेषः । तस्मादाहुष्टिः ।। ४८ ॥

अपि वा चोदनैककालमैककम्पं स्यात् ॥ ४९ ।। सि॰

अपि वा नैवं स्थात्। न क्षत्र कण्ड्वनं चोष्यते । अधीरिक्रवते कण्ड्वनयनार्थम् । किपतः। यदि चोष्यते । अदृश्ये स्थात्। अपाप्ते धास्त्रपर्थविद्वि । प्रतिषयोगं चादृष्ट्येदारकभेनानारचं भवेत् । तथा गृक्षेत् विश्वेषः। अध पुनर्थगृहीते कण्ड्वने यावतोरक्षा कण्ड्रपनी-यते तावाविकीर्षितम् । तत्र विश्वेषां न गृक्षते । नतु चस्वाङ्कस्य निक्क्ष्यं कृतं तरसंस्कृतम् । अङ्गान्तरं पुनः कर्तव्वम् । उत्थते । नाङ्गान्तिकक्षयेणार्थोऽयं यरनः। विं तर्दि । कण्ड्यनयनार्थः। सा च कण्ड्रास्त्रने स्वाने न शरीरस्य । तत्र न शृक्षते विश्वेषः । तस्मारसकृदेव् प्रयोगः॥ ४९॥

( ज्योतिष्टोमे स्वप्नाधर्यमन्त्राणामनावृत्त्याविकरणम् ॥ १७ ॥ )

[ १७ ] स्वमनदीतरणाभिवर्षणामेध्यमतिमन्त्र-णेषु चैवस् ॥ ५० ॥ सि०

80 11 85 11 86 11

डयोतिष्टोये स्वेष्तार्थो मन्त्रः, त्वमये त्रतपा असीति । तत्रव नदी-तरणार्थः, देवीराप इति । तथाऽभिनृष्टस्य, उन्दतीरोजो घत्ते, इति । अयेध्यनतियन्त्रणम्, अवद्धं चसुरिति । सण्दा पुनैः मतिसुद्धः स्वपिते, अनेकस्रोतसं वा नदीं तरिते, संतानेन वाऽभिनृष्यते, अनेकं बाऽमेध्यमेकस्राकं परयति, तत्र चिन्ता किं, मन्त्रस्याऽज्ञ्चतिः, अयदा सक्कदेव मणोग इति । तत्र विश्वेषप्रदणादावृत्ती वासायाग्रुच्यते । स्वमा-देवु पेबम् । यथा कण्ड्यने सक्त्रस्योग इत्यर्थः । कृत्तनो नमसा-सुद्धिय स्वमान्त्रं प्रयुक्ते, नेका निद्याम् । वमा सर्वस्रोतां।से तितीर्थः, स्वोभिन्योणः, सर्वाभिष्यानि च । युगपत्सर्वेषाग्रुपानांत्त्व न युद्धारे विश्वेषः । दस्पादनावृत्त्वर्धन्त्वस्य ॥ ५० ॥

( प्रयाणमन्त्रस्य सक्तस्ययोगाधिकरणम् ॥ १८ ॥ ) [१८] प्रयाणे त्वार्थनिर्वृत्तेः ॥५१॥ सि०

दीक्षितस्य मस्यितस्य प्रयाणयन्त्रः । महाद्भिश्रेयः मेहीति । तत्र विचार्यते । किं विश्वाभे विश्वाभे पुनः पुनः पतिष्ठपानो मन्त्रे मपुद्धति, उत्त सक्वदेवाऽऽदाविति । विश्वेषप्रहणात्यतिषस्यानामिति माते, उच्यते । प्रयाणे त्वार्थनिर्वृत्तेः । अर्थनसामुद्दिय शिष्ठवे । आर्थनिर्वृत्तेस्तस्य मस्यानाभिर्भवन्यः । तस्यात्सकृदेव मयोकन्यः ॥ ५१ ॥

( ज्योतिष्टोमे उपरवमन्त्रस्य प्रत्युपरवलननमाइत्त्यधिकरगम् ॥ १९ ॥ )

[ १९ ] उपरवमन्त्रस्तन्त्रं स्पाछोकवह्दुवचनात् ॥ ५२ ॥ पू०
ज्योतिष्टोमे, उपरवमन्त्रः, रसोहणो वळनहनं वेष्णवान् सनामीति।
तत्र संदेहः। किं सर्वोपरवेषु सकृदेव मन्त्रः प्रयोक्तव्य उत मस्पुपरवभिते। कि प्राप्तम् । उपरवमन्त्रस्तरं स्थात् । सकृदेव प्रयोक्तव्यः।
सुद्धः । बहुवचनात् व बहुवचनान्त्रोत्रं, वेष्णवान् सनामीति । बादि
प्रस्पुपरवं प्रयुक्षेत् , एकस्मिन् बहुवचनान्ताभियानं न साम्येत् ।
कोकवत् । यथा कोक एकस्मिन्भें बहुवचनं न प्रयुक्ष्यते । आपि च
सकृदुक्त एव सक्रोति सर्वोप्यवानभियातुम् । स्रक्रोति चेदाह्यस्तिरनविका । तस्मास्तकदेव प्रयोक्तव्यः ॥ ५२ ॥

<sup>901198119811</sup> 

३ स्वपनार्थः—क. ख. १२ पुनः पुनः प्रतिबुष्य—म. । ३ तत्र किं—क. ख. । ४ उप-गमान—ग.।

### न संनिपातित्वादसंनिपातिकर्मणां विशेषाग्रहणे कालैकत्वात्सऋद्वचनम् ॥ ५३ ॥ सि०

नेव तन्त्रं रैयात् । कुतः । संनिपातित्वात् । संनिपाति खननकर्षे, बेनोपरवेण संनिषतितं तदर्यमेव विद्यावते । पन्त्रोऽपि वायं संनिपाती । मन्त्रान्तेन कर्पादिसंनिपातातु । अतो यस्योपरवस्यायं मन्त्रः संनिपतित-स्तस्यैव यन्त्रकारितः संस्कारो न सर्वेषाम् । अतो न सक्रत्यवीक्तव्यः । असंनिपातिकर्मणां विश्वेषाग्रहणे कालैकस्वात्सकृद्वचनम् । वे स्वसंनि-पातिकर्मणां मन्त्राः, यथा सुब्रह्मण्याह्वाने, देवा ब्रह्माण इत्यीपनसध्येऽ-हाने, तेषामेककालत्वादमृद्यमाणविशेषाणां सक्रद्रवनं स्यात । यस न बहुबचनान्त एकस्याभिषायक हाते । पातिपदिकार्थोऽभिहितः । विभ-क्टार्थश्च कर्मत्वम् । वचनार्थः केवलो नाभिहितः । स च नैवाभिधानः महीते । अभिधायकस्य शब्दस्याभावात्। एकस्यैव वा प्रजाये वहवच-नम् । तस्मादविरोधः ॥ ५३ ॥

( हविष्कृदाह्वानाधिगत्रैवादीनामावृत्त्वविकरणम् ॥ २० ॥ )

## [२०] हविष्टदभ्रिगुपुरोनुवाक्यामनोतस्याऽऽवृत्तिः कालभेदातस्यात ॥ ५४ ॥ सि॰

इदं सूत्रं पूर्वसूत्रपत्युदाइरणार्थम् । काळैकत्वादिति किमधै, इवि-क्कद्रश्चिगुपुरोनुवावयामनोतस्याऽऽवृत्तिः काळभेदात्स्यादिति । अथवाऽ-धिकरणान्तरम् । ज्योतिष्ठोमे शतिसवनं सवनीयाः परोडाशाः । तेषु इविष्कृदाह्वानम् । वाजपेये ऋतूपश्चवः माजापत्याश्च । तत्राधिगुप्रैषः । कृष्णग्रीवयोः पुरोनुवाक्या मनोतासूक्तं च । तेषु चिन्ता । किं तस्य तस्य सङ्कत्वयोगः, अथवाऽऽवृत्त्येति । सहत्वानुग्रहाय सङ्ग्रदिति पाप्ते, अच्यते । आवृत्तिः स्यादिवि । कृतः । कालभेदात् । पातःसवने यद्धः विष्कृदाह्वानमधिगुपेषश्च तस्य कालभेदादगृक्षते विशेषः । प्रातःसवनीः यानां प्ररोडाश्चानामयं इविष्कृत्कतुपश्चनां चाश्चिमुहिति । तथा कृष्ण-ग्रीवयो: सौम्येन व्यवायात्वर्वस्य कृष्णग्रीवस्येथं परोनवाक्यां

मनोवा चेति। सर्वत्र काला भिद्यते। काळभदाद्युवाते विश्वेषः। सम्मादाद्यविः।। ५४॥

### अधिगोश्च विपर्यासात् ॥ ५५ ॥

अभिगोधायमपरो विशेषः, विषयीसः स्वान्। तन्त्रभावेअभिगोधें पुरस्तात्यदार्थाः माजापत्यानां, यथा परवालकम् आश्वतम्त्वाश्चते अनै-द्यिरिति सन्त्रः। ते यदि तावत्यातःसवने क्रियन्ते पर्धिकरणान्तं कार्ण्यं नोत्येष्टं भवति। अथ मा भूदेष दोष इति अक्षसान्नि कियन्ते, त्राऽपि विषयीसः कृतो भवति। पुरस्ताद्विगोः कर्तव्यानां परस्ता-त्रारणेन । तस्माद्रप्याद्वाचिः॥ ५५॥।

### करिष्यद्वचेनात् ॥ ५६ ॥

या चेयमित्रिगोर्धिमक्तिः, आरमध्वमुपनयतेति । सा माप्तकाळं करित्यमाणं छुदे। स यदि पाषःसवन उच्यते, अमाप्तकाळःत्वात्यदार्थः स्यासमर्थः स्यात् । अय मेषणाँथै, वैधा समर्थः स्यात् । मेषणं महत्त्व-र्थस् । न च माजापत्येषु तत् मनूरवर्थं युज्यते । वस्तां कर्मराधीनां व्यवायाष्ट्राः मेषणपत्ययो भवति । तथाऽप्यसमर्थः । तस्माद्त्रिगोरा-द्यवितिति सिद्धम् ॥ ५६॥

इति श्रीशवरस्वामिनः कृतौ भीनांसाभाष्य एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

### एकादशाध्यायः संपूर्णः॥

#### 98 11 99 11 98 11 ]

इति श्रीमष्टकुमारिङविरचितायां भीमांसाभाष्यव्याख्यायां दुर्प्टीकायामे॰ कादशाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

#### एकादशाध्यायः संपूर्णः ॥

नोत्मृष्टमिति—पर्वमिकरणान्ते प्रावापत्याः पक्षवः तत्मृष्टा न सक्तीखर्थः । २ वचनाञ्च—
 त.। २ प्रवापार्था—यु.। ४ तवाप्रयि प्रेवर्ण—इ. ख.। ५ विद्यान्ताः—इ. ख.।

#### अथ द्वादश्वाध्यायस्य भथमः पाटः ।

( पश्वर्थान्दैष्टितप्रयाजादिमिरेव पशुपुरोडशास्याप्युपकारासिद्धेस्तदर्थे पृथ-गङ्गाननुष्ठानाधिकरणम् ॥ १ ॥)

ि १ ] तन्त्रिसमवाये चोदनातः समानानामैकत-न्त्र्यमतुल्येषु तु भेदो विधित्रक्रमतादथ्यी-त्तादर्थ्यं श्रुतिकालानिर्देशात् ॥ ३ ॥ पृ०

एकादशेऽध्याये तन्त्राबापलक्षणं व्याख्यातम् । अधुना वसङ्गलक्षणं द्वादश्चे व्याख्यायते । मसङ्कश्चन्दार्थोऽन्येवक्तः, ववमेव मसङ्कः स्वादि-बमाने स्वके विधाविति । अन्यत्र कृतस्यान्यत्रापि प्रसक्तिः प्रसङ्घः । यथा प्रदीपस्य पासादे कतस्य राजमार्गेऽध्वाळीककरणम् । बादिष्ट प्रसङ्घ एवाऽऽदी विचिन्त्यते । अग्रीपोमीये पश्ची प्ररोडाश्चः, अग्रीपो-मीयस्य वपया शचर्याप्रीपोभीयं पशुपुरोडाश्वमेकादशकपालं निर्वपेदिति। किं तस्य प्रथक्त्वेनाङ्गानि कर्तव्यानि, उत यानि पश्ची कृतानि तस्या-प्यपकर्वन्तीति । ततः सभेणैवोपक्रमः । तन्त्रिसम्बाधे चोदनातः समा-नानामैकतन्द्रवमत्रच्येषु त भेदो विधिवक्रमतादृष्ट्याचादृष्ट्वी श्रति-काळनिदेशात ।

तैन्त्रं-साधारणो धर्मग्रामः । यथा दर्शपूर्णनासयोराज्यभागादिः पूर्वः, स्बिष्टकदादिरुत्तरः । स येषां प्रधानानां तानि तन्त्रीणि प्रधानानि । वेषां त समवाये-एकदेशकाळकर्तत्वे चोदनातः, समानानाम-एकवाक्यचोदितानाम्, एकतन्त्रत्वं भवाते । यथा दर्शपूर्णमास-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अशीषोमीयस्य वपया प्रचर्यासीषोमीयं पशुपुरोडाशमेकादशकपाछं निर्वपति ! हैंति । अत्र संशयः । कि तस्य प्रयम्हानि कर्तव्यानि, उत यानि पश्चीरङ्गानि तानि तस्याप्यपकर्वन्ति प्रसङ्केनेति । तन एतिसद्भार्ये प्रसङ्कोऽस्ति नास्तीति विची-र्यते । नाहित प्रसङ्ग इति । कुतः । तन्त्रिसमवाये-प्रधानानां समवाये, बोदनातः समानानामेकतन्त्रत्वम--- यान्यकया चोदनया चोद्यनते तेषां सर्भानतन्त्रत्वम् ।

९ भेदः स्यात् -मु. । २ कृतस्याप्यन्यत्राऽऽसाक्तः-गः । ३ तत्र-कः खः । ४ इताति-इति पद्मावभीषोमीये श्रयत इति शेषः । ५ तत्र-छः ज, । ६ विचार्यत इति-परार्थमन्त्रितस्य परोपकारः करवं प्रसङ्कः । स एव तावरसंभवति नवेति चिन्त्यत इत्याशयः । ७ तत्र पूर्वपक्षमण्ड-नास्तीस्या-दिना । ८ समानै तन्त्रं-- घ. स.

योः । यथा च चित्रायामिष्टी । अतुरुपेषु तु भेदा स्यात् । वानि तु चोदनातो न तुल्यानि, नानावावयैश्रोदितानि, तेषु तु भेदा स्याचन्त्रस्य । वथाऽत्रैन, असीपोसीर्थ पश्चमाळभेत, अमनीपोसीर्थ पश्चमाळभेत, अमनीपोसीर्थ पश्चमाळभेत, अमनीपोसीर्थ पश्चमुद्देश्य । विधिनंत्रस्य निर्वपतीति । किं कारणम् । विधिनंत्रस्य निर्वपतीति । किं कारणम् । विधिनंत्रस्य निर्वपतीत् । अस्य पत्रस्य निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निर्वपत् निष्य निर्मा न पुरोहाद्यार्थ इति । कथं पुनः पत्रवर्धतं विधिमन्त्रसम्य । तान्द्रस्य भूतिकाळनिर्देशात् । अत्या त्व काळो निर्दित्यते । अपीभोषाय प्रणयनादनन्तरं पश्चोः काळः। पत्रोस्वसरं यो विधिमन्त्रस्य पत्रात् पद्धि प्रोत्तर्य । प्रोप्तिचारा प्रणयनादनन्तरं पश्चोः काळः। पत्रोस्वसरं यो विधिमन्त्रस्य काळः। पत्रोस्वसरं यो विधिमन्त्रस्य स्वपत् तस्य पद्धी प्रोत्यायने, पुरोद्यास्यायाम् व्यत् । अतस्तरस्य प्यक्त तन्त्रं कर्तन्त्य । अक्ष्य व पत्रस्य काळः। पत्रोस्वसर्य । अतस्तरस्य प्यक्त सन्त्रं कर्तन्त्य । अक्ष्य पत्रस्य व तन्त्रय प्रयक्त तन्त्रय प्रयक्ति । यदेकादश्च प्रयाजात् यजित पश्चमेव तत्रयज्ञति । यदेकादश्च प्रयाजात् पत्रिवि पश्चमेव तत्रयज्ञति । यदेकादश्च प्रयाजात् पत्रिवि पश्चमेव तत्रयज्ञति । यदेकादश्च प्रयाजि । यदेकादश्च प्रयाजात् । यदेकादश्च प्रयाजात् पश्चमित्रस्य विद्वा

ष्या दर्शर्णमासयोः । यथा च विज्ञायामिष्टौ । अतुस्येषु ६ भेदः स्यात् । यानि पुनक्षोदनातो मिलानि तेषां भेद एव । यथा दर्शस्य पूर्णमासस्य । तस्मात् द्विपकारः स्वास्कर्मणां तृतीवपकारो नास्ति । तदिह पद्मापुरोडाशो त्यारेपूर्णमासिकादद्वीयोमी-चारपुरोडाशाद्विस्यन्तं राष्ट्राति । पद्मारि सांगरयात् । एतावानतिदेशास्य न्यापारः । स्याप्राधाक्षयुक्तस्य प्रयोगः । तत्र तथार्मिकप्रयोगविधिचोदितस्वाद्वेदेनैवाङ्गानि कर्तस्थानीति न प्रसङ्कन पश्चतन्त्रं पुरोडाश्चस्थापकर्तुमहँतीति । छोके तु युक्तः प्रसक्तः । प्रवस्तौन्वस्थात् ।

अत्र परिचोधते । चित्रेष्टिरनुदाहरणम् । कथम् । 'दाघे मघु धृतं वयो धाना उदकं तण्डुकास्तरसंख्ष्टं शागापत्यम् ' इति, तदित्येकत्वचनान्तं सर्वनाम संस्कृष्टकाच्देन संबन्धते, एकवचनान्तेनेच । यदि दाऱ्यादिभिः संबन्धते बहुवचनान्तं स्वात् । बीद्सा चा तत्तादिति । न च बीद्सा धृयते । न च बहुवचनम् । तस्मासंस्कृष्टकाच्देन संबन्धः । संस्कृश्य च प्रमापतिसंबन्धः । संस्कृष्टं चैकं वस्तु । तस्मादेक एव यागः। कृतस्तन्त्रम् ।

१ विधिप्रक्रमस्य-कः । २ व्यन्तिवासियाण-कः स्व सुः । ३ प्रत्यक्षगम्यानादिति—उपडा-रस्वति वेषः । तथा च लाके प्रत्यक्षगम्यत्वानुपकारस्य प्रवत्नतंत्रवेष्ठारि प्रकृतेऽप्रस्यक्षानानुपडारस्य न प्रवाहः क्षेत्रवरोति सावः ।

यजतीति । एवकारकरणादवपारणं विद्वायते, पश्चमेव न परोडाशामिति n 8 n

गणकालविकाराच्च तन्त्रभेदः स्यात ॥ २ ॥

अपि च पश्चकाः मायाजात्याना गुणतः काळतश्च विकताः । एकादश्वसंख्याः प्रशावभयेऽपि । पश्चभित्र प्रयाजैश्विभरत्याजैः पुरी-डाग्रस्य कार्यम । तथा, पृषदाज्येनानुयाजाः पश्चीरिज्यन्ते । केव-लेनाऽऽज्येन च परोडाशस्यार्थः । कालविकारोऽपि, आसम्रे हिषिप पीरोडाश्चिकः मयाजैर्भवितव्यम् । पालकास्त निष्ठति पश्ची पर्वन्ते. तिष्ठन्तं पश्चं मयजन्तीति वचनात् । उमयेऽपि पुरोडाबस्य प्रथक्तवेना-क्रियमाणा न यथावरसंपादिता भवेयः । तस्पादपि तन्त्रभेदः ॥ २ ॥

> तन्त्रमध्ये विधानाद्वा मुरूयतन्त्रेण सिद्धिः स्यात्तनत्रार्थस्याविशिष्टत्वात् ॥ ३ ॥ सि ०

अथवा नैव भेदेन पुरोडाग्रस्य तन्त्रं कर्तव्यम् । किं तर्हि । ग्रुरुयतन्त्रेण सिद्धिः स्थान । पाञ्चकवेव तन्त्रं परोटाश्वस्थोपक्रवीत । किं कारणह ।

तत्रोच्यते । दध्यादिभिः सर्वनाम संबध्यते । निर्दिष्टस्य हि प्रतिनिर्देशकं सर्वन म । निर्दिष्टानि च दध्यादीनि प्रथमया विमकत्या । अतस्तान्थेव शस्ती-बात्तानि मनिस विपरिवर्तमानानि सर्वनान्ना प्रतिनिर्दिश्यन्ते । अथ यदुक्तं दध्यादि-संबन्धे बहुवचनं प्राप्नोति, वीप्सा वा ।

अश्रोक्यते । सर्वनामशाविपदिकस्य निर्दिष्टप्रतिनिर्देशकस्य शक्तिः । बचनस्य स्वेकाः र्धमतिपादकत्वम् । तरमादनयोविरोधः । तत्र अधमोपनिपातान्तिकसंख्ययोख्य तदर्थः स्वाध्याश्रतं मातिपादेकं गृह्णीमः । उत्तरकालमावित्वाच लिक्कसंख्यपोरविवसेव । योऽयं 'गेणे त्वन्यायकरानेकदेशत्वात ' इति । स एवात्रापि न्यायः । अथवा एकदेवतत्वाछक्षणया छाक्षितह्रक्षणया वोपपन्नमेकववनं छिक्कं च । सर्वत्रेव छक्षणया शिक्संस्वे प्रवर्तेते । प्रातिपदिकं जाति वते । उसण्या त द्रव्यम् ॥ १ ॥

इतश्च नास्ति पसङ्गः । यतः कालगुणविकृताः प्रयानानुयानाः पशी । तेऽन्यस्य नोपकर्वान्त ॥ २ ॥

अस्ति प्रसङ्घः।तस्य विषयो निरूप्यते । अन्यस्य तन्त्रे प्रतते यद्न्यत्तृत्वधर्मकम्।

९ उमयथा-ग. । २ प्रथमोपनिपाताादिति-प्रातिपदिकस्थाति शेषः । ३ ( अ० ९ पा०३ अ० 4 40 94)1

तन्त्रपथ्ये विधानात् ।पाग्रुकस्य तन्त्रस्य मध्ये पुरोहाश्चो विहितः, अप्री-बोभीयस्य वपया मचयोग्नोषोभीयं पशुपुगोहाश्चमेकादश्वकपाळं निर्वप-कीति । कियतः । चन्त्रार्थस्याविशिष्टरःवं भवतीति । वन्त्रस्यार्थस्तन्त्रार्थः । अङ्गकुत वपकारः । सोऽपाविशिष्टाः, पशोः पुरोहाश्वस्य च, संनिधाना-विश्वेषात् । पशाविषि क्रियमाणान्यङ्गानि पुरोहाशस्य संनिहितानि । संनिधानाच पशोरप्युण्कुर्वन्ति । पदीपवत् । यथा मासादे कृतः प्रदीपः संनिधानाद्राज्ञमार्गेऽप्युणकरोति ।

विषय उपन्यासः । स खलु बत्यक्षेण क्षायते । अवं धुनरमत्यक्षोऽङ्गोपकारः कथं अवयो विज्ञातुमिति । अयमिष श्वासहरूपः, श्वासप्रत्यपाद्गरूपते । श्रीखं चेदं दर्शपूर्णमास्त्रवाद्गरूपतीति । तद्वयेत्कृतानि
क्षिमितं नोपकारिष्मति । दर्शपूर्णमासयोः स्वप्यमित्रवेशकालकर्तुक्षाणि किपमाणाःगुपकृतवन्ति । रहापि तयाविषान्येव किपनते ।
क्षमादिहापि तद्वेवोपकुर्यन्ति । विज्ञायते । अतह । नेद तद्विपानि ।
दर्शपूर्णमासयोः स्वप्यानान्युविश्य कृतान्यङ्गानि । हरापि तद्वेदेव कर्तव्यानि । न च पुरोडाश्रद्वाद्वरेष क्रियन्ते । कि तद्वि । प्रश्नुष् ।
तस्त्रानुरोदाश्रस्य न मक्तिवस्कृतानि भवन्तीति ।

पति कर्म, तस्य पूर्वकर्मणो येतिकतिन्यता सा प्रसञ्यते । यथा पशी प्रतते पशुपुः रोडाञ्च आवति । तस्य पाशुकीतिकर्तन्यता प्रसञ्यते । कथम् ।

तहुच्यते । भावयेत् । किं, पश्चवकारम् । केन, पश्चवृतेहाश्चयागेन । कपित्य-नेन यागगतो व्यापारंः । स चोपमितछसितप्रापणेनाश्चीषोभिष्य यो यागगतो व्या-पारस्तं सारश्चेनाऽऽकाङ्सात् । तत्र यदेतदरगीपोभीपयागगव्यापापिशोकियमन-मध्मछसणासिद्धं तदुग्यतिरिवार्यासः । तस्य च व्यापारस्य यदितरेण संबन्धकरणं सां वार्षाः । द्वापि चेपी चोदकव्यापारी । तत् उत्तरकाळनुपसंग्रहः । उप-इति सभीपे करणं, समिति साकस्येन ग्रहणम् । एव प्रयोगवचनस्य व्यापारः । स इह पाशु-केन प्रयोगवचनेन कृतवाल स्यः पारीडाश्चिकः समीपे करोति । तस्मात्यीरोडा-शिकः प्रयोगवचनेन कृतवताल स्यः पारीडाश्चिकः समीपे करोति । तस्मात्यीरोडा-

१ शास्त्रं नेतृ दर्श-कः.। २ तस्यति-तत्त्रवस्यपातिन दृश्यर्थः। ३ तत्र-छः.। ४ स्यापार इति-भामळीयत इति वेषः। ५ अर्वायोगीयस्येति-मांग्यमासिकस्येत्यर्थः। ६ जस्यसिरिति प्रथमाळीचितत्त्वारियमोगायः। ः सा प्राप्तिति-वितियोग इत्यर्थः।

खच्यते । मकृती न श्वान्द् चरेणः । नहि तत्र श्रूयते प्रधानान्युष्टि-श्याक्वानि कर्तन्यानीति । किं तर्हि । स्र्योक्तियन्ते । तेषां तत्र चिकीषि-तत्त्वात् । न चार्योत्कृतं चोरकेन माप्यते । यस्कारणव् । विध्यन्तस्य तत्रापेसणात् । तेन यत्यितं तत्त्वापनते न पाठाद्वाह्यस् । तत्माप्तवृष्टि-श्यापि कियपाणानि मकृतिवस्कृतानि मवन्ति । पूर्व सिद्धा पसङ्घादुप-कारनिवृद्धिः । नत्त्वं सति तन्त्रक्रसणाद्विश्विष्ट्येव मवति । न साख्य-तत्त्वाङ्क्ष्मेव साधारणव्, रहत्वङ्ककृत प्वोपकारः । सोऽपि न साधा-रणाः । अरुवक्रतोऽन्यस्य प्रवति ॥ ३ ॥

विकाराच्च न भेदः स्यादर्थस्याविक्ठतत्त्रात् ॥ ४ ॥ अय यदुक्तं गुणकाळविकाराच तन्त्रभेदः स्यादिति । तत्र झुनः ।

कषिद्यवगच्यते, पाशुकः प्रयोगवचनः संभीये करोतीति । ' अमीवोभीयं यशुमालभेत ' इत्यस्मादेवावगच्यते । कथम् । यावयेत् । किं, ज्योतिष्टोभोपकारम् ।
केन, पशुपामेन । कथमितीतिकर्तव्यता संवष्यते । तत्र यस्मिनेव साणे ज्योतिष्टोभोपकारो भवने कर्तृस्व प्रतिष्यते, तस्मिनेव करणेन भाव्यते । तस्मिनेव चितकर्तव्यता
करणमन्गुद्धती भाव्यतानेन संचयते । तस्मास्वयाणावेवयं तुरुवकालस्तं, भवन्तं
व्योतिष्टोभोपकारं यागेनेत्यं भावयेदिते । यादे च भूने भविष्यते वा मान्ये करणितिकर्तव्यते स्थातां, तथास्तेन संवन्य एव न रशत् । तत्र यद्यप्यकारस्य कालो
लिकर्तव्यते स्थातां, तथास्तेन संवन्य एव न रशत् । तत्र यद्यप्यकारस्य कालो
लिकर्तव्यते स्थातां, तथास्तेन संवन्य एव न रशत् । तत्र यद्यप्यकारस्य कालो
लिकर्तव्यते स्थातां, तथास्तेन संवन्य एव न रशत् । व यास्तेन प्रयोगवच्यते ।
निवस्याति सुर्वाहणाति, न द्व स्वयं सभीये करीति । यानि च तेन सभीये न कृताते ताानि
प्रयमुवस्गृह्णाति । न चेर्दन्येन शिष्टाः ' इस्यनेन न्यायेन येऽन्येन न विद्वितस्ताः ।

अथ यदुकं द्रव्यसंख्याकालभेदान मसउपत इति । तदुक्यते । सर्वः कथंमाव

१ चक्द उपदेशः—ग.। २ विध्वन्तस्त्रत्रापेक्यते—क.। विध्वन्तः, तत्राक्षेपात्—छ.। १ स ब्य्वः। तत्र—क.। ४ अङ्गकृत उपकारः—क.। ५ समीरे करोतीति—पुरोबाधस्यापि समीरे प्राहृतं करोतीति पुरोबाधस्यापि समीरे प्राहृतं करोतीति क्यायनाययो । यता प्राप्तमीरे हि स कृतः, न पशुपुरोबाधस्यापि, इति प्राहृतं अध्यापाः । व नावधार्यत इति—अदृष्टकः सादुपकारस्योति वेषः । ७ संबन्धादिति—अयाणाः केककावसंबन्धारुकोतिकर्वैव्यवयोर्थः कावः स उपकारस्यापीव्यवयार्थः इत्ययः । ४ ( अ॰ १. पा॰ ४ अ० ६ सु॰ ४)।

विकाराच्य न भेदः स्वादर्शस्याविकृतत्तातः । अर्थः--- अङ्कानित जबकारभ स न विकृतः । यो दर्भपूर्णमासयोः स एव । कथं ज्ञाबतेः। रुष्टक्यते । मबाजानयाजास्तावदेते दार्भपौर्णमासिकाः । तत्र मयाजा-नवाजकन्ती महाती । ते च चोदकेनेह प्राप्ताः संनिहिता विद्यान्ते । प्रक्रमधीरवं च शब्दस्य न्यायया । न चैकः शब्दोऽनेकाथीं यक्तः । तस्याशार्रीपीर्णमासिकास्ते । तद्वकारोऽप्येषां दार्श्वपीर्णमासिक एव । स हि तेषां प्रशातः । यदि च पाकृतादुवकारादुवकारान्तरं प्रकृर्यस्त्रतो माकृतकार्यत्वालेव चोदकेन माध्येरन् । अपूर्व भवेषुः । यथा सत्रे गीभ्यकवादिभिरभ्यञ्जनम् । अवाती वाडनेनैव प्रयाजा विश्वीवन्ते. अनेनेव वेषां विकार हाते। तत्र द्विकरः श्रव्दः स्थात्। न च सक्कदुचरितः क्रमोत्यर्थंद्रयं विधातम् । अपूर्वत्वे चैतेषां पाकता अपि चोद्रकेन पार्थे-रम् । तत्र पैश्वदेवे त्रिवारसंपत्तिराहुतीनां न युज्यते, नव शयाजा नवा-त्रयाना द्वावाच्यभागी. अष्टी हवीथि, अप्रथे सम्बद्धति वाजिनी यज्ञ-त्वाद्ववीनां संपत्त्ये जिन्नत्वायोते । तस्माद्गुणविकारेऽप्यविकृतः माकु-कोऽक्क्ननेपकारः । तस्कृता एव पुरीडाग्रस्यान्युवक्कवन्तीति न गुणकालः विकारेडापे बन्त्रभेदः । बदानीं तसुभी पार्थयेते पद्माः पुरोडाश्चसा जभयोध भक्तिवत्तियन्तेऽङ्गानि । तस्मात्सकृत्कृतान्येवोभयोरुपङ्क र्वन्ति । विकार इदानीं किन्यः । पश्चर्यः । पाशुकेषु हि शयाजानुयान नेषु श्रृंगन्ते । न च पश्चीः प्रशेडाक्षस्य च साधारणान्यङ्गानि । पात्र-कान्येव संनिधानात्युरोडाशस्याप्युपकुर्वन्तीत्युक्तम् ।

उपकारमाकाक्ष्ति । तमुषकारं चोदकः साह्ययेनोस्पादयति प्रापयति च । उस्पादितं प्रापितं प्रयोगतचन उपसंगृहगाति । ते च शाखा०पन्तरेण न सँमबन्तीति शाखोणामुरपर्ति प्राप्ति च करोति । पूर्ववस्ययोगवचनोपसंप्रदः । तदिह पाशुक्तदो-दकपयोगवचनो सने कुततः । पीरोडासिकस्तु चोदक उस्पतिपाधी करीस्येव ।

<sup>1</sup> प्रकृति—ग.। २ विकट्स हति—प्रकादशल दिवणको विकारी विधान द्रावर्षः । १ श्रुचन्दे, न तु पक्षोः पूरोकाशस्य च । च व साधारण—क.। ४ सन्तीति—य. ग्रु.। ५ शाकाणा-मिति—शाक्यदं पदार्थानावृद्यकव्यं हेर्यं, पदार्थनन्यतावृद्यकारणं पदार्थानावे, उपकारावे-भवारेति ।

आपि च पृषद्वध्येनापीक्यमाना अनुगाना आक्ष्येनेहात्म्यस्त्रित । त्न हि पृषद्यमाञ्चरतं नाद्ययति । यस्य सोरेण भोजनगृदितं भवति, वदि समे सावकरं दीयते, न कथिद्विरोधो भवति, सम्बक्तरवि तस्यय प्षेति । तथा य प्रकादश मयाणान् यणाति, असी तदन्यमेतान्त्रमान् तत्त्व । पत्र । येऽप्रयिक्तरा पद्र न तेरिक्यमानेः पत्र माकृता नहा स्वस्ति । एवं तिष्टत्यपि पत्रो क्रियमाणाः मयान्तः। कृता प्रवृद्धानाः स्वस्ति । पत्र तिष्टत्यपि पत्रो क्रियमाणाः मयान्तः। कृता प्रवृद्धानाः स्वस्ति । न च गुणवश्वति मयान्य । स्वस्ति । स्वस्ति । स्वस्ति । स्वस्ति स्वस्ति । स्वस्ति । स्वस्ति । स्वस्ति स्वस्ति । स्वस्ति । स्वस्ति । स्वस्ति स्वस्ति । स्वस्ति

#### एकेषां चाशक्यत्वात ॥ ५ ॥

एँकेणं चार्यानामशक्या भेदेन क्रिया । सथा बेदेशम्युद्धरणस्य व्रतोपायनस्येति । बेदिः कृताऽनयवृक्ता तिष्ठति । सा न शक्या कर्तुस् । न हार्यः कृतः सन् कर्तुं शक्यते । अयोष्ट्यते । अन्यां करिष्यतीति । ऑहोपुक्षिकं स्यात् । तिर्यक् चासौ भवेत् । तत्र दिक्कृतं सुक्षेता विहारपु-षवस्यं चाश्चतपाययेत । तजैकदेशकाळकर्तृकत्यपङ्गयथानाना।पिति स्थियो न्यापः मस्युद्धियेत । एद्यम्युद्धरणं तदाहवभीयनिर्वृत्यभेष् । सक्व-

प्रयोगवननत् वाशुक्रेनोपसंगृहोतस्याल वृष्यपुरसंगृह्णास्यपकारान् । न चेद्रपसंगृह्णाति, ते पदार्षा एव मैं सिन्त । नतरां पदार्षांनां गुणाः । तस्मान्नासितं वैगुण्यम् । न संस्व्यापेदेन द्वःवपेदेन वाऽपूर्वान्तरं मवति । किं तिहें । प्राक्टनी संस्वय प्रान्-कृतं च द्वन्यमपनीयते । उपकारस्य स एव । भैयाजोपकाराध्यऽऽर्द्ववृत्यवन्ते । ते साऽपक्रिक्यतेविवन्ते । विवान्ते चेददोषं एव काल्येदः ॥ ४ ॥

१ पृषत्—कः १२ एकेवां वा-सः। ३ एकेवां वाशवन्या—गः। ४ 'आहोपुक्षेकं स्थाद '
इति सुत्रत्वेन काशोनुशितपुस्तकं प्रकाशितमिन, तथाऽन्यत्र कुत्रान्यपुष्ठम्मादुपरितमाध्यानुस्रोवेन
कृत्रस्वप्रतावेच आव्यवन्यस्वेन अकाशितमिति क्षेत्रम् । आहोपुर्ववकं-गः। ५ दिन् चेपुक्षेतः—
सः। ६ न सन्धािते—का कर्तव्या इसर्ये। १० एवं कालामावकृतविगुम्बाधि परिदृशित-सम्माकेसािद्वा। ८ आहोष्टि—तिञ्जति पशाित्यर्थः। ९ अदोषं एव ॥-वः सः।

दुद्र्यमेन च निर्वर्षितोऽसी । न च निर्वर्षितः श्रवणे निर्वर्षयित्य्। यदा कराः केंद्रेष् । अवोध्यते । अन्यं निर्वर्षियः । त्रावस्य निर्वर्षियः । अवध्यते । अन्यं निर्वर्षियः । गार्वप्रवाहदनीयाः ज्ञुष्यसे द्विशीयस्वयः । आह्वनीयः अवित । यस्य स्वर्षायां स्वर्षायः । आह्वनीयः अवति । यस्य स्वर्षायां स्वाद्यां । आह्वनीयः अवति । यस्य स्वर्षायां स्वाद्यां स्वर्षायां स्वर्यायां स्वर्षायां स्वर्यायां स्वर्षायां स्वर्षायां स्वर्यायां स्वर्ये स्वर्यायां स्वर्ये स्वर्यायां स्वर्ये स्वर्यायां स्

## एकाबिवच दर्शनम् ॥ ६ ॥

एकाधि पद्योः पुरोहाश्वस्य च दर्शयति, मध्येऽश्वेराश्यादुर्गार्छे-होति पुरोहाश्वादुर्वीः परवादुर्वीश्वेति । नाम्युद्ररणस्य भेदः । तस्या-त्याञ्चर्कं तम्बं पुरोहाशे प्रसर्थेत इति ॥ ६ ॥

( पशुपुरोडाक्षेऽन्यतोऽस्त्रम्योपकःराणामाज्यमागादीनो कर्तव्युरवाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# [२] जैभिनेः परतन्त्रापत्तेः स्वतन्त्रपतिषेधः स्यात् ॥७॥ सि०

तस्मिश्रेन पहुपुरोडान्ने चिन्ता । किमाज्यभागी कर्तव्याष्ट्रत नेति । आह् । तत एतरपरीक्ष्यम् । किं मर्सङ्घेन चोदको बाध्यने, उत प्रयोग् गवचन हति । यदि चोदको बाध्यते ततो न कर्तव्यो । अथ प्रयोग् गवचनस्ततः कर्तव्याविति । किं पुनस्य युक्तम् । चोदको बाध्यत

असीन पहुपूरीडाशस्याऽऽज्यमागनिर्वापप्रोक्षणादि कर्तन्वं न वेति संग्रयः । अत इदमाह—कि मेंपोगवचनेन चोदको बाध्यते, उत्त प्रयोगवचनश्रोदके-

<sup>[48 41]</sup> 

९ कर्त्व न ा— ग. १ साचारणारीय—म. सु. १ ६ व्यन्यहेतहचै-म. सु. १ ४ प्रयु-क्यते—म. सु. १५ परतन्त्रत्वापरोः—ग. सु. १ ६ वार्तिकतन्त्ररत्नायनुरोधेन अवहचेति स्थाने 'प्रयोगवचनेन' इति पाट कानस्थक इति आति । ७ प्रयोगवचनेति>—नेथं करेषे तृतीया, कितु, सहयोगे। तथा वासमयो । कि प्रयोगवचनवित एव पद्युपरोगायसाय इति न स ख्रुप्यते । कपि दु चोहक एव, किंवा चोदकतीहत एव पुरोगायमाय इति नोदक्षे न सुप्यते, किनु प्रयोग गवचक हरति ।

इति । किं कारणम् । बातुमानिकवीदकः । मत्यकः मयोगवचनः । भरपकं बातुमानाद्वलीयः। दुर्बलस्य व वायो न्याय्यो न व बळीयसः। प्रवं चेक्र कर्वस्यौ । चोदकेन हिं ती भाष्येयातास् । स चेह बायिश-त्वाकास्तीति ।

एवं प्राप्ते, उच्यते । जैसिनेराचार्यस्य मतं कर्नव्याबाज्यभागा-विति । कुतः । यतः परतन्त्रायतोः स्वतन्त्रप्रतियेषः स्यात् । यस्य स्वैस्व तन्त्रस्य कार्ये परतन्त्रपापयते तस्य प्रतिषेषः स्यात् । यथा पौरोडा-विकानां पाशुक्रम् । यस्य तु न किंनित्यरकीयं कार्यभाषयते तत्मिविषेशो न युक्तः । यथा देवदत्ते यद्वदत्त्यानभाष्टे देवदत्त्रयानं निवर्तते, न बङ्गालंकारः । न वेहाऽऽज्यमागयोः कोर्ये किंनित्याशुक्रमङ्ग-माप्यते । वस्य प्रतिषेषो न युक्तः । वस्याचयोरनिवृत्तिः । बसु प्रव्यक्षः प्रयोगवचन इति । नैवान प्रयोगवचनस्य पद्मिः । स बङ्गान

नेति । चोदकवाधेऽकरणं, प्रयोगवचनवाधे करणम् । तम्राऽऽनुमानिकस्वाचीदको बाध्यते, न प्रयोगवचनः । तस्य प्रत्यक्षस्वादिति पूर्वः पक्षः ।

सिद्धान्तरञ्च—प्रयोगवचनरौकदेशो बाध्यते । कतरोऽसौ । उच्वते । उप-हाव्दः सभीवचनः, संशव्दः साकस्यवचनः, प्रह्शब्दो गृह्धौतिचचनः । एवं ध्वंशः प्रयोगवचनः । तत्रायं प्रहणौत्मकत्वरूपः । इतरे त्वस्य सभीवकरणसाकस्यै विशेषणे । ताँभ्यां स विश्विष्टः सर्वत्रौष्टभ्यते । विशेषणं चान्ययाञ्चरस्या सुखते । इतर्रयाऽई सामीध्यसाकस्यविशिष्टो न मवाभीति सामीध्यं साकस्यं च करोति । इह च पाशुकेन प्रयोगवचनेन केवांचिद्युर्बाणां सामीध्यं कृतं वेवां, तेवामन्ययाञ्चयवसिः सीणा । येवामाज्यमागनिर्बायग्रेसणादीनां न कृतं सामीध्यं, तेवामन्ययाञ्चयवस्या सामीध्यं करोत्येव । तत्मात्सामीध्यकरणैकदेशो बाध्यते तस्य प्रसङ्गेन ।

अप यदुक्तमानुमानिकत्वाचीदकवाघ इति । तन्न । यदि चीदक उत्पत्तिमाधी न

१ स्वतन्त्रस्य-६. १२ कार्ये होयते । त व किविसाशक्ष्मप्रस्मापयते । तस्मात्त्रवोद्धातिः । यत्तु-गः सु. १ र युद्धातिष्यत हति- अनुष्ठापनवयत हत्ययेः । ४ प्रहणात्मक्त्वरूप हति-श्रेष्ठप्रयमध्ये योऽनुष्ठापनास्त्रप्रहृगांशः स प्रयोगवयतस्य स्वरूपभिति भावः । ५ द्वास्थायये विधिद्यः-यः । ६ सर्वेश्रोपक्रयतः हति-स्वीपस्य कलाङ्ग्युक्तप्रयानानुष्ठणको विशेषक विधिष्यमार्वेनांश्चयस्य प्रयोगवयन हत्ययेः । ७ अस्यवानुष्यतिस्वरूपमाह्-हत्रदेखाविनाः ।

न्युपहृक्षीयात् । पाशुकैरेव वाङ्गेः पुरोदाधोऽङ्गवान् । मैस्पक्षेऽपि सर्व नाऽऽष्यभागी गृह्णाति । भक्षरणसीनिहितमङ्गे मयोगवयनेन हृद्यते । न च पञ्चाबाडयभागी विद्येते । प्रतिषिद्धस्वात् । तौ न सौस्येऽध्वरे न पणाविति । अपि चोक्तमेतत्, प्रयोगवयन उत्पन्नानाभङ्गानां प्राहकः । चोद्कस्तृत्वादको प्राहक्ष्य । तस्मास्स वळवान् ॥ ७ ॥

( सोमाक्केष्टिपश्वादिषु सोमिकवेद्या दाार्शिकवेदेः प्रसङ्गाधिकरणम् ॥ ३ ॥)

## [ ३ ] नानार्थत्वात्सोमे दर्शपूर्णमासप्रकृतीनां वेदिकर्मस्यात्॥ ८ ॥ पू०

सोमे पानि दर्भपूर्णमासमञ्जीति कभीण महावेधां वर्तन्ते, तेषु विनेता । तेशां वेदिभॅदेन कर्तव्या। क्षिं नाप्तम् । मेदेन कर्तव्या। क्षिं कारणम् । चोदर्क मापयति । एवं चोदकातुम्रहो भवति । मतु सौमिक्यव मसङ्घाकार्य साधयेत् । अत्रोच्यते । ता साधयेत् । कस्मात् । नानार्यस्वाद । नानार्यस्वाद । नानार्यस्वाद । नानार्यस्वाद । नानार्यस्वाद । नानार्यस्वाद । स्वाद्याद्याद । स्वाद्याद्याद । स्वाद्याद्याद । स्वाद्याद । स्वाद । स्वाद्याद । स्वाद ।

करोति कस्य साभीप्यकरणं कस्य वा साकस्येनोप्यनंत्रहः । तस्मारसस्यक्षोऽपि प्रयोग-व्यवस्थादेकाददुर्बछः । उत्तरकाळमाबिरवात् । अपि च सति चोदके प्रसङ्कः । यदि चोदक आधारादीनि पर्नासंयाजारतानि पद्मुदुरोडादास्य करुपयति, तत उत्तरकाळं प्रयोगयवनः समीपी करोति । तच समीपीकरणं पाशुकेन क्रतिभित्ते प्रसङ्करवाऽद्यस्य छाणः । यदि च तस्याङ्गानामुत्यतिपाधी न स्तः, तथा सस्यनुस्पनानां प्रयोगयवनस्य समीपकरणे शक्तिरेव नास्ति । सभीपकरणाभावादन्येन सामीप्यं क्रताभिति नैवोपप्र-धेत, अनाक्षीकृक्षितस्वादिति ॥ ७ ॥ [८ ।

#### अकर्म वा छतदुषा स्यात् ॥ ९ ॥

न वा कर्तव्या दार्थिकी वेदि। कुतः। कृतद्वा स्यात्। सा क्रियः
माणा कैवळं सौधिक्या वेदेः कृताया द्वणं स्यात्। न किंविस्स्वार्थे
साध्यति । ननु इविवामासादनं तेत्र करिष्यते । शक्यं तृ तन्यद्वावेद्यावि कर्तुत्व । नन्वन्यार्था सेन्युक्तम् । अन्यार्थाऽपि सती द्विषामासाद्यतेऽधिकंरणी भवितुं प्रभवति । वेद्यां द्विषामासादनं अुतम् ।
इयमपि च वेदिः। न तत्र तैद्यीयामतद्यीयां वेद्येष विश्वेषः श्रूयते ।
तस्याङ्ग कॅर्तव्या दार्थिकी ॥ ९ ॥

( ज्योतिष्टोमे सवनीयपुरोडाजादिषु सीमिकपात्रेर्प्रहचनसैर्दार्शिकपत्राणां जुद्धादीनां प्रसङ्कामावाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] पात्रेषु च पसङ्गः स्याद्धोमार्थत्वात् ॥ १०॥ पू०

सोम एव यानि दर्भपूर्णवासम् क्वाविन ग्रह्वमसे ममुक्ते वर्तन्ते, यथा सावनः पद्धाः, सावनाः पुरोडाबाः, सोम्बस्यक्रिति । तेषु विचार्यते । किं तेषा प्रदेशमसेवी होषा कर्तन्यः, अथवा दार्श्विकः स्त्रवादिषिः पात्रिरिति । तत्रोच्यते । पानेषु च प्रसङ्घाः स्वात् । कृतः । होषार्यन्त्रवात् । सोषत्रव्यविक्ति । तानि पात्राणि । सःच होषो ग्रहस्थमसेवापि निर्वन्त्रवेते । सोषत्रव्यप्रदातिवानि कर्षाणि । तेषु ग्रहस्थमसेवाि होषः कर्वन्यः ॥ १०॥

न्याय्यानि वा प्रयुक्तत्वादप्रयुक्ते प्रसङ्गः स्यात् ॥११॥सि०

न्याय्यति वा दार्श्वयूर्णमासिकानि स्युः। तैहींनः कियते । कुतः।
मयुक्तस्वात् । मयुक्तानि तानि विद्यन्ते । यदगृहीस्वाऽऽज्यानि सोमः
मासादयेयुरपप्ननित यजमानम् । अय यदगृहीस्वाऽऽज्यान्यासादयन्ति न यजमानभ्यहन्तीति मयभं तावचेषां मयोगः । मोक्षणं संमार्जनं च । तत आज्यम्रहण्यं । तान्येवाऽऽज्यम्युक्तानि विद्यन्ते । अमयुक्ते मसङ्ग्रः स्यात्।यन्यप्यपातिनीऽङ्गंन मयुक्तं, तस्कार्यं तन्त्रिकोऽङ्गां
मसञ्चते । स्वस्याभावे हि परकीयस्युक्तिन्यते । असंनिहिते हि स्वसिम्न् याने देवदक्षो यद्भदयानमारोहिते । सोनिहिते हु स्ववानैनेव

<sup>9 11 80 11</sup> 

९ तत्—ग. मु. । २ अधिकरणं—ग. भु. । ३ तवयोगामित्येष विशेष.-क. । ४ कर्तव्या॥-ग. ।

हि बाति । तत्र दि तस्य यादश्चं स्वातन्त्र्येण गयनसुखं न तादश्चं पर याने । पुरोदाश्वानामपि दाश्चिक्षेः पत्रिपोदश्चं सादगुण्यं तादश्चंश्रद्वपसैने । न तत्र माइत्यो द्वसञ्चातयः शोसणादयत्र संस्कारा छप्रयन्ते । श्रद्व-ससे तेषावश्वाः । येऽपि सोमिकास्तैः पुरोदाशानामसंबन्धः ।

( श्वामित्रात्री पशुपरोजाशश्रपणाननुष्ठानाविकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्पादिनरस्य प्रयुक्तवात् ॥ १२ ॥ सि०

द्वरोडाच पन बिन्ता। किभेतस्य शाभिनेऽशी अवर्ण कर्तेव्या त्री शालामुखीय रावि । तत्र स पन न्यापः। रवरस्य अयुक्तस्वादिवि हैं। गार्थरस्य च रिवर्ष अवर्ण अनम् । स च अयुक्ती विवर्ते, शालामुखी-य प्योऽत उत्तर्व गार्थरस्यो भवतीति । तस्माचत्र अपर्ण कर्तेव्यस् ॥ १२॥

<sup>21 11 17 11</sup> 

(कीण्डपाधिनामयने पाजहितेऽग्नी मासाग्निहोत्रश्रपणानुष्ठानाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

## ि६ व श्रवणं चारिनहोत्रस्य शालामुखीये न स्यास्त्रा-जहितस्य विद्यमानत्वातः ॥ १३ ॥ सि०

कीण्डपायिनामयनेऽग्रिहीने चिन्त्यते । कि वदीयस्य द्रव्यस्य श्रा-कामस्वीये अवणमधना पाजिहन हाते । पाजिहन हति गाईपत्यस्य पर्वाचार्यसंद्रा । अत्रापि स एव स्थाय: । माहेपत्ये अपने अवस् । स प्रमायको विधते । अन्युक्ते च मसङ्गः स्यादिति । भ्रयांश्रात्र परि-हार: । चोटकेन शालामखीय: प्राप्यते । ज्योतिल्लोभे हि तस्य गाई-परयत्वं अतम् । तस चोदकपरम्परया कौण्डपाविनामयनमागृतम् । मामधेयेन तुमाजहिते अवणं माध्यते । चोदकाच नामधेयश्रव्ही बल बचरः । तस्माचत्र श्रवणं कर्नव्यमिति ॥ १३ ॥

( ज्योतिष्टोमे हविर्धानशकटभिन्नशकटान्तरे पशारोडाश्चादीनां हवि-र्निर्वापान्छ।नाधिकरणम् ॥ ७ ॥ )

## ि । हिवधीने निर्वेषणार्थं साधयेतां प्रयुक्तत्वात ॥ १४ ॥ पुरु

कते हविश्वीन श्रीन्यीपधगणकान्यैष्टिकानि क्याणि वर्तन्ते. यथा पञ्चपुरोडाबा, सवनीयाः पुरोडाबाः, सीम्पश्चरः। तेषु विवार्यते । कि तेषां निर्वापो हविर्वाने कर्तव्यः, अथवाऽनोन्तरमुपादेयमिति । कि प्राप्तव । इविधाने निर्धपणार्थं साथयेताम् , एकं वा । कुतः । शयकत्वात । शयक्तपरित । शक्रांनि च तेषां निर्वापं साधियतम् । अन्यस्योपादाने केवलमनर्थको ज्यापार औपश्चते । तस्मात्तयोरन्यतरेण निर्वापः कर्तव्यः 11 88 11

## असिद्धिर्वाऽन्यदेशत्वात्मधानवैगुण्यादवैगुण्ये प्रसङ्गः स्याता ॥ १५ ॥ सि०

असिद्धिर्वा हविर्धान।भ्यां निर्वापस्य ! न ताभ्यां साक्ष्यितव्यः । कतः । मधानवैशाण्यात । निर्वापस्य देशः, अपरेण गाईपर्वं प्रामीष-

<sup>18 11 88 11</sup> 

१ साध्यता-मु. । २ यान्योषध-ग. मु. । ३ आपवेत-क. । ४ साध्यतव्यम्-मु. । 363

यनोऽब्हिस्यकं भवति । तस्य दक्षिणचक्रपाकक्षानैसोऽधि निर्भेषतीति । यदि इविश्रीने निर्वापः कियते तथेशं तक्षीयेत । तथा मधानं सोय-कर्ण विगुणं भवेत् । इविश्रीनयोधेन्त्रवच निवसवच मवतैनं स्थापनं कृतं तत्सवंगनयेकं स्थात् । अय च पुनः क्रियेते, तथाऽप्याषृषिरञ्ज-ताऽबृष्ठीयेत । अवैगुण्ये च मधानस्य मधङ्गते युक्तः। यत्कारण्यः । मधानस्य यो धर्भस्तातेते यथाञ्चतपुष्ठीवन्तीति । परवशस्यात् । यदि यथाञ्जतेनास्य निर्माणे निर्माणे स्थानस्य स्वापं कार्यक्रोपो भवेत् , स्वं चा साधनं मयुद्धीत, न शक्तुयात्मधानकार्यं व्याहत्य स्वार्यं साध-

अय कस्ताद्धविर्धानदेशे निर्वागो न कियते । एवसपि तेषां कर्मणां वेगुण्यं अवेत् । अस्तु परतःत्रोपजीवीःयेतानि यथावस्थितं परतःत्रश्चयजीवितुमहेन्ति । यथा पाद्युक्तान् प्रयाजानन्यकाळातपि पश्चयुरोडाश्च प्रजीवति । उच्यते । युक्तं तत्र, कृतास्ते प्रयाजाः । न च कृतस्य क्रमानुग्रहार्व पुनःक्रिया न्याय्या । अयं पुनः करिष्यमाणो निर्वापः शक्यते कर्तुम् । स यदि सगुणः शक्यते कर्तुं, तथा सगुणः कर्तिन्यः । शक्यते वानोन्तरमुषादाय । तस्माच्य इविर्धानयोर्गिर्वापः ॥१५॥।

#### अनसां च दर्शनात् ॥ १६ ॥

अनोबहुत्वं च दृश्यते । अनासि प्रवर्तयन्तीति । तस्पादश्यनोन तस्यु-पादेयमिति ॥ १६ ॥

(सौमिकेन दीक्षाकाळीनमागरणेन प्राथणीयादिषु दाश्चिकनागरणस्य प्रसङ्काभावाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] तद्युक्तं च कालभेदात् ॥ १७ ॥ सि॰

सोभे दीक्षाकाळं राश्चिमाराणवाञ्चानं, यां प्रथमां दीक्षिनो रार्त्रि जागतिं तथा स्वभेन न्यावर्तत इति । दर्शपूर्णवासयोरपयोपनसध्येऽईन्ये-केषायाञ्चातम् । तत्थायणीयादिषु चोदकेन पाप्यते । तेषां तत्त्रवृधवन

#### 1 38 11 28

९ अनसोऽपाधि—ग. मु.। २ इतरे न यथा—ग. मु.। ३ उर्फ तत्र, प्राकृताः—ग.। ४ अइन्येवमाम्नातम्—मु.।

पातारीक्षाकाळेनैव जागरणेन मसङ्गास्कार्यसिद्धौ माक्षायाभिरसृव्यवे । तथुक्तं च दीक्षायुक्तं च जागरणं, नेवरेषु मसक्येत । कुवः । काक्येन्दात् । यदि वावयङ्गाङ्गानां रक्षणावायमादार्थे, ततो दीक्षाकाळेषु रिक्षतेषु नेतराणि रिक्षतानि भवन्तीति तद्वसणार्थे पायणीवादिषुवषसय-काळे भेदेन कर्तव्यम् । अधाष्यदृष्टार्थम् । तथाऽप्यैषवसयी रात्रिस्तस्य निभित्तम् । निभित्तमाक्षो नैभित्तिकं कर्तव्यम् । तस्याङ्गेदेन कर्तव्यम्॥१७॥ ( वस्त्रप्रसावेष्य दक्षिणवित्ररं प्रतिस्थात्रा पृथक्षमञ्जीवारणायिकरणम् ॥ ९ ॥ )

त्यु द्रांतणावहार प्रातपस्यात्रा प्रयक्तन्त्राचारणाविकरणम् ॥ ५ ॥

### ि ९ ] मन्त्राश्च संनिपातित्वात् ॥ १८ ॥

वरुणमधासेषु विहारपृथक्त्वे साति वे बन्त्राः संनिपाविनः, य-शाऽऽज्यग्रहणे भोसणेऽभिमर्शने । तेपां किं तन्त्रेण मयोगः, अवका भेदेनेति । तन्त्रावापिनन्तेषं, न मसङ्गन्धिन्तः । तत्र प्रयोगवन्तातुम-हाय तन्त्रभावे मासे, उच्यते । मन्त्रावाऽऽज्यग्रहणाद्यो भेदेन कर्त-च्याः । कुतः । संनिपातित्वात् । संनिपत्योपकारिण एते यम्पाद्या उप-स्थितं कर्माभिद्यति । पृथक्षेण्यन्त्रपुत्रतिक्यातातुष्रतिष्ठेते । तस्मा-त्युवक् मयोक्तन्याः । अपि च कर्षणानां मन्त्रान्तेन कर्मादिसंगतं वस्त्रात, मन्त्राणां करणाशैलान्यन्त्रान्तेन कर्मादिसंगित्यावः स्वास्त्रवेद्यः वस्त्रान्तियादिति । तथा सति येन कर्मणा संनिपतितो मन्त्रद्वर्योऽ-सावित्र गृक्षते विश्वेषः । तस्माद्य्याष्ट्रसिः ॥ १८ ॥

( सोमे दीक्षणीयादिषु दार्शिकामिसीमन्वनामावाधिकरणम् ॥१०॥ )

### [ ९० ] धारणार्थत्वात्सोमेऽग्न्यन्वाधामं न विद्यते ॥ ९९ ॥ सि०

सोमे दीक्षणीयादिन्नैष्टिकेषु कर्ममु चोदक्यान्तमस्यन्नाथानं कि कर्तव्यष्ट्रत नेति । कर्तन्यम् । एवं चोदकोऽन्नुग्रहीतो भाषेप्यति । एवं प्राप्ते, उच्पते । न कर्तन्यम् । क्रुतः । थारणार्थस्यात् । विहुर्वस्थान्नेर्या-रणार्थं तत् । सोमार्थेन च विहृतस्यँ तत्कृतस् । तेन पृतोऽश्रिः । न च

#### 1011 1211

१ कर्माणि—न्य. सु. । २ कारणानां सन्त्राः । तेन कर्मादि-य. सु. । ३ ( अ० १२ पा० ३ अ० १० सु० २५) । ४ विश्वतस्य-य. सु. ।

भृतस्य भारणकार्यमस्ति । नन्यस्त्रकं तत् । सत्ययेयस्त्रकम् । अपि तुत्तरक्रतम् । न चक्रतस्य सन्त्रार्थे पुनराष्ट्रतिरस्ति । तस्मास्य कर्षे-स्यक्षा ॥१९ ॥

( सोमे प्रायणीयादिषु दार्शिकवताननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११॥)

[ ११ ] तथा बतमुपेतत्वात् ॥ २० ॥ सि०

तभैव दाञ्चेपीर्भमासिकं त्रतं चोदकपासं तथैव न कियते, वधाऽ-क्रयम्बाभानम् । उपेतत्वात् । न द्वुपेनमनपदक्तं सच्छक्यमुपेतुम् । अया-प्तस्य हि प्रापणमुपगयनम् । तत्पाप्तस्य न ज्ञक्यम् ॥ २० ॥

विश्वतिषेधाच्य ॥ २३ ॥

अम्रे प्रतपते त्रतं चरिष्याभीति चरतो वचनं विमतिषिद्धं, वर्तमानस्य भविष्यदेवः ॥ २१ ॥

सत्यवदिति चेत् ॥ २२ ॥

अथ सत्यवत्कसमात्र भवति । यथा सत्यवचनं वर्त पुरुषवर्ष-स्वादजुवतेषानमपि दर्श्वपूर्णशस्योः पुनव्येयत इति । स्थितायां पति-क्रायां सत्रेण चोदयति ॥ २२ ॥

#### न संयोगप्रथकत्वात् ॥ २३ ॥

वैक्कन तुरुषम् । संयोगपृथकत्वात् । तत्र पुज्यसंयोगः कर्मसंयोन्
मध् । पुक्षारेमुवेतं कर्मार्थं पुज्यपेयः । निन्दशिव संयोगपृथक्त्वात्सोमार्थमुवेत्येष्टिकार्थं पुज्यपेयतः हति । नेह पुज्यप्रमन्नार्थः । यत्सोगार्थं तदेवतरत्र प्रसङ्गारकार्यं सार्वयति । जिन्दशिव तद्वतेत्र साध्यिष्यति । साध्येत् , पदि कर्मार्थता तस्य ब्रान्तः गेत् । सा त्विद्वतं ब्राप्यते । पेष्टि-कानां तु मक्तो ब्राता । तस्मारत्यम् (द्वयह्यान्धः । कर्मार्थस्यक्षानस्य तु प्रशेषनं मार्याक्षयविश्वेषस्तृतीरिक्याये व्यास्त्वातः ॥ २३ ॥

( सोमाक्केष्टिपश्चादिषु दार्शिकाम्यन्याधानमभक्कस्याऽऽतेपतमाधाना-

विकरणम् ॥ १२ ॥ )

[१२] ग्रहार्थं च पूर्वभिटेस्तदर्थत्वात् ॥ २४ ॥ सि ०

## १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ )

९ सस्यममन्त्रकमि तु-कः गः, गुः । ६ खचनं-कः । ३ प्रथक्तं-कः, । ४ तस्यामाता-गः सुः । ५ तस्यासस्यदृष्टान्तः किमयम् । भ्रानस्य-नः ।

पूर्वोक्तपान्यानां सौषिकं मसङ्गादेष्टिकेषु कार्य साययतीत्युः क्रम् । विद्दानीमासिन्वते । धारणार्थन् निक् क्रमः । न च तत्केवळं घारणार्थम् । कि तिहैं । धारणार्थे च, देवतापरिप्रहार्थं च । एवं हि दर्शपूर्णमासयोः श्रूपते, ममान्ते वर्वो विहवेष्मस्वित पूर्वमिन युद्धाति, देवता एव तत्पूर्वपूर्णहोताः वश्योपे चारणार्थं सौषिकेन भैसङ्गारिसध्वति । देवतापरिप्रहार्थं तहाश्येपीण-मासिक्षिष्टिकेषु कर्ममु कर्वव्यम् । आह । नेतद्युक्तम् । देवतापरिप्रहार्यं तहाश्येपीण-मासिक्षिष्टिकेषु कर्ममु कर्वव्यम् । आह । नेतद्युक्तम् । देवतापरिप्रहार्यं हिक्तपिप्रहार्यं हिक्तपिप्रहार्यं हिक्तपिप्रहार्यं त्रिक्तपिप्रहार्यं हिक्तपिप्रहार्यं हिक्तप्रवित्त । सोभेऽपि दीक्षणीयिष्टिदेवतापरिप्रहार्यो श्रूपते, आमाविष्णवमेकाद्यक्रपाळं निर्वेष्किष्टवमाणः । आग्निः मयमो देवतानां विष्णुः परमो यदाम्रविष्णव्यक्तिस्वकाराळं निर्वेषति देवता यज्ञं च तदुभयतः परिमृद्ध दीक्षत

नै देवतापरिम्महार्थमम्य्यन्वाधानं वस्तुनोऽन्मम्बतः । नापि शब्दतः । वस्तुनस्ताव-स्मरव्सेणाम्निधारणार्थनवगम्यते । 'ममान्ने वर्षो विह्वेन्वस्थिति पूर्वमाम परिमृद्धाति । देवता एव पूर्वेखुर्गृहीस्वा खोभूते वनते' इत्ययं शब्दो देवतापरिमहार्थस्वमवबोधयेत् । न चेहशेन शब्देन देवतापरिमहार्थस्व प्रतिपादियद्वं शाव्यते । अर्थवादस्वादस्य बाक्यस्य अन्वाधानभेवानेन स्तुपते । एवं चाहश्कस्यना न भविष्यति । मन्त्रोऽपि स्वसामर्थयनान्निमिद्धाति, नान्यर्थकावित् ।

थदप्युक्तं दीक्षणीयया देवतावरिग्रहः छत इति । एतद्दश्युक्तं । कथम् । दीक्षि-ध्यमाण इति शानचा कर्ताऽभिवायते । छ्टा भविष्यस्काछः । दीक्षाशब्देन मुण्डब-वयनादिसंस्कारो छक्ष्यते । तेन तद्धिष्यः संकत्यः । तस्यादीष्टशस्य संस्कारो विश्वी-धत आझावैष्णवः श्रुत्या । असी दीक्षां संपाद्यिद्यम् । तस्य विश्वीयमानस्य 'सर्वा-श्रैता देवताः परिगृह्णाते ' इत्यर्थवादोऽन्याझावैष्णत्रस्य स्तुत्यर्थः । न चेष्टशेन देवतापरिग्रहः शक्यो विश्वतुम् । देवतापरिग्रहार्थतायां च सत्यां पुरुवसंस्कारिकां देवतापरिग्रहार्थति वाववभेदः स्यात् । दिस्टुष्टकस्यना च ॥ २ ॥

९ प्रसङ्गादेतसि-ग. यु. । २ कपालं पुरोडार्थ-ग. यु. । १ अन्वाभानस्य देवतागरिमद्वा-सेवनभ्युरेत्यापि दोशणीयया प्रवृक्षः समितः । बह्यतीऽन्त्राधानस्य देवतागरिमद्वासेत्वं न क्रिकि-स्थानामिति पर्तमासेत्वः - व देवतेत्यादिना । ४ भ्रदण -पः यु. । ५ ईदशस्येति-भाविध्यादौ-क्षाकृतुद्ववस्थेत्यरे ।

## शेषवदिति चेत् ॥ २५ ॥

चच्चते, न सिध्यति । दीसणीया प्रधानार्था । सा प्रधानदेवताः ' परिम्रक्षे वर्तते । श्रेषास्तु---अङ्गाङ्गानाः देवताः, अपरिगृहीताः । तस्परिम्रहार्थे दार्शयौजेपासिकभैष्टिकेषु कर्तन्वस् ॥ २५ ॥

### न वैश्वदेवो हि॥ २६॥

न कर्तव्यव् । दीक्षेणीययेव असङ्ग्रादेववापेरिम्रहार्थः सेरस्पाति । मञ्ज प्रधानदेवतापरिम्रहार्था दीक्षणीयेरयुक्तम् । प्रधानदेवायो सरपङ्ग-देवता गृहाति।कवय् । वैत्यदेवो हि । अस्ति सोवे वैत्यदेवो ग्रॅहयजिः। तत्र सर्वदेवता इत्यन्ते । तत्वध्ये चाङ्गदेवता अपि । तस्याचाः परि-मृहीक्षाः । अनेन तत्परिम्रहार्थेनैष्टिकेनाग्र्यर्थवाषानेन नार्थः ॥ २६ ॥

#### स्याद्वा व्यवदेशात ॥ २७ ॥

### न गुणार्थत्वात् ॥ २८ ॥

कैतदेवम् । कस्मात् । गुणार्थन्यत् । नानेन व्यवदेशेन गणा विश्वे-देवः श्ववयः कर्लियतुम् । गुणार्थोऽयं व्यवदेशे वृहस्पतिपश्चेसार्थः । अग्न्यादयो वस्तादिभिः केवकैः समेनाः। वृहस्पतिस्तु सर्वेद्वे, तैबान्ये-श्वेति । यथा सेनापतिर्भृत्यवलेन सहागतः समाहर्ता निजेन बलेन ।

#### [ 34 | 1 38 | 1 30 |

९ दोक्षणीयैव--गु.। ९ परिमहार्वा--गु.। ३ महत्त्वद्वः--गु.। ४ अस्यत्वाधानार्थेव---६. ग. मु.। ५ विशेषादेवतायगः---इ.। ६ विश्वदेवैः--मु.। ७ विश्वदेव-ग, मु.।

राजा त सर्वेर्वकीस्तैधान्येधोते । अपि च वैश्वदेवो गणाः करूपः । सर्वे त देवा: अस्टातेवावग्रस्यन्ते । तथा च दीक्षणीययाऽक्रन्देवतापश्चित्रहोऽपि मसक्रवारिसध्यतीति न कर्तव्यं दार्श्वपीर्णवासिक्स्मैव्दिकेव्यस्यम्बाधाः नम् ॥ २८ ॥

( सोमाञ्जेष्टिपश्चादिव पश्नीसंनहनाननछानाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १२ ] संनहनं च वृत्तत्वात् ॥ २९ ॥ सि०

पत्न्याः संबद्दनं च दर्शपूर्णवासयोः समाम्बातम् । योक्त्रेण पत्नीं संबद्धकीति । तत्सोमाङ्गभूतेचेष्टिकेषु कर्मस चोदकेन मासुमापि न कर्तव्यम् । कृतः । इत्तत्वात् । दीक्षाकाळे सोपार्थं पत्न्वाः संबद्धं दर्वः योक्बेण परनी संनद्यति, येखलया दीक्षितं, विथनत्वाचेति, बदाक्ता-तम् । संनहनं च वाससो धारणार्थं सर्वार्थम् । सीमिकेनैवाऽऽकार्यापव-र्गात्मसङ्ग्न सिध्यवीति ॥ २९ ॥

( सोमाङ्गप्रायणीयादिषु सौमिकेन पयोमतेनाऽऽतिदेशिकस्याऽऽरण्या-शनस्य पसङ्गाविकरणम् ॥ १८ ॥ )

ि १४ ] अन्यविधानादारण्यभोजनं न स्याद्धभयं हि ब्रस्पर्थम् ॥ ३० ॥ सि०

दर्शपूर्णमासयोरारण्यभोजनमाम्नातम् । बदारण्यानश्चाति तेनाऽऽ-रण्यानयो इन्द्रियं बाऽऽरण्यम् . इन्द्रियमेबाऽऽत्मं घत्त इति । तत्नाय-णीवादिव चोदकेन माध्यते । मामुम्पि सन्न कर्वन्यस् । किं कार्वस्म । अन्यविधानात् । वैदर्भपूर्णमासयोरारण्यभोजनं तद्वष्टस्वर्धसः । सोमेऽ-प्येतदास्नातं, पयोवतं बाह्मणस्य, यवाग् राजन्यस्याऽऽमिम्ना केश्य-स्येति । तदापि दृष्टकार्यस्यादृष्टस्यर्थमेव । तयोः सौनिकं ऋषसं, श्रुत-स्वात्माधान्याचाववयं कार्यम् । तेनैवं च वृत्ती मसङ्गतिसद्धायामिवर-शिवर्तते ॥ ३०॥

( सोमाङ्केष्टिपश्वादिषु श्रेषमक्षानुष्ठानाश्रिकरणम् ॥ १५ ॥ )

ि १५ ] शेषप्रक्षास्तथेति चेन्नान्यार्थत्वात् ॥ ३१ ॥ सि॰

देशपूर्णमासयोः श्रेषमस् पेटादिः, सोबे चेष्टिकेषु कर्मसु चोदकमासः। सोऽपि सीपिकेन प्रतेनाऽऽरण्यवाधिवर्ततः इति चेत् । न । कस्मात् । न स हृदयर्थः । न सळं ष्टचये । संस्कारार्थोऽसी, उपयुक्तश्रेषत्वाद्वसाणां, द्वितीयानिर्देशाय, यजमानपञ्चमा ऋत्विन इटा मसयन्तीति । तस्मा-स्कर्वेच्यस् ॥ ३१ ॥

( सोमाइदीक्षणीयादिबनन्वाहार्यदक्षिणाया अननुष्ठानाधिकरणम् ॥ १६ ॥ )

[ १६ ] भृतत्वाच परिक्रयः ॥ ३२ ॥ सि०

दर्भपूर्णमासयोः परिकयोऽन्वाहार्थ आन्नातः, इह चोदकेन माप्तः सम्भ कर्तव्यः । कृतः । भृतत्वात् । भृतास्त ऋतिवणः सोमार्थेन परिक्र-येण, तस्य द्वादश्यस्य दाक्षणेति । एकदेशकालकर्तृत्वं चाङ्गमधानानाम् । सस्माचेरेबाङ्गानि कर्तव्यानि । अतो न पृथगङ्गानां परिक्रयः । तस्मा-दन्वाहार्यो निवर्तते ॥ २२ ॥

(सौमिकदाक्षणया शेषभक्षाणां प्रसङ्गामावाधिकरणम् ॥ १७ ॥)

[ ९७ ] शेषभक्षास्तथेति चेत् ॥ ६३ ॥ पू० अव शेषभक्षा अपि तथा निवर्तेरत् , यथा, अन्वाहार्य इति चेत् । परिक्रपार्थाञ्चल्कयोज्यते ॥ ३३ ॥

न कर्मसंयोगात्॥ ३४॥ सि॰

नैत निवर्षस्म । न क्षेत्रे पिक्रयार्थाः । अन्वाहार्येण कर्मार्थमान-तानां निर्देत्ते भूषिष्ठे कर्मण्येते विधीयन्ते । न चाळमानमनाव । तस्मा-क्षेते परिक्रयार्थाः, किंतु संस्कारार्थाः । अवस्तदर्यं कर्तन्याः ॥ ३४ ॥

( सोमाङ्गेष्टिपश्चादिषु दार्शिकहोतृवरणानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १८ ॥ )

[ १८ ] पवृत्तवरणात्मातितन्त्रं वरणं होतुः क्रियेत ॥ ३५ ॥ सि०

द्रभूर्णमासयोहाँतुर्वरणमाझातब् । अप्रिटेबी दैवया होता देवान् यसदिति । तबोदक्रेनैष्टिकेषु कर्ममु सोमाङ्गभूतेषु भाष्यते । अस्ति तु सोमेऽपि होतुर्वरणब् , अप्रिहोंता स मे होता होतस्त्वं मे होताऽसीति

<sup>48 11 38 11 38 11 38</sup> II

होतारं हुणीत इति । तत्र विचार्यते । विक्रमिष्टिकेषु कर्वसु दार्श्वपौर्णमार् सिकं होतुर्वरणं कर्तव्यस्त नेति । किं मान्तस् । कर्तव्यसिति । कस्मात् । वरणं तावदानस्यर्थम् । सीभिकंत च वरणेनाऽऽनतो होता । साङ्गस्य सोमस्य करणेन चाऽऽनतस्याऽऽनमनकार्यमस्ति । वस्माक कर्तव्यस् । एवं मासे, झूमः । भट्टचरणात्मतितन्त्रं वरणं होतुः क्रियेत । नैतदस्ति, सीभिकं वरणं मसङ्गादाश्चेरीर्णमासिकस्य कार्य साययिष्यतीति । भवृत्ते वरणात्मद्रचे कर्मण दार्श्वरीर्णमासिकं वरणं क्रियते । अवस्त-क्राऽऽनस्यर्थम् । किं तहिं । क्रीमात्रस् । न चेस्कियेत तेन गुणवैगुण्यं स्यात् । तस्मात्मतिकर्भ भेदेन कर्तव्यस् ॥ ३५ ॥

### ब्रह्माऽपीति चेत् ॥ ३६ ॥

इति चेत्परवासे प्रवृत्तचरणादोतुर्वरणं प्रतिकर्भ कर्वव्यमिति । श्रद्धाः प्रयुत्ते कर्मणि त्रियते प्रणीताप्रणयनकाळे । तस्याचस्यापि चरणं घर्ममात्रम् । अतस्तद्पि प्रतिकर्म कर्वव्यम् । चक्तव्यो वा चित्रेषः ॥ ३१ ॥

### न प्रागुनियमात्तदर्थं हि ॥ ३७ ॥

न ब्रह्मनर्गं कर्तव्यम् । किं कारगं, भाइनियमात्-प्राग्वरणादित्यर्थः। सत्यम्, भवृत्ते कर्मणं ब्रह्मणो वरणम् । माग्वरणाक् किंबिद्र-ह्मत्वमस्ति । वरणादुत्तरकालं ब्रह्मणः कर्म, तद्ये वरणं कर्मार्थव् । त-स्मास्त्र धर्ममात्रम् । किमर्थं तिहिं । आनत्यर्थमेव । सीमिकेन वरणेनाऽऽ-नतोऽसी । तस्माद्रक्षावरणं न कर्तव्यम् ॥ २७ ॥

## निर्दिष्टस्योति चेत् ॥ ३८ ॥

अयोच्येत । अस्त्यमायास्यायाभीप्यतस्येऽइति वेदिकर्भे निर्दिष्टं, पूर्वेश्वरभावास्यायां वेदिं करोतीति । तत्र वेदिंपरिग्रहमसयो असणा क्रियते । तेन अझाऽपि प्रहत्तवरण इति ॥ ३८ ॥

#### नाश्रुतित्वात् ॥ ३९ ॥

पूर्वेष्ट्रपावास्यायां वेदिकरणं क्षतं, न परिप्रहणत् । अक्षुतस्वात् । यथाकाळमेव वृत्ते ब्रह्मणि परिप्रहः करिष्यते, वरणस्य कर्मार्थत्वात् । न शाग् वेदिकरणार्व्वविद्यहः । उनापि ब्रह्मणा प्रसवो दातन्यः ।

<sup>39 11 38 11 30 11 36 11</sup> 

श्राह्म । अयं तक्षेत्यः परिहारः ६ द्रश्चेषुणेगासन्वरूणे हिष्यामिषासकार्युर्धः वेदिकरणमान्तारम् । अक्षावरणमपि पणीताभ्रणनकारे ।
सात् अक्षात्वववृत्येदेश्यवेत्वादानस्ययेत् । एवं विश्वतेऽसासास्यायां वेदिकरणं ययनेनोपदिष्टम् । तस्मिष्यप्रकृष्यमाणे परिष्ठहोऽस्यप्रकृष्टः मसक्षेत्रपि अक्षावरणयपि, प्रधानदेशकाल्यादगुणानसम् । एवं साति पौर्णः
मास्यां भ्रणयनकाले अक्षावरणम् । असावास्यायां पूर्वेषुः । उभयवश्ववृत्ये
अक्षात्वे । तस्याद्वयुवारऽऽनस्यर्थम् । अतो न स्रविक्षे अक्षावरणं क्रवेविश्व । सीपिकैनैव वर्णेनाऽऽनस्यर्थम् । अतो न स्रविक्षे अक्षावरणं क्रवे-

### होतुस्तथेति चेत् ॥ ४० ॥

इति चेत्पस्यसि, यथापे मन्ते कर्माण अक्षणो घरणं, न च वर-णारमाक् किंविद्वसाणः कर्मास्ति । तस्यास्त्र मन्त्रवरणो अक्षीते । होतुस्तया । होतुरिप माग्वरणात्र किंविस्कर्मोस्ति । तस्यापि वरणं न वर्मेपात्रम् ॥ ४० ॥

### न कर्मसंयोगात् ॥ ४१ ॥

अस्ति होतुः माग्वरणात्सामिधेनीकर्मणा संयोगः, अष्टैतः साधि-धनीरन्वाहेति । कस्पाद्धोतृवरणमष्टार्धम् । तद्दीष्टेकेषु कर्पमु दक्षिणीः यादिषु कर्वेच्यम् । त्रद्धावरणं तु दृष्टार्थम् । तत्सीमिकेनेव कृतत्वाह्म कर्तेव्वमिति ॥ ४१ ॥

> ( आर्तिच्याबर्हिःश्रीक्षणादेरुपसदशीषोभीययोः पसङ्गाधिः वरणम् ॥ १९ ॥ )

## [१९] यज्ञोत्पत्त्युपदेशे निष्ठितकर्म प्रयोगन्नेदात्य-तितन्त्रं क्रियेत ॥ ४२ ॥ ५०

सोपे श्रूयते, यदातिष्यायां बर्हिस्तदुपसदां तद्वाचोपीयस्यति । तत्र पश्चिष्ठितस्य बर्हियो लूनस्य क्रियते, यथा प्रोक्षणमग्राणाग्रुपपावनं मुखानायबसेचनं, विस्त्रपातिष्यादिष्योगभेदेन कर्तव्यम्, अथवा यदाविष्यायां कृतं तदेवेतस्त्र प्रसच्यते । किं प्राप्तम् । बज्जोत्वस्युपदेगे- आतिष्योत्परयुपदेश एकस्मित्र, यदाविध्वायां बहिस्तदपसदाविति. यश्चित्रितक्रभे क्रियेत, तत्प्रयोगभेटाद्भिष्म । भिष्मप्रयोगाण्येतान्याति-ध्यादीनि कमीण । तेषु गुग्रते विशेषः । यद्यस्य प्रयोगे प्रोक्षणादि कतं वत्तदर्थमिति । वस्मादन्यार्थमावर्तियवव्यमिति । एवं श्रविकर्या-भ्वासः । न चात्र प्रसङ्घे युज्यते । न ह्याविध्वायास्तन्त्रप्रध्वपतिता जयस्य अग्रहेवोशीको वा ॥ प्र२ ॥

#### न वा कतत्वाचद्वपदेशो हि ॥ ४३ ॥ सि ०

न या मोश्रणादि कर्तव्यम् । कुतः । कुत्रत्यात् । कुतं तदातिध्यायां बहिंगः। तेन संस्कृतं तदबहिंा, पनः क्रियायां हेत्रनीस्ति। नन क्रमीबीः संस्काराः । तच्च कर्भ भिक्रम् । अतो यस्मिक्रेव कर्भणि क्रियन्ते तहसी भवन्ति । उत्त्वते । कर्णार्थी अप्येते सैन्तो नाऽद्वक्तन्तपाछिकातः त्कर्मण संबध्यन्ते । कि तर्हि । वर्डिट्रिशेण । यदीयं वर्डिट्र तेन संबध्यते । साधारणं चेदमातिध्यादीनां वहिः । कथं ज्ञायते । तहपदेश्वो हिं। यदातिध्यायां वर्डिरित्यनेन वाक्येन तेषां वर्डिवः साधारण्यमुच्यते । न धर्मातिदेश: । न कि निरिष्टकोपदेश इत्युक्तम् , अपि बोत्पत्तिसंयोगा-त्तवर्थसंबन्धोऽविशिष्ठानां प्रयोगैकत्वहेता स्यादिति । एवं चेटाविध्याः कामवि क्रियमाणाः संस्काराः सर्वार्था एव भवान्त । तस्त्रास प्रतीन-कर्म कर्त्रच्या इति ॥ ४३ ॥

> ( अभिष्यानहिंवो दशीबोसीयार्थं स्तरणकाले स्तरणमन्त्रावस्य -धिकरणम २०॥)

# ि २० ] देशपृथक्त्वान्मन्त्रोऽध्यावर्तते ॥ ४४ ॥ सि०

त्रीव स्तरणमन्त्रश्चिन्त्यते । किमग्रीवोमीये भेदेन कर्तव्यः, अथ-वाऽऽतिध्यायां भयक्तः स एव असञ्चत इति । साधारणे वहिंवि प्रयोगात्पर्वोक्तिन न्यायेन प्रसङ्कः प्राप्ते, उच्यते, मन्त्रोऽप्रयोवर्तते. मेदेन कर्तेच्य हाते । क्रतः । देशप्रथमत्वातः । प्रथमेती देशी. उत्तरः बेटिसमीपं प्रागवंश्वय । देशभेदात्स्तरणमावर्तेत । स्तरणाङ्कः च मन्त्रः,

<sup>83 11 88 11</sup> 

१ सन्तानास्कन्दपातिका यात्कर्मण-ग. मु: । १ ( अ०४ पा॰ १ अ० १४ सू॰ १० )। ३ व्यावर्तते--ग. स. ।

कणांत्रदसं त्या स्तृणामीति । स्तरणावृत्ती मन्त्रस्याऽद्वंतिन्यांच्या । प्रधानतन्त्रस्याद्युंणानाम् । अपि च स्तरणं देशसंस्कारकम् । वेनाऽऽ-विध्यायां मार्यक्षदेश्वः संस्कृतो नोत्तरवेदिदेशः । तत्र यदि मन्त्रो न प्रयुक्तिस्यायाः । तत्र यदि मन्त्रो न प्रयुक्तिस्य संस्कारः स्यात् । तस्यादावृत्तिः स्वरण-

( आतिष्टवानहिंद्वसीवोभीयदेश्चे स्तरणार्थं संनद्धाऽऽहियमाणे संनहनाहर-णमन्त्रयोरनावस्यधिकरणम् ॥ २१ ॥ )

# [ २१ ] संनहनहरणे तथेति चेत् ॥ ४५ ॥ पू०

स्वभीषोभी एव देशान्तरं नीयमानस्य वहिंषः संनहनहरणः मन्त्री वयोक्तस्यो नेति चिन्त्यते । तत्राऽऽह । संनहनहरणमन्त्री तथा, यथा, स्तरणमन्त्रा। भेदेन प्रयोक्तस्याबित्यर्थः। कुनः। उक्तो न्यायः। संनहनहरणमन्त्री कर्षाङ्को । ते च कर्षणी आवर्षते । अतो मन्त्रयोसा-ह्यस्तिर्याटया । तस्माङ्गेदः ॥ ४५ ॥

### नान्यार्थत्वात् ॥ ४६ ॥ सि०

नैतलुक्तम् । कृतः । अन्यार्थस्वात् । ल्नस्य बहिंबो ये संनहन-इरणे ते उपादानार्थे । तंत्र हि मन्त्रो स्वीकियमाणस्विवोपवर्णनाक्वा, पूषा ते प्रस्थि प्रध्नात्, वृहस्पतेर्मुक्तां हराभीति । इसे पुनः स्वीकृतस्य देशान्तरमापणार्थे, अन्यार्थस्वादमाकृतकार्थे न मन्त्रं गृह्णीतः । यथा तत्रैवाउऽतिथ्यायां यदा गार्हपत्यदेशादाहबनीयदेशं प्रोह्णाय बहिनीं-यते न तदाऽऽहरणपन्त्रः अयुज्यते । एवािहापि ॥ ४६ ॥

इति श्रीश्वरस्वामिनः कृतौ भीयासाभाष्ये द्वादशाध्यायस्य भयमः पादः ॥

#### 88 11 84 11 84 11 ]

इति भीभद्रकृमारिङ्विराचितायां मीमांसाभाष्यव्याह्यायां दुप्टीकायां द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः।

९ व्याष्ट्रसिः— ग. सु । २ मुणानासपि च—ग. सु । ३ तथा हिस्सीके- ग. सु. । ४ प्रोक्ष्य−ग. सु. ।

#### अय द्वादश्वाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।

( गार्हपत्याद्यग्निष्ठ छोकिककर्मानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

ि १ ने विहारो लौकिकानामर्थं साधयेत्प्रभुत्वात् ॥ १ ॥ पु०

विद्वार हात गाईपत्यादिराग्रिखेनोच्यने, विद्दरणात । स छौकि-कानां कर्मणां पार्वणस्थालीपाकादीनामः, अन्येषां चाम्रिसाध्यानां पचनदहनपकाश्चनादीनानर्थे साध्येत-निर्हिति क्रयीत. शमुत्वात । प्रभवति ब्राहतिनक्षेपणे पाकादौ च। संयुक्तं चन केनचित्त्रयोजने-नाग्निद्रव्यमुत्पनं, वसन्तेऽमीनादधीतेति । तत्सामध्यीयत्र वत्रोपयुज्यते तम तमोपयोज्यम् । एवं तस्योत्पत्तिरर्थवती भवति ॥ १ ॥

मांसपाकपातिषेधश्च तद्वत् ॥ २ ॥

मांसपाकमतिषेथो भवति तद्वतः। यद्वन्न्यायोऽपदिष्टः। मांसं म पचेयुस्तस्मिन्नमी, यत्पचेयुः ऋष्यादं कुर्युरिति । लैक्किके हि पाके मासप्रसङ्को न वैदिके, ग्रामित्रे मासपाकः ॥ २ ॥

निर्देशाद्वा वैदिकानां स्यात् ॥ ३ ॥ सि०

वैदिकानां वा कर्मणां विद्वारोऽर्थ साध्येत. न छौकिकानाम । कतः । निर्देशात । निर्दिश्यते गाईपत्यादीनां कार्यम, यदाहबनीये जहाति. तेन सोऽस्याभीष्टः भीतो भवतीत्थेनपादिभिनीनयैः । याऽसावत्पना कार्याका उसा सैतेर्वचनैनिवर्तिता । अत एवम्थेवेषामस्पत्तिः । तस्माक छौकिकेष प्रसच्येरन । भवेत्पाकादीनावर्थ परिहारी न स्थालीपाकादीना-म । तेषायप्याहवनीय एव होयः प्राप्नोति । नेष दोषः । यदाहबनीये जहोतीवि नियमार्थ एष बादः। अन्तरेणापि हि बचनपाहवनीये होबोऽन्यत्र च प्राप्तः । तदेतक्षियमञ्चासनं, यत्रानियममसङ्कन्तद्विषयो विश्वायते । वैदिकेषु चानियममाङ्ग आगतः । आयतनस्यानिर्दिष्ट-

किमाहवनीयादिभिर्वश्च च्छक्यं कर्षे तत्कर्तव्यं, उत यदेव निर्दिष्टं तदेव कर्तन्यम । सम्र लिक्केन प्रमाणेन यशस्त्रक्रम्यते तत्तत्कर्तन्यं, वैदिकं लीकिकं बाडग्रिमाध्यम् । 111111111

एवं प्राष्ठे, आह--आहवनीयादय उत्पन्नाः साकाळला वाक्येनैव निराकाळली क्रियन्ते । 'पदाहवनीये जुद्धति ' 'गाईपत्ये हवींपि अपयति ' 'दक्षिणाञ्चाव-

स्वात् । क्रीकिकानां तु निर्दिष्टवायननम् , औवासनोऽग्निः । तस्वास तान्याद्ववनीये प्रसम्बेरन् ॥ ३ ॥

#### सति चौपासनस्य दर्शनात ॥ ४ ॥

सित च विदार औपासनोऽप्रिष्टेडपने, या कामयेन राष्ट्रवस्य शक्तमें स्थादित, तस्योपासने भेतिहितपाछभ्य जुद्दुयादिति। राजसूर्ये श्रमुखे कर्षण्येतद्रचनम् । तस्यिश्च काले विदारोऽस्ति। यदि च वेतेव क्रीसिकानां कार्य साध्येत्, सत्यां तस्यां नौपासनाः कार्याभावा-स्सम्बा ॥ ४॥

#### अभावदर्शनाच्च ॥ ५ ॥

मांसपाकस्य च नैहाश्किऽमानभावं दर्शयति । मांसीयन्ति ह वा एत-स्मानुद्वतोऽमयो धजभानस्य, ते यजमानमेव ध्यायन्ति, यजमानं संक-स्वबन्ति, प्रचनित ह वाउन्येग्वमिषु स्था मांसम्, अयेतेषां नातोऽन्या मांसाम्ना विद्यते, इस्यन्यत्र पद्यवन्यान्मांसस्यर्धनमेव नैहास्काणामभीनां परिहराति । बस्मान्यि न लोकिकेषु विहासमञ्जः ॥ ५ ॥

मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्यादाहुतिसंयोगात् ॥ ६ ॥

ष्णु, भौसपाकविषेत्रश्च नद्दिति । तद्दिःहतविषेत्रः स्यात् । आह-वःतेवे वरावाः अवणं विहितम् । तस्यायं भिविषमः । कस्यात् । प्राप्त-स्वात्, आहुतिसंयोगाच । तस्मिन्नयो न मांसं पचित, यस्मिन्नाहुनी-र्श्वहोति, इत्याहुतिसंयोगेन वाक्यश्चेत्रश्चेत्रयते । आह्वनीये चाऽऽहुतयो हृवन्ते । तस्माद्वपश्चपणस्वायं मिन्निका ॥ ६ ॥

बाक्यशेषे। वा दक्षिणेऽस्मिन्नारभ्य विधानस्य ॥ ७ ॥

अथबाडवमन्यः परिहारः। दक्षिणेऽमी पत्न्या त्रतस्य अपणमान्नातम्। यदाऽऽमयदोषान्मासं जतकार्य जपादीयते तदा तत्त्र दक्षिणामी अपयितः

न्याहार्षं पचति ' इति । नँ च छोक्किन्छ शक्या विवातुम्। ते ।हि सहैवाऽऽवारेणी-स्वयन्ते होमादयः । यथा पदहोमः ॥ ३ ॥ [ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

१ प्रतिहृतसम्या छहु—गः धुः २ मांसस्यासन्यम् —गः धुः । ३ दक्षिणस्मित्रनारम् — इ. स. धुः । ४ प्रत्यक्षवाययेनेव निराकाह्शीकृतेष्वाहृतगीयात्यु लिङ्कोवेन्द्रया विनियोगासंभवेडी बाबयेनेव लेकिकसायारण्येन विनियोगो भवस्विति शङ्कां परिङ्गरति—न वेति ।

व्यक्तित तस्य दक्षिणायी व्रतश्रपणवाक्यस्थार्थ क्षेत्रः, अञ्चन्द बीसा-विति । या सर्वती देशमतीति योऽसी दक्षिणामी होपस्तमेतन्त्र-यते । स्ट्राइसियाक्क्वियायं विज्ञायते ॥ ७ ॥

( सवनीयपशी पशपुराहाशकर्तव्यत्वाधिकरणम् ॥ २ ॥ )

[२] सवनीये छिद्रापिधानार्थत्वात्पशुपूरोडाशो

-न स्यादन्येषामेवमर्थत्वात् ॥ ८ ॥ पू०

सवनीये पश्ची प्ररोहाको न स्थात । न कर्तव्यः । कतः । छिद्रा-पिधानार्थत्वात । पश्चोदिछद्रापिधानार्थः स एवं श्रुवंते, सुविरी वा ए-तर्हि पञ्चः, यहि वपामुत्लिद्ति, यद्वीहिमयः पुरोदाक्को भवत्यपिकाना-पास्तिपायति । अन्वेषां चैवमर्थत्वात् । तन्त्रिद्धापिधानमन्वेरेष क्रिः यते, सबनीयैः प्रशेटाधैः । तत्रापि अयते, अनुसबनं सबनीयाः प्रशे-हाशा निरुप्यन्तेऽपिहित्या अच्छिदताया इति । अतः कतार्थस्यास्पद्धा-प्रशेदाशो निवर्तते ॥ ८ ॥

किया वा देवतार्थत्वात ॥ ९ ॥ सि॰

कर्तन्यो वा पशुपरोडाबः । कता । देवतार्थत्वात् । देवतासंस्का-रार्थोऽविमत्येतदुक्तम् , अवि वा शेषभूवत्वासंस्कारः मसीयेव स्वाहा-कारबदक्कानामर्थसंयोगादिति । न च पुरोदाबिक्वद्राविकाबार्थः, प्रत्यक्षविरोधातः। अर्थवादमात्रं ततः । पुरोडाञ्चविधानार्थं बाद्यात्रसः। सबनीयेष्वरवेवयेवार्थवादमात्रम् । तस्माचोदकपाप्त्या कार्यः प्रशे-11 9 11 11913

लिक्दर्शनाच ॥ १०॥

वपया पाठःसवने चरन्ति, पुरोडाग्रेन माध्यंदिने सवने, अक्केक्तु-र्शीयसवन इति । तन्त्रविषक्षपरे बाक्ये प्रोडाशं दर्शवाते । तस्मादाप कार्यः ॥ १०॥

( सवनीयपुरोडाशेष हविष्कृदाह्वानाभावाधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

[३] इंविष्टत्सवनीयेषु न स्यात्मकृतौ यदि सर्वार्था पशुं प्रत्याहृता सा कुर्याद्वियमानत्वातु ॥ ५३ ॥ सि॰

<sup>0 11 6 11 6 11 60 11</sup> 

सवनीयेषु पुरोदायेषु दविष्ठदाह्वानं न कर्तव्यस् । इतः । पर्यु प्रत्याद्ताऽसौ । पशुपध्यपतिताय सवनीयाः । तेषु सैव विद्यमानत्वा-त्वसङ्गादुपयोस्पते । नार्थः पुनराह्वानेन । नतु नैव पद्योद्देविष्कृदस्ति, औषधार्था, अवदननार्था वा । यथा पत्नी तुरुववस्त्र्यत इति संकर्षे वस्पति । मकुवो यदि सर्वार्था, आज्योवस्रांनाय्यार्थत्येवं इत्वा वि-न्यते । इत्वाविन्तेयस् ॥ ११ ॥

> ( तार्तीयसयीनकपुरांडाशाविषु भेदेन हविष्कृताह्वानाभाषा-षिकरणम् ॥ ॥ ॥)

[४] पशौ तु संरक्टते विधानाचार्तीयसवनिकेषु स्यात्सीम्याश्चिनयोश्चायवृक्तार्थत्वात् ॥ १२॥पू०

तार्तीयसविकेषु पुरोडाकेषु तु सौम्याध्वितयोश्च भेदेन इति-ष्कुत्स्यात् । कुतः । पश्ची संस्कृते विधानात् । पश्चे पश्चावेते विधी-षन्ते । तथिन् काले पाशुकी इविष्कुत्कृतार्थस्वादपहुँचता । तस्माद-म्याऽऽक्कानच्या ॥ १२ ॥

योगाद्वा यज्ञाय तद्विमोके विसर्गः स्यात ॥१३॥ सि०

न बाडन्पाऽऽक्कातच्या । सैव कुथोद्वियमानस्वात् । नतु कुवार्ष-त्वादपञ्चकाऽसौ । नापद्वज्यते । कुदाः । योगायज्ञाय । यज्ञावासौ पञ्चवन्याय, युक्काऽऽदावेव । न केवळं सा यज्ञाङ्गानि सवीणि साध-यितुष् । कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्तीत्येवमादिना धन्त्रेण यज्ञार्थे युक्ता । तस्या यज्ञविभोके विसमों न्याय्यः । यस्कारणस् । कस्या-चिदापदि युनस्तया कदाचित्कार्थं भवेत् । तस्यान्न भेदेनाऽऽङ्का-तन्या ॥ १३ ॥

( निशियज्ञेऽमावास्यातन्त्रस्य प्रसङ्घाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] निशियज्ञे पाळतस्यापवृत्तिः स्यात्प्रस्यक्ष-शिष्टत्वात् ॥ १४ ॥ ए०

इदं श्रयते. अप्रये रहाक्रे : हाकपाळं निर्वपत्, यो रहा भगे विभी-थादिति। पुनरपि तत्रैन, अमानास्यायां निश्चि यजेतेति । तस्मिन् - किममाबास्थातंन्त्रं मसज्यते, उत नेति विन्नायां, पक्षः परिमुखते, निश्चियते पाकतस्यापनात्तिशित । अस्मिश्चित्रियते पाकतस्य-अमा-बास्यातन्त्रस्य, अपवृत्तिः-न मसज्यते । कतः । मत्यक्षश्चिष्टत्वात । भत्यक्षशिष्ठेयमिष्ठिः । अग्रये रक्षोद्रेड्णकपालं निर्वपेतः यो रक्षोभ्यो विभीयादिति । कियतः । तत एवं विज्ञायते । स्वतन्त्रेयमस्पन्नाः, न कस्यचित्कर्षणस्तन्त्रमध्ये, यथा पशुपुरोक्षाशः, अग्नीवोमीयस्य वपया प्रचर्याग्नीवोमीयं पशुपुरोदाञ्चमेकादशकपाळं निर्वपतीति। यथा च वेष्णवो वैश्वदेवस्य, यदधोऽवस्योत, यच्च रूपय आक्ष्मित्योत, तद्विष्णव उक् क्रमायादचेदिति । नत्, अमावास्यायाःमिति, आमावास्यस्य कर्मणी मध्ये श्रता । नामाबास्याज्ञब्दः कर्मवचनः । कि विहे । कालवचनः । काले श्रतिः, कर्मणि लक्षणा । श्रतिश्र लक्षणातो न्याय्या । न चेत्कः स्यचित्कर्मणो मध्ये श्रयते. कस्य तन्त्रं ग्रहीव्यते । तस्मात्स्य-तस्या ॥ १२ ॥

### कालवाक्यभेदाच्च तन्त्रभेदः स्यात ॥ १५ ॥

कालभेटाटाक्यभेटाच्च । कालभेटस्ताबटमाबास्यायां राश्री निश्चि-चद्वः । प्रतिप्यहन्यामावास्यम् । काकभेदेन वैगुण्यासामावास्यातन्त्रं निश्चिण्डस्थोपकर्तमहीते । कथं तर्हि पाशुकाः प्रयाजास्त्रिष्ठति पश्ची क्रियमाणाः सन्तस्तस्य प्रशेडाशस्योपकुर्वन्ति । उक्तस्तत्र न्यायः । न कतस्य गुणानग्रहार्थमात्रचित्रस्तीति . इह पुनर् इतमामाबास्यम् । तस्मा-दवैगुण्याय स्वतन्त्रं कर्तव्यम । वावयभेटाच्च । भिन्नदेशे चैते बाक्ये. अमावास्यायां यजेत. अमावास्यायां निश्चि यजेतेति । एकं दर्भपूर्ण-मासमकरणे । एकं काम्यास्विष्टित । किमतः । यदि समानदेशे स्वातां ततः. अमावास्थायां यजेतेति, योऽसावामावास्ये कर्मणि काळ उपा-त्तस्त्राहितकोव च निशियज्ञश्रोदित इति गम्येत । तत्रापावस्यातःत्रबध्य

ष्व विहितंः स्यात् । अथ पुनर्रेखभेदे सति यथा, अमावास्वायां वजे-त्रेस्बुपाचः काळ जयादेयरवेन चोघते, प्वमिद्वापि । न च तुत्यकास्तरवे मसङ्को भवति । यथा वैकृत्य दृष्टयो दर्श्वपूर्णमासास्यां तुरुयकास्त्रा अपि सरयो न दर्श्वपीर्णमासिकं तन्त्रश्चपत्रीवन्ति । तस्याचन्य-भेदः ॥ १५ ॥

### वेयुद्धननवतं विभितिषेधात्तदेव स्यात्॥ १६ ॥

किमेष एचोत्सर्गः सर्वे तन्त्रं भिक्षम् । न सन्तः । वेद्युद्धननं वर्ते च स्पाचदेव, यक्ष्वर्थे वेदेरुद्धननं कृतम् । तेनोद्धनायाः पुनकद्धनने नेहें किचित्कार्यमस्ति । केवळं कृतदूषणं अवेत् । वर्ते चोपेतमनुत्सृष्टं पुनक्षेतुमशक्षम् । उपेयमानं च पिष्टपेषणवर्शकवित्करं स्यात् । तस्मादेतदुभयमापि तदेव मसज्यते ॥ १६ ॥

तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्तन्त्रा सवनीयवत् ॥ ३७ ॥ सि॰

सस्यन्त्रा वा निश्चीष्टिः स्पात् । आपावास्यातन्त्र्यम् , न स्वतन्त्रा । कुदः । तन्त्रमध्ये विधानात् । आपावास्यातन्त्रमध्य इयं विद्विता,
स्वभावस्यायां निश्चि निवेदिति । नतु काळवचनोऽपावास्याशन्त्रो न
कर्मवचन इत्युक्तस् । सत्यं, काळवचनः । स तु काळस्तन्त्रमध्ये । तत्र
विश्वीयमाना तन्त्रवर्थ विदिता भवति, सवनीपवत् । तथ्या सवनीयाः
युरोदाशा न वावत्यशुक्रवीदिश्य विशीयन्ते । अय च पशुतन्त्रमध्ये
विदिता भवन्ति । यस्मिन्ध्याने विदितास्तरस्थानं पशुतन्त्रमध्य इति ।
इयमपि तन्त्रमध्ये पतिर्गे चेत्सवनीयवदेव न स्वतन्त्रा भवितुमइति ॥ १७ ॥

## वैगुण्यादिध्माबाईर्न साधयेदग्न्यन्त्राधान च यदि देवतार्थम् ॥ १८॥

अत्राऽऽइ। किमेव एवोत्सर्गः । सर्वपर्यावान्त्रं निश्चीष्ट्रचर्ये सावचतीति । न खळु । इध्यावहिने साधयेत् । कुतः । वैगुण्यात् ।

#### रेप ॥ १६ ॥ १७ ॥

९ विहिता—क.। २ सर्वतन्त्रं—ग. मु.। ३ नहि— ग. मु.। ४ विधीयमानत्वात्— मु.। ५ पतिता। सव—ग.। ६ आभावाद्यं तन्त्रं–क.।

हम्बी अप्रिस्तिनित्यनार्थः । सः मैतियबाह्न तो अवास्यायां निश्चि वर्षवान-स्य निश्चियक्षस्याप्तिसिन्यनं न साययेत् । वर्षिरिषे वेदिस्तरणार्थम् । ते यदि प्रसञ्याता विगुणो निशिषकः स्पात् । वस्याद्धिते ते कर्त्तेच्ये । अन्ययन्यायानं च यदि देवतार्थव् । यदि देवतार्था प्रसम्बन्धन-न्यायानं, तदिषे भेदेन कर्तव्यम् । प्राकृतेना न्यन्यायानेना मास्यादेवता परिष्ट्रिताः । न च रक्षोद्रोअधिः । तस्यदिक्षद्वार्थनप्यक्षियारणार्थे, ततः प्राकृतेनेच पारितस्वादमेनं किन्यम् । देवतापरिक्रहार्थता बावस्थेषे श्रूयते, मनाग्ने वर्षो विदेवेष्वस्थिति पूर्वमित्रं परिष्ठहाति । देवता प्रव तस्युवेद्यः परिगृहीताः । स्वोभुते यजत इति ॥ १८ ॥

( दर्शपूर्णमासिकिङतिषु सौर्यादिष्यन्वारम्भणीयानुष्ठानाधिकरणम् ॥ १ ॥ ) अत्राऽऽशङते—

[६] आरम्सणीया विक्रती न स्वात्मक्रतिकालमध्यत्वा-त्कृता पुनस्तदर्थेन ॥ १९ ॥ पू०

वैकृतेषु कर्मसु दार्श्वपौर्णपासिकारम्पणीया कर्तन्या, उत नेति विचारे न कर्तन्येरपुच्यते। किं कारणम् । मकृतिकालमध्यस्वात् । मकृतेः न्दर्भ-पूर्णमासयोः, काळः, यावज्जीवं दर्श्वपूर्णमासयोः, काळः, यावज्जीवं दर्श्वपूर्णमासभ्यां यजेतेति । वन्यभ्ये वैकृतानि कर्माण पतन्ति । कृता पुनस्तदर्भेन । कृतस्य यावज्जीवि-कस्य मयोगस्यार्थेनाऽऽदी कृताऽऽरम्मणीयः, सकृद्वाऽऽरम्बसंबोगाः देकः युनरारम्मो यावज्जीवययोगादित्युक्तम् । एवं सैव तेवां प्रसङ्गानकार्यं साथिष्यपीति । तस्मान्ना तेषु भेदः स्यात् ॥ १९ ॥

स्याद्वा कालस्याशेषभूतत्वात् ॥ २० ॥ सि ०

स्याद्वा विकृतिष्वारम्भणीया । कृतः । चोदकेन प्राप्यत इति । मतु मकृतिकालमध्यपातात्मसण्यत रत्युक्तम् । न यावण्यीकालः प्रकृतेः वेषमृतः । कर्तृपर्गोऽनावित्युक्तं, कर्तृवर्गे भ्रुतिसंयोगादीति । योऽसी कर्तृथर्मो नियमः, तस्पायं कालः । प्रकृतेस्तु दर्शस

#### १८ ॥ १९ ॥

१ इस्मी नासामिञ्च्यः । २ प्रतिपद्याङ्काः। आसाञ्चकः गः ग्रु. । ३ ( इन० ५ पा० १ इन १० सू० १५) । ४ ( अन० २ पा० ४ अ५० १ सू० २ ) ।

पूर्णमासम् कालः। तस्मान्त दर्शपूर्णमासमयोगस्य तन्त्रमध्ये पैतिता विक्व-तयः । अतो न तास्वारम्भणीया पसच्यते । अन्यथा कृत्वा दौष चक्कोऽन्यया परिहारः । दार्शपूर्णमासिको यावज्ञीवकाल इति कृत्या दोष उक्कः। नैयमिक इति परिहारः । पसान्तरेरापे परिहारा भवन्ति ॥ २०॥

### आरम्भविभागाच्च ॥ २१ ॥

विभक्तः मक्कतिविकृत्योरारम्भः। यदा मक्कतेरारम्भस्तरा विक्वतिरतु-रक्षेत्र । सा हि कामेन निमित्तेन वा चोद्यते । अतस्त्रस्याः मक्कत्यार-म्मे नाऽऽरम्भः । आरम्भमेदाच तिक्षमिचाया आरम्भणीयाया भेदः स्यात । वर्तमात्स्यादिकतिष्यारम्भणीया ॥ २१ ॥

> ( सहानुष्टीयमानेषु प्रधानेषु धर्मविरोधे भूयसां स्वधमीनुष्ठानाविः करणम् ॥ ७ ॥ )

[७] विषतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्थात्सधर्म-त्वम् ॥ २२ ॥ सि०

पश्चदश्वरावेऽप्रिष्टुदेकाहः मथमगदः। ततो ज्योतिगौँराष्ट्रस्ति ज्यहः। प्रितिश्वहान्येकादश्वाहानि द्वादशह्मकृतीनि । तत्र अभैनिविविवे सत्ये-कादश्वानामङ्कापिष्टुत्वश्च विचार्यते । किमेषु द्वादशहिको धर्मः कर्तव्य खताश्चित् तति । तत्र सर्वेत्वय क्वाश्चित् तति । तत्र सर्वेत्वय क्रियोत्ति । नेत्र सिद्धनेतत्, ने वा कत्विधियानादिषकानायश्चद्र-द्विति । तथा सिद्धं न्यायान्वरेणाऽऽसिय्वते । अथवा नाम्नामेव मिश्रविन्वा ।

विवतिषद्धर्याणायेवैषापश्चित्वेकादशानां वाह्नां समबाये एतः स्मिन् पश्चदशरात्रे भूयसायेकादशानामह्नां सधर्यदर्व स्यात् । तदीयो धर्मा कर्वव्यः । को हेत्रः । भूयस्रवयेव । बहुष् गुणसंपक्षेषु महस्ककं

अस्मिन्सूत्रे पञ्चदशरात्रस्तावदनु शहरणम् । कथम् । या तावद्वसतीवरीत्रहणोत्तरः

<sup>30113811]</sup> 

१ प्रतीमाः—मु ।२ तस्माद्विह—ग मु.। १ (अ०७ पा०४ अ०२ सू०१५) । ४ प्रतेषामिति—ज्योतिरादीना नामातिदेशविषयाणामित्वर्थः ।

भवति । एकस्मिक्षस्यं फळ्म् । एप हि लोके दृष्टानः । लोके, एका-दक्षमु नदीषेषु तैलवर्तिसंपक्षेष्वेकस्मिन् मृहे महान् नकाको भवति । विपर्वेषेऽस्यः । किं युनरिहोदाहरणम् । सुन्नकण्याऽभिष्टुत्यावेषी । इतरेष्वहास्वेन्द्री । तमेन्द्री कर्वेन्या ॥ २२ ॥

( समानसंख्येषु मधानेषु धर्मविरोधे मधनपाठितस्यैन धर्मानुप्रहाधि-करणम् ॥ ८ ॥ )

# [८] मुरूपं वा पूर्वचोदनाल्छोकवत् ॥ २३ ॥ सि॰

कार्क सुन्नस्वरुप, सा प्रतिदिवसं किंपते । यथादेवतं चाशिष्टुर्स्पोन्नयी । अन्येपनैन्त्री । तत्र तावरसंग्य एव नास्ति । अविरोधात् । या व्यक्तियानेत , उपसस्तु च तस्यां विरोधेः । तत्रापि देवतासंस्कारकत्वालगदस्य यथादेवतमेव तन्त्रनैनेदः । नास्ति तन्त्रेपेनेहोचारणम् । यथा निर्वाभनन्तः संस्कारकत्वात्यतिनिर्वापं भियते, एवमियमपि । तस्माद्दे अपि सुन्नसप्ये आद्वातव्ये । किं तक्षेत्रीदाहरणं, यत्र पद्य यागाः सह चौद्यन्ते फळं प्रति । तत्र च वयागा पौर्णनासिको विष्यन्तः (द्वेशोदीद्विकः । तत्राभिनदौना-प्रयागमन्त्रयोगिरोधः । तत्र भृयसां धर्मणामनुमदः, प्रयोगवचनानुमहाया । रूर ॥

षम तुस्यसंख्यानां प्रधानानां धर्मावेत्रविषेदः, तत्र मुख्यवर्धः कर्तव्यः। यथा, आग्नावेष्णवेषकाद्यकपाळं निवेपेद्रपराक्षे । सारस्व-तीमधाऽऽज्यस्य दज्ञत इति । तत्र मुख्यस्याऽऽज्यावेष्णवस्य कर्या भवाति । कुतः । पूर्वेचोद्दनात् । पूर्वेचोदितत्वात्पाठकमेण पूर्वभामावेष्णवः करेव्यः । तस्य धर्मा अत्रत्यनीकाः भाष्त्रवन्ति । उत्तरस्य तु पूर्वेष्ण विद्धाः। त्रद्यचर्षा छा हि तस्य माप्तिः । तद्धर्माणां च । पूर्वेष्य कृते वत्य उत्तरस्य तेनेव कृतार्यत्वात्यवस्यो निवर्वते । ऐका-पिकरण्यं त्वेके मन्यन्ते । तेषां पञ्चद्वशानेऽपि मुख्यधर्मातुग्रह एव ।। २३ ॥

### तथा चान्यार्थदर्शनम् ॥ २८ ॥

अन्यार्थोऽपि पूर्वे प्राप्तस्य चळीयस्त्वं दर्शयति । अध्वेरस्येव पूर्व-मधाग्रेयीज्यते रूपाऽपि क्षेत्र कर्षेवद्धिकर्योते । इदं चापि, यथा वै पूर्वा-वसायिनां जयन्यावसायिनं नोकीयन्ते नावसास्यन्तीरयेवमेवैतदिति । ॥ २४ ॥

( अङ्गप्रधानयोर्धर्मिविरोधे प्रधानस्थैव धर्मानुग्रहाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [९] अङ्गगुणविरोधे च तादर्थात् ॥ २५॥ सि॰

च्योतिष्टोमे दीक्षणीया, आग्नावैष्णवमेकादयकपाळं निर्वेषेद् दीक्षि-ष्यवाण इति । तमेव सौत्यमहः । तयोः पर्वकाळः, य इष्ट्या पत्तुना सोमेन बा यजेत सोऽमाबास्यायां पौर्णवास्यां वा यजेतीत वचनात् । यदा एका दक्षित, तिस्र उपसद इत्येवमादयः कल्यास्तदा विरोधः । तम्र चिन्ता । किं दीक्षा पर्वणि कर्तन्या, अपवीण सुत्या, उत विपर्यय इति । सुरूयत्वादीक्षा कार्येति शासे, उच्यते । अङ्ग्युणेन प्रधानगु-णस्य विरोध एतस्थन, अङ्ग्युणो वाध्येत । कृतः । तादथ्यीत् ।

<sup>&#</sup>x27; मुख्यं वा पूर्वचीदनाछोकवत् ' इति सैमसंख्ययोर्वमीणाम् । तस्माँद्रिके एवैते अधिकरणे ॥ २३ ॥ [ २४ ॥

<sup>1</sup> सम्बरस्य पूर्वमयामेः । उपाहि बोताकर्मेति—कः । २ नेतीवन्ते-कः । ३ समध्वयार्घमोः गामिति—सगर्वस्याः प्रयापयोर्थनियोर्थेऽवित्रममाश्चर्यम् मुख्यस्य सायम्बेमनेन सुवेशोव्यद इति पूरामा । ४ मिश्रे एवते इति–एक्सरेगः, विद्यतिधद्वस्यमोणाम् ' मुख्यं वा 'इति सुत्रसी-विक्तिस्वर्य्यं देशिकराभिमतं निरस्ते विद्यतस्याः

अङ्गं गण्यस्क्रियते मधानं सगुणं स्यादिति । तच्येदङ्गे गुणवाति कियमाणे विगुणमापद्यते, कोऽथींऽङ्केन गुणवता कृतेन । तस्माःपर्वणि सत्याकर्तव्या। अपवीणे दीक्षा॥ २५॥

( पाशकचातुर्मास्येषु पारेषी यपपरिध्यमयधर्माणामविरुद्धानामनुष्ठाना-धिकरणम् ॥ १० ॥ )

# [ १० ] पेरिधिद्वर्चर्थत्वादुर्भयथर्गा स्यात ॥२६॥ सिo

पद्ममन्स चातर्मास्येषु श्रयते, परिधी पद्म निर्युक्तीतेति । स परि-धिकमयधर्भी स्यातः । परिधिधर्मा युपधर्मा च । कस्मातः । द्वचर्यत्वातः । स करोति, अग्नेश्व परिघानं, पश्चेश्वात्रावस्यम् । अर्थत्रयुक्ताम् धर्माः । तस्वादभये कर्तव्याः, अविरुद्धाश्च ये । यथा, यववतीभिराद्धिः वीसणम-खनं परिच्याणिमिति युषधर्माः । इध्मसंनहनं संमार्जनं जुह्वा वसुरसी-त्येवमादिभिरञ्जनमञ्चाश्रावणमिति परिविधर्माः ॥ २६ ॥

( पारेची स्वधमीविरोधे युपधमीननुष्ठानाधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

# [११] यौष्यस्तु विरोधे स्थान्मुरूयानन्तर्यात् ॥२७॥ प्०

विरोधे तुसाति युपधर्मः कर्तन्यः, न परिविधर्मः । कस्मातः । मरुयानन्तर्यात । मुख्यः पशः । स हि याजि निर्वर्तयति । तस्यानन्तरो यपः । संनिपातित्वात । तेन सोऽन्तरङः । परिधिस्त्वाग्नेना संबद्धते. अभिर्देविषा । स बहिरङ्गः । अन्तरङ्ग्वहिरङ्गयोश्चान्तरङ्गं बळीवः । सरकस्य हेतोः । अत्र हि पूर्वः मत्ययो भवेत । ये धर्मा अपविधिस्ते साक्षादपूर्वेणासंबध्यमानास्तदक्केषु विज्ञायन्ते । अनस्तत्र बुद्धिरपूर्वासं-भवेन निर्वर्तमानाऽङ्गेषु प्रवर्तमानाऽन्तरङ्गे तावदापत्तति । ततो व्यवहिते बहिरक्षे । यत्र च पूर्वमापनति तत्रैंन निष्ठाति । तदातिक्रमे कारणामा-बात् । तस्माद्विरोधे यूपवर्धः कर्तव्यः । कः प्रनरसी । तक्षणमुच्छ-वणं निखननाविति ॥ २७ ॥

#### 29 11 28 11 20 11

९ परिघे:- ग. । २ नियुक्तमतीति—क स. मु. । ३ अग्रागरूम्बम्—फ. । ४ स्प्रथमीः करीच्याः, न परिविधमाः--ग. , ५ आतिष्ठति--क. । ६ यूपधमाः कर्तब्याः--ग. सु. ।

### इतरो वा तस्य तत्र विधानात् ॥ २८ ॥ सि०

इतरो बा-यूपथर्थो वा, अविरोधी कर्तन्यः । कुतः । तस्य तत्र विद्यानात् । तस्य यूपकार्धस्य पद्यानियोजनस्य, तत्र-परिधो, विद्यानात्, परिधो पश्चं नियुक्षन्तीति । अवस्थाप्य परिधित्वं नियोजनसुष्यते । क्त्यारिधित्वाञ्चपर्यते विद्यायते, तथाभृतोपदेशात् । यथा, स्वकेशकी यूपो भवतीति । यद्यक्र्यते तत्रेद्वा परिधित्वभेव व्याहर्यते । सत्यकोऽ-साञ्चपश्चयः । तत्र, परिधो पश्चं नियुक्षन्तीरयेवदेवायवार्ये स्वात् ॥ २८ ॥

### उभयोध्याङ्गसंयोगः ॥ २९ ॥

उसयोश पक्षयोरङ्गेनैव वर्धस्य संयोगः। न कविश्वधानेन प्रत्या-सचितिति । नाऽऽसरगोपकारविशेषः। तस्यादकारणं सा । अवः परिधिषधः कर्षण्यः॥ २९ ॥

( सबनीयपुरोडाक्षेषु पाशुकतन्त्रस्यैव प्रसङ्गाधिकरणम् ॥ १२ ॥ )

[१२] पशुस्तवनीयेषु विकल्पः स्याद्वैक्टतश्चेदुभयो-

रश्रुतिभूतत्वात ॥ ३० ॥ पू०

सबनीये पश्ची सबनीयेषु च धुरोडाशेषु प्रसङ्घेत विकल्पः स्यात् । पाद्यकं वा तन्त्रं सबनीयेषु असज्यते । सबनीयतन्त्रं वा पंश्ची । कृतः । विश्वेषामाबात् । नात्र पुरोडाश्चा- तन्त्रं विश्वेषान्त्रं, न पश्चः पुरोडाश्च- तन्त्रे । उभैये स्वतन्त्राः । आत्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रित्रतायुपं परिवीयाऽऽमेथं सबनीयं पश्चिषाक्रतात्रं कृत्यायुपं परिवीयाऽऽमेथं सबनीयं पश्चिषाक्रतात्रं कृत्यायुपं परिवीयाऽऽमेथं सबनीयं पश्चिषाक्रतात्रं कृत्यायात्रं कृत्यात्रं कृत्यायात्रं कृत्यात्रं कृत्यायात्रं कृत्यायात्रं कृत्यात्रं कृत्यायात्रं कृत्यात्रं कृत्यायात्रं कृत्यात्रं कृत्यात्यात्रं कृत्यात्रं कृत्यात्

#### 26 11 28 11 ]

समनीयस्य पद्योः सबनीयानां च, इतरस्य बेतरेषु तन्त्रं प्रसञ्यते, इतरेषां बेतर-स्मिन् । कुतः । यतो नास्तीदशी चोदना, सबनीयपुणकतस्य सबनीया निर्वेषक्या इति । यथा पद्युपुरोदाशस्य अकान्ते पँगी । निशीक्षिण्यायोऽप्यत्र नास्ति । तन्न

१ पशी:-ग. ग्रु.। २ उनयोः स्वतन्त्रम्-ग ग्रु.। २ पशाविति-- अभगेषोमीयस्य वयया प्रवयोत्तर्भोभोगेष् प्रपुरोजध्येश अद्वर्वणार्ज निर्वेषेत् ' इस्त्रेषं अवणम् । येन पञ्चतन्त्रमध्यपातास्य-क्वीवपुरोज्ञाशाः प्रवज्येरिति वेषः ४ ( अ॰ १२ पा॰ २ ८०० ५ सू॰ १४) अनुस्वस्थायो प्रिप्यः ।

यस्य मत्यक्षाविष्टं स तन्त्री स्पात्, इतरः मसङ्घमाक् । जमयोक्षाश्चितिभूतत्वम् । पश्चरिव वैकृतः, पुरोदाञ्चा आपि । तेनायमि विश्वेषो
नास्ति । अत जमयोस्तुत्यपामेरन्यतरेण कृतार्थत्वाद्विकत्यः । नजु वैकृत एवार्थं पश्चः । तम्र वैकृतथेदिति संज्ञयवचनं न युक्तम् । अत्रोष्यते । असंग्रायितेऽपि संज्ञयवादो भवति । पथा—

्र्रेजाना बहुभिधेब्रेबोबाणा बेदपारगाः। बाह्माणि चेल्लमाणं स्युर्धेतास्त्रे परमां गतिब् ॥ ३० ॥ पाशुकं वा वैशेषिकाम्नानाचदनर्थकं विकल्पे स्यातः॥ ३३ ॥ सि०

षाञ्चकं वा तन्त्रं पुरोहाशेषु प्रसम्यते । न विकल्पा स्पात् । चुता । तस्य वेशेषिकाम्त्रानात् । पशोर्वशेषिको धर्मस्त्रमाऽस्माताः सुक्तवाक-मैपाः—अभिवशेषि । तदास्मातमनर्पकं विकल्पे सति स्पात् । अन्तरे-णापि झास्मानं पक्षे भवत्येव सा ! अत आस्मातसामध्याभित्योऽसी । न च पौरोहाशिकं तस्त्र मसन्यते । सा हि मैत्रावरुणेन भैपो वक्तव्यः । न च तम भैत्रावरुणेऽसित । दर्शशुंभासयोश्चरवार ऋत्विज इति निय-मात् । पश्चे त सोऽस्ति । पश्चतन्त्रे मसन्ययाने न किंबिहेगुण्यस् । पुरोहाश्वरूने सति ऋतिवक्त्यः । व

हि पकारते दर्शे कतिवयैः पदार्थैः कृतैः सैति ।तीभित्रे नैभित्रिकांश्चिरावति । साऽपि तत्त्रमध्ये पतत्येव । इह द्व प्रातरज्वाककाले पञ्चसवनीययोः समानकालः प्रक्रमः । तस्माद्धिकत्यस्तत्त्रमस्य ॥ ३० ॥

द्वै।श्रिकः सुक्तवाक्ष्मेपोऽक्रीयोभीये पश्ची 'अग्निमध होतारमवृणीत' इत्येवं विक्वतः पुनः सवनीये पश्ची विक्रयते ' अग्निमध होतारमवृणीतायं यजमानः सुतासुती' इति । यदि पौराडाशिकं तत्त्रं रेवात्ततः इदं नित्यवदान्नानं पालिकं कृतं स्वात् । तस्य च भेत्रावरणेन कर्त्रा कियमान् एस्य पश्चीः साद्युण्यं मत्रति ।

९ बतस्ते परना गतिः—ग. मु. १२ वि ततो निवितेन-छ. च १३ दार्थिक इति-'इविडा वैच्या होतारः ' इत्रेथंसप इत्ययैः । ४ स्यादिति—सवनीये पत्ती कदायिस्यादित्यर्थैः । ५ आव्नाति—ष. मु. ।

सभयथाऽपि मक्कतिविरोधः। तस्मानियमेन पाशुकं तन्त्रं मसन्वते ॥ ३१॥

### पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्रमध्ये विधानात् ॥ ३२ ॥

अपि च पशोस्तन्त्रस्य विशवर्षाः, वर्षया मातःसवने चरन्ति, प्रशेदाक्षेत्र मध्यदिने सवने, अङ्गैन्सृतीयसवन इति। तस्य विश्वकृष्टित्वा-चन्त्रमध्ये प्रशेदाशानां विधानं युज्यते। मातःसवनीयानां तु प्रशेदाः श्वानां तन्त्रं मातःसवन प्वापद्वज्यते। अनुसवनं सवनीयाः पुरोदाशः निक्ष्यन्त इति वचनात्। तन्मध्ये पक्षोः पातो न घटते, प्रशेदाशाङ्गर-चारयोज्येतिरेकात्। इह च मातःसवनीयरेव सह पशोः संदेदः। इतरे पुनाः पुरोदाश असंवयं पशोः मातःसवनीयरेव सह पशोः संदेदः। इतरे पुनाः पुरोदाश असंवयं पशोः मातःसवनीयानां वा तन्त्रमध्ये पतिवाः।

नतु, आप्रिमास्ताद्ध्वेपतुराजेश्वरन्तीत्यतुराजानाष्ट्रसर्वात्पीरोडा-शिक्तपृषि तन्त्रं प्रतस्म । नेत्याह । अयमपि पाश्चकानामनुराजानाष्ट्रसर्वः ।

### न च सवनीयाना मैत्रावरुणोऽस्ति ॥ ६१ ॥

पशुमिति श्रीणि सवनानि कर्तव्यानीति । तैत्रेद् वसनं 'वयया प्रातःसबने सरित, पुरोडाकेन माध्येदिने सबने, अक्षेत्वृतीयसबने, इति । ऐवं पद्मोविक्रकेदः ! प्रातःसबनादारस्याऽऽऽकृतीयसबनाद्वियते पद्मः । पुरोडाक्षेप् 'अनुसबनं सबनीया निरुत्यते ' इति । माध्येदिने ये पुरोडाक्षारते तस्मित्रेव प्रक्रम्बन्ते, परिसमाद्यन्ते स । प्रातःसबने प्रक्रमस्याविद्यानात् । तार्तायस्य स्वान्यस्य न्यायः । तस्मावेद्ये माध्येदिनतृतीयसबनयोः प्रारम्मारिसवाधी तेषां द्व पद्मना सह बिन्तैवै नास्ति प्रसक्तं प्रति । तेषां पद्मरेव तन्त्री ।

थेऽपि प्रातःसवने सननीयारनेऽपि नैव तिन्त्रणः । कथम् । तेऽपि हि प्रातःसवन एव पकःयन्ते, परिसमाप्यन्ते । न पशुबद्दीवैकालाः । वचनामायात् । दीर्वेकाल-स्तन्त्री मबति । पशुब्ध दीर्वकालः । तस्यास्य एव तन्त्री । यदि चैवा दीर्वकालजा

१ सस्तीति—अतो वैगुण्यपिद्वास्य पञ्चनन्त्री, पुरोहात्वाः प्रसिद्धन इति होषः। २ कर्त-भ्यानीति—स्वनीय इति समास्यया स्वनन्त्रयार्थनावनमादित्त हेतुपूरमम् । ३ क्यमेकस्यैय पञ्चमानस्य स्वनन्त्रयस्यन्य इति चत्तनेतं विभागवचनमञ्चन्त्रये सिस्यादिता । ४ एवं वहावित्रकर्ये भातृतोम्बद्धनादिवते—यः गृ । ५ तृतोस्यवस्यायान—यः ग्रः । ६ वेषा तयोः प्रारम्म-छ , जः । ७ विन्ताऽदि—यः गृ । ८ नतु ' आमिमास्तानुर्वेमनुयानैव्यत्तेन ' इति वचनेन स्वननेयपुरोन् स्वस्यति—सिदे चेसादिना।

क्षं झायते । सोपान्ते स्वरोः शिवपार्वहरवते, संस्थिते यहे प्रस्तरं प्रास्यति । सा पण्नन्याजैक्टकष्टस्य युष्यते, न पौरोडाधिकैः । तस्योत्करों न माप्नोति ।
प्राप्तिक्किं च नोत्कर्षेत्संयोगादिति । तेषां हि हविःप्रचाराद्व्य्वैपनसरः।वदेश्वयोत्कर्षवादः।पातासवनीयानां तु येऽनुयाजा न ते तदेशाः।
अतो न तेषागुःक्षः। तस्मात्याञ्चकं तन्त्रद् । अत वचनिर्वदं कस्माक्ष
भवति । परिहृतमेतत्, द्विकरं वाक्यं स्थात्, पविषयितिक्षेत्रं कार्कं च
विद्यत् । तस्मात्याञ्चकं तन्त्रं पुरोडाशेषु भसञ्यते, न विक्तयत इति
। ३२।।

( प्रकृतिविकृत्योः समानतन्त्रत्वे वैकृताङ्गेन प्रकृतेः प्रसङ्कित्वाधि-करणम् ॥ १३ ॥ )

[ १३ ] अपूर्वं च प्रकृती समानतन्त्रा चेदनित्यत्वादनर्थकं हि स्यात ॥ ३३ ॥ ति०

यदा मक्कतिर्विक्त्या समानतन्त्रा, तदा कि बाक्कतं तन्त्रं कर्वचय्, वत वैक्कतम् । नतु नैव मक्कतिर्विक्त्या समानवन्त्राऽदित । समानवन्त्रा चित्रेत्यं कृत्वा चिन्तेयम् । कि प्राप्तम् । यदि पूर्वे प्रकृतिः प्रयुच्यते वर्त्त्राकृतस् । अभ विकृतिस्ततो वैकृतस् । कि पुनरम् युक्तस् । मक्कति-रिति । किया मक्कतिः, आगन्तुर्विकृतिरिति । कामे वा निभिन्ते वोत्यभ्र आगच्छति । प्रवीवसायिनश्र वकीयोसो जयन्यावसायिभ्यः । तस्मान्त्रमकृतिः पूर्वे म्युक्यते । तस्य तन्त्रं कर्तव्यस् । प्राप्तकाल्यत्वात् । तस्मान्त्रमकृतिः पूर्वे मयुक्यते । तस्य तन्त्रं कर्तव्यस् । प्राप्तकाल्यत्वात् । तस्मान्त्रमकृतिः पूर्वे मयुक्यते । तस्य तन्त्रं कर्तव्यस् । प्राप्तकाल्यत्वात् । तस्मान्त्रमकृतं तन्त्रं कर्तव्यस्थि । वस्मान्त्रमकृतं तन्त्रं कर्तव्यस्थि । वस्मान्त्रम् ।

विधीयेत, अनुशानारतृतीये सबुने कर्तब्या हैति विधातव्यं स्थात् । ते चाऽऽप्रिमारू-तादुर्ध्वं कर्तव्याः, नानियमेनेति वाक्यं भियेत । पद्योः दुनस्तन्त्रित्वं ' अङ्केस्तृतीय-सवने 'हत्यक्कप्रवारोत्कर्षादनुवाना उत्कृष्यत्ते । तेषामनियतकाले पाते विदेशमात्रं विभीयते ' आग्निमारतादुर्वम् 'हैति ॥ ३२ ॥

९ (ब॰ ५ पा॰ १ ज॰ १५ सू॰ २८)। र तत्—तदा । ३ इतीलि—हस्वपीस्ययैः। ४ इति बामर्च सियरेति— इत्यपि विभावव्यं स्यातः, तुषा च गौरनञ्जराणी नाक्यसेन हस्वयैः। ७ इशोति—तया च जावसपेक्षितविभानं च संभवतीति पाञ्चकानोयगानुवाजानां तेनोस्कर्वे इस्या-खरः।

प्यं माप्ते, श्रृमः। अपूर्वं च बेकृतं तन्त्रं भैकृतो प्रसम्बत्ते, समानकश्चा चेत् । अनित्यत्वादिकृतेः । अनित्या विकृतिः कामे बोत्पन्ने निभिन्ने वाडसाबारच्छति । नेमिन्निकी चिकीर्षा नित्यां चिकीर्षा वावते । सत्यां हि नित्यायां सा भवति । अतस्तामबाध्याना नैवोत्पन्नते । यादि न बाध्येत, अनर्थकं स्यादेकृतं विधानम् । यस्य विकीर्षा वस्तुपस्थिता तस्य पूर्वं प्रमादिकृतेः पूर्वं क्रिया । यस्य च पूर्वं क्रिया तच- न्त्रं पूर्वं विधानम् । तस्मादिकृतं तन्त्रं प्रकृती प्रसः च व पूर्वं क्रिया कर्त्वन्यं वात्य- न्त्रं प्रकृती प्रसः च व पूर्वं क्रिया कर्त्वन्यं वात्य- न्त्रं प्रकृती प्रसः च व पूर्वं क्रिया कर्त्वन्यं वात्य- न्त्रं प्रकृती प्रसः च व व्यवः क्रिया कर्त्वन्यं वात्य- नित्रं प्रकृती प्रसः च व व्यवः क्रियः । ३३ ।।

( कान्नदणे जवन्यद्याबाष्ट्रियानुरोधेन मुख्यस्यैन्द्रान्नादेरपि विरोधामावे प्रमुनमयबर्हिनियमाधिकरणम् ॥ १४ ॥ )

[ १४ ] अधिकश्च गुणः साधारणेऽविरोषाःकांस्पभोजिवद-मुरूषेऽपि ॥ २४ ॥ सि ०

आप्रयणे सावास्थिव्यं एककपाळः । स वैश्वदेविकैककपाळव-कृतिः। तस्य अभैः प्रसूनं विहैः। इत्तरेषां पसूनप्रपत्न् वा। तत्र किम-नियमः, उत्त प्रसूनपेवेति विचारः। आग्रयणे त्वेन्द्रासस्य मुख्यस्वाद-निवमे प्राप्ते, उच्यते।

साधारण प्तस्मिन्, वैशिषेणभासिकैःद्राधादीनां योऽप्याधिको गुणो घावापृथिनीयस्य वैशिषकः, सोऽमुख्येऽपि सति द्यावापृथिनीये नियम्येत । श्रविरोधात् । कांस्यभोजिनत् । तद्यथा श्विष्यस्य कांस्य-पात्रभोजित्वनियमः, उपाध्यायस्य न नियमः । यदि तयोरेकस्मिन् पात्रे भोजनमापद्यते, अञ्चल्यस्यापि शिष्यस्य धर्मो नियम्येत, मा मुद्धभेळोष १ति । प्वमिहापि न स्यादनियमः ॥ ३४ ॥

( आग्रयणे, ऐन्द्राग्नवैश्वदेवयोर्धावाष्ट्रियन्यानुरोधेन वैश्वदेविकतन्त्रनि-यमामावाधिकरणम् ॥ १९ ॥ )

[ १५ ] तत्प्रवृत्त्वा तु तन्त्रस्य नियमः स्यायथा-पाशुक सुक्तवाकेन ॥ ३५ ॥ पू०

[ ३३ || ३४ ||

१ प्रकृत्ये—कः । प्रकृतः—सु. । २ बाबाद्धविनीयः—कः स. सु. । ३ बाक्षेपीर्वमापिके, आप्रेयेन्द्रादीनां—ग. सु. ।

सस्य प्रसनस्य प्रवस्या वैश्वदेविकं तन्त्रं नियम्यते । यथा पाञकं तन्त्रं सक्तवाकस्य वैषेण वैश्वेषिकेण नियतम् ॥ ३५ ॥

### न वाऽविरोधात ॥ ३६ ॥ सि०

न वा नियक्यते । कतः । अविरोधातः । अविकद्धोऽयं धर्म इतरे-षामपि इविषास । तेन न वैशेषिकः । अवैशेषिकत्वास ततोऽन्यतर-श्चियन्तं ब्रक्तोति । वैश्वेषीकस्त सक्तवाकः । तस्मात्सोऽन्यतरिक्यन्त-मुस्सहते ॥ ३६ ॥ ( a = -

# अशास्त्रतक्षणाच्य ॥ ३७ ॥

न च बाखविदिताः प्रसुनाः । किं तर्हि । चोदकप्राप्ताः । किंपतः । यदि शास्त्रविहिता भवेयः, ततस्तेन प्रकृतिःलिङ्गेन वैश्वदेविकं सन्धं निवस्येत । अथवा धावाप्रथिशीयधर्मत्वात्मामानामेव प्रमुनाना पुन-र्वचनमानर्थक्यपरिहाराय लक्षणया वैश्वदेविकस्य तन्त्रस्य विवानं विज्ञायते । प्रेसनादि तत्र भवतीति न तच्छास्त्रछसणम् । तस्मासास्ति तन्त्रस्य नियम इति ॥ ३७ ॥

इति श्रीश्वबरस्वामिनः कृतौ भीगांसामाष्ये द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ \_\_\_

34 11 38 11 30 11 ]

इति श्रीमहक्रमारिलविराचितायां भीमांसाभाष्यव्याख्यायां टप्टीकायां द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ।)

## अय द्वादबाध्यायस्य तृतीयः पादः।

( अष्टरात्रे वत्सत्वगहतवाससोः समुचयाधिकरणम् ॥ १ ॥ )

# [ १ ] विश्वजिति वत्सत्वङ्नामधेयादितस्था तन्त्रभूयस्त्वादहतं स्यात्॥ १ ॥ पू०

ष्यस्यष्टरात्रोऽहीताः । तस्य विश्वजिद्दमिजिताविष्ठिगाविषयः जन्यते च्योतिर्वेध्ये चरहः, पृष्ठकामो क्षेतेन धजेतेति । विश्वजित्येकाहे सस्यस्य परिधानार्थमान्नाता, अवभूषादृदेत्य वस्सत्वर्षं परिधानार्थमान्नाता, अवभूषादृदेत्य वस्सत्वर्षं परिधानयोन्दिकाष्ट्रेवाहिकाने प्रति । ज्योतिष्ठिगोर्थहर्षं वासाः । अष्टरात्र जम्यं प्राप्यते । तयोः परिधानयोन्दिकाष्ट्रवाहिकाने । ज्योदकेनाहतम् । चोवकाच नामध्ययग्रद्धान्यते । चोदकानाम्यध्यत्वस्य निर्वेश व्यविक्षवस्य इस्तुक्तम् । चे वा कत्वभिधानाद्यिकानामध्यव्यत्वसिति । यदि न्यात्रिकार प्राप्तिने स्याचते । स्वयत्वस्य वित्र ज्योतिष्ठिगोरिकवर्षमा । तस्यास्य हर्षे च्याति । तयाऽपि ह्यादिकवर्षमा । तस्य वादि । तयाऽपि ह्यस्यत्वादिक्षवर्षमा व्यविकारम् ॥ सन्ति । तथाऽपि ह्यस्य वादिक्षवर्षमा । १ ॥

अविरोधो वा, उपरिवासी हि वत्सत्वक्॥ २ ॥ सि ०

न वा निषयो बन्सन्वगेबेति । किं तहिं। सम्ब्रुवयः । सधुवये स-बोङ्गोपसंदारी प्रयोगवचनोऽनुष्रुग्नते । ननु नामवेयस्य वलवन्वादद्दतं बाध्यते । विरोधे सति बाध्यतः । अविरोधआवयोः । कथम् । छप-रिवाससः कार्षे वरस्यसम्बद्धियति । वासोद्वयं पुरुपस्याऽऽवारतः प्रयोग । ननुपरिवाससि, परिचच इति न भवति । नैतदेवम् । छप-रिवासस्यपि भवति । वया, कंवलं परिचचे, रोरवं परिचच इति । कस्यास्यमुख्यवाः ॥ र ॥

( अनुनिर्वाद्येषु पशुपुरोडाशतन्त्रस्यैव पसङ्गाधिकरणस् ॥ २ ॥ )

[२] अनुनिर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तन्त्रनियमः स्यात् ॥३॥ पू० अम्नी भूषते, अधीषांर्यायस्य पुरोडाश्वमतुरेवसुवां हवींपि निर्वेप-

#### [11 11 11 3 11

१ (अ॰ प्पा॰ ४ अ॰ २ सू॰ १५)। २ स्यात्स्विष्टक्वदुर्शनाच्च-मु.।

त्तीति । अञ्चयन्ध्यायामपि देविकाहबींपि । तत्र भूयस्स्येन तन्त्रं निय-म्यते । अनुनिर्वाप्याणां बहुत्वात् । तत्तन्त्रं पश्चपुरोडाञ्चे प्रसम्येत । किंत्र यस्त्विष्टकुरुष्ठन्द्रकं स्विष्टकृतो वचनं दृष्यते पशुपुरोडाञ्चस्य देवि-काहवियां च, अग्रये स्विष्टकृते समययतीति, तदनुनिर्वाप्याणां तन्त्र उपपद्यते । यदा तु पशुप्रसेडाञ्चतन्त्रं तदाऽस्विष्टकुरुष्ठन्द्रकं स्यात् । कंस्मादनिरुक्तं स्यात् ॥ ३ ॥

आगन्तुकत्वाद्वा स्वधर्मा स्वाच्छ्रुतिविशेषा-

दितरस्य च मुरूयत्वात् ॥ ४ ॥ सि०

आगन्तबोऽनुनिवरिषाः। श्रुतिविश्वेषात्। एवं हि श्रूपते, पशुद्वरोडाझ-मजुनिवैपतीति। एवं श्रुते पूर्व पशुद्वरोडाझः, पश्चात्त्रुनिवरिषा भवन्ती-ति। स मुख्य इतरे तु जयन्याः। अतस्तेषामागन्तुकत्वादिवरस्य च मुख्यत्वात्पशुदुरोडाझः स्वथमी स्यात्॥ ४॥

#### स्वस्थानत्वाच्च ॥ ५ ॥

अपि च पशुपुरोडाशस्यानं यद्वाप्रचारात्यस्तः, अङ्केरपि तस्य तस्यानैरेव भवितच्यं, प्रधानदेशत्वाचेषाम् । यदानृनिर्वाप्याणां तन्त्रं स्यात्, ततस्तिस्मन् स्थानं तदङ्कानि क्रियेरन् । पशुपुरोडाशाङ्कान्य-न्यस्यानानि भवेषुः । तेषां स्वस्थानत्वाय पशुपुरोडाश्वस्य तैन्त्रं कर्तव्यम् ॥ ५॥

स्विष्टळच्ळूबणाजेति चेत् ॥ ६ ॥ इति यदुक्तं तत्परिहर्तव्यव् ॥ ६ ॥ अत्रोद्यते—

विकारः पवमानवत् ॥ ७ ॥

प्वं च पशुपूरोडाश्वस्य तःश्रेणानिकके स्विष्टकृति याते विकारो वचनाद्भविष्वति, अप्रये विष्टकते समवदाति, सस्विष्टकुच्छन्दकं बचनं कर्तन्यामित। यथा, अप्रये पवमानाय निर्वेषतीति वचनात्पवमानश्चन्दको निर्वोषः क्रियते, एवभिहापि ॥ ७॥

<sup>1 1 8 11 9 11 8 11 5 11</sup> 

<sup>&</sup>lt;u>)</u> तस्मादनि व्यत्वादागन्तुकरवाद्वा तथा॥-मु. । २ स्वस्थानाथ-व. मु. । १ तन्त्रे स्थास्कर्त-व. मु. ।

## अविकारो वा प्रक्रतिवचीदनां पति भावाच ॥ ८ ॥

अविकारः । अस्विष्टकुच्छन्द्रकं बचनं कर्तव्यं, प्रकृतिबद्दिविदेवात् । यमु बचनादिति । नात्र विकारो विषीयते । कि तर्हि । समबदानं देविकाद्दियां, असपे स्विष्टकृते समबयतीति । तत्र विकारेऽन्यस्मिन् विषीयमाने वावयं निष्यते । कथं तर्हि स्विष्टकृद्दवन् । चोदनां प्रति भावाच । दर्श्वपूर्णभासयोर्थाऽस्ति स्विष्टकृष्टीदनाः, सा स्विष्टकृष्ट । स्विष्टकृष्ट । स्वयः विद्याने विष्ट । स्वयः विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने । त्रस्य विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने स्वयः विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने स्वयः विद्याने विद्याने स्वयः विद्याने विद्याने विद्याने विद्याने कार्य छह्यते प्रकृतिकिङ्गेन क्षत्रविद्याने स्वयः विद्याने विद्याने स्वयः विद्याने स्वयः विद्याने विद्याने स्वयः विद्याने विद्याने स्वयः स्व

( एकस्निन्कर्माण भिन्नकार्थाणां गुणानां समुख्याधिकरणम् ॥ ३ ॥ )

# [३] एककर्मणि शिष्टत्वाद्गुणानां सर्वकर्म स्वात् ॥ ९ ॥ सि •

य एकस्मिन् कर्मणि मुणा बहवः श्विष्यन्ते, तेषां सर्वेषां क्रिया स्थात्, समुद्रयः। एवं सर्वेषां श्वासनवर्षवञ्चविष्यति। सर्वाङ्गोप्र-संहारी व वयोगवचनोऽनुसूत्रते। यथाऽऽघारे, ऋनुवाधारयति, सन्त-तमाधारयति, प्राञ्चवाधारवर्ताति च ॥ ९ ॥

( एककार्याणां विकल्पाधिकरणम् ॥ ४ ॥ )

# [ ४ ] एकार्थास्तु विकल्पेरन् समुच्चये ह्यावृत्तिः स्पात्त्रधानस्य ॥ १० ॥ सि०

ये त्वेकाथीः, एककार्थार्थास्ते विकेद्देरन् । यथा त्रीष्ट्रियवी, यथा स्नाद्दिरादीनि यूपद्रव्याणि, बृहद्भ्यंतरे च । ते विकेद्देरन् । कस्मात् । समुखये ब्राह्मिः स्पात्यभानस्य । एकेन कार्ये क्वते यदि द्वितीय उपा-दीयते, आहाचिः प्रधानस्य भवेत् । सा चायुक्ता । किं कारण्य् । प्रधानं हि फटाय वा कियने, फट्टबदुपकाराय वा, नाङ्गाय । सक्वत्स्वेन च कृतं कार्यम् । तस्य निर्मिकाऽद्वितः ॥ १०॥

## अभ्यम्येतार्थवस्वादिति चेत ॥ ११ ॥

इति चेत्पश्यसि, अनर्थकोऽभ्यास इति । नानर्थकः । गुणान्तरखा-सनस्यार्थवत्त्वायाञ्चस्यतः ॥ ११ ॥

# निश्नतित्वात् ॥ १२ ॥

नैतयुक्तम् । कुतः । अश्वेतित्वात् । अश्वतोऽभ्यासः । तस्य प्रविशि नाहित, केन करिष्यति । गुणान्तरश्चासनस्यार्थवस्यं वस्यति, कौछा-स्तरेऽर्थवस्यं स्यादिति ॥ १२ ॥

### सति चाभ्यासशास्त्रवात ॥ १३ ॥

अभ्यासश्चासं अचिल्लवाति, संसव उमे कर्वात्, गोसव उमे कर्वातः। अपचिताव प्येकाहे अयते, उभे बृहद्रयंतरे कुर्यादिति । तत्समुखये सति न स्यात । तस्मादपि विकल्पः ॥ १३ ॥

# विकल्पवच्च दर्शयति ॥ १४ ॥

विकल्प इव तर्भनं भवति, बैल्यो वा खादिरो वा पाळाशो बाडन्ये-षां क्यमत्तनां युवा भवन्ति, अथैतस्य खादिर एव कार्थ इति वाजवेथे साहिरं नियच्छक्रन्यत्र विकल्पमनुबद्धि । तस्माद्धि विकल्पः ॥१४॥

## कालान्तरेऽर्थवस्वं स्वातः ॥ १५ ॥

यश गुणान्तर्शासनस्याऽऽनर्थनर्यामिति । नाऽऽनर्यन्यम् । काळाः न्तरे-अयोगान्तरेऽर्थवस्यं तस्यापि अविष्यति । तस्मिक्षर्थवति ना-भ्यासस्य ममाणम् । ननु विकल्पस्वापि नास्ति ममाणम् । न । विकल्पे न किविदश्रतं क्रियते । बीहिसिँवैजेनेति श्रतं, तैरिज्यते । यवैर्थजेतेत्वापे । तैरपीज्यत एव । एकस्मिन् प्रयोगे कार्यीमावाक्षीमाभ्याभिज्यते । अय कस्माक मिश्रीयते । नैतद्यक्तस्म । एकैकस्य निरपेक्षस्य साधकत्वं श्राम् । तन्मिश्रीमावे बाध्वेत । वस्माद्विकल्पः ॥ १५ ॥

#### 1 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11

१ माञ्चतत्वात-मा. । १ ( अ० १२ पा॰ ३ अ० ४ सु० १५ ) । ३ आनयक्योमिति । कालान्तरे—ा. सु.। ४ वजेतेतेति श्रतीरज्यते । यवैर्वजेस्यपि श्रतम् । तैर्पाज्यते—ग. स. १

(दोपनिर्घातार्थानां प्राथिश्वतानां विकल्पाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# [ ५ ] प्रायश्चित्तेषु चैकांथ्यानिष्यन्नेनाभिसंयोग-स्तस्मात्सर्वस्य निर्घातः ॥ १६ ॥ सि०

भाविष्यानि द्विः प्रकाराणि । कानिचिद्वैगुण्यस्य प्रमादादायतितस्य समाधानार्थानि । कानिचिशिमिचे कर्षाङ्गानि । तत्र समाधानार्थानि यया, यष्ट्रक्तो यद्व आर्तिमियात् , सूः स्वाहेति गाईपरये छुदुवात् , अथ यदि पछुटो दक्षिणात्रौ स्वतः स्वाहेति, यदि सामतः स्वाहेत्याह्वनीये । यद्यविद्वातो सूर्युः स्वः स्वाहेत्याह्वनीय प्वेति । आर्तिमियात् , विनाशियादिरवर्षः । कः धूनर्थद्वस्य विनाशः । शिष्टस्याक्त्या, प्रतिथिद्धसेवनं च । कथं धूनर्श्वपने, विनष्टस्य समाधानार्थे तस्यायश्विष्यमिति । वावयसंयोगात् । यद्यातिभियादिरं कुर्यात् । यद्व तिस्तत्र कुर्वेऽपि तद्विनहभेव, कोऽर्यस्तेन कृतेन । यस्स्वत्र ब्रुते, आर्त्यौ निमिचे कर्माङ्गं नायश्विष्यमिति । क्ष्यानं व विनाशादकलत्यापक्षम् । यदि तस्यनं कर्णवर्ष्यसेते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं ससक्तेयेन फळवन्त्वर्योति । भ्रषानं च विनाशादकलत्यापक्षम् । यदि तदनेन फळवन्त्वर्यते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं ससक्तेयेन फळवन्त्वर्यते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं ससक्तेयेन फळवन्त्वर्यते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं समक्तेयेन फळवन्त्वर्यते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं समक्तेयेन फळवन्त्वर्यते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं समक्तेयेन फळवन्त्वर्यते तत एतदङ्क्षम् । त्रवेदकलं सम्बाधानार्थम् । अय न क्रिक्ते न तिर्दे कर्मोङ्गम् । त्रवं व विनस्ति ।

आपि च तत्र तत्र नष्टसमाधानमेव वाचयक्षेचे श्रूपते, अधिकैं देवानां पिछक्तस्वेन भागवेथेनोपासीरत् । स एवेनं पन्धानपपि नयति, स एवे व्रवसायस्य तिवि । तस्यादेवे दोषानिर्वालार्थः । तेषु विकरणः स्यात् । कृता । ऐकाष्यीत् । कथमेकाष्ययेनेपास् । निष्पत्रेत होषेण केवळस्य तस्य तस्याधिसंयोगो, यष्ट्रको न्ज्ञ भातिभियात्, सुः स्वाके खुद्रस्वित । तस्याधिसंयोगो, यष्ट्रको न्ज्ञ भातिभियात्, सुः स्वाके खुद्रस्वित । एकेन चेकिन होषी दोषी दिवीयादीनि ययोगान्वस्योगि स्वन्ति । एकं स्मार्तेष्यि द्रष्टियत् । १६ ॥

( अदोषनिर्घातार्थानां प्रायश्चित्तानां सम्बन्धयाधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

६ । समुच्चयस्त्वंदोषार्थेषु ॥ १७ ॥ सि०

यानि तु न दोषनिर्घातार्थानि, तेषु समुख्यः । कानि पुनस्तानि । यानि श्रुतस्याक्रियया मेतिषिद्धसेवनानि, तान्युच्वन्ते । यथा, यस्या-इतमाप्रहोत्रं सुयोंऽभ्युदियान्मैत्रं चढं निर्वपेत्, सीर्यमेककपाळव । यस्याहुतमाप्रहोत्रं सुर्योऽभ्युदियात , अग्नि समाधाय बार्च यत्वा दंपती सर्वोद्दमुपासीयातामिति । तत्र दोषों न दृश्यते । दोषस्याभावाशिर्धा-सार्थता नास्ति । केवलपभ्युदये निमित्ते कर्म विशीयते । तस्त्रीमित्तिकं कर्मणः मकरण उत्पन्नत्वात्कर्माङ्गं विज्ञायते । यावन्ति चौधन्ते तानि सर्वाणि प्रयोगवचनेन ग्रह्मन्ते : तेषां समस्चयः ॥ १७ ॥

( अनध्यायादाविष कर्मकालीनमन्त्रप्रयोगाधिकरणम् ॥ ७ ॥ ) ि मन्त्राणां कर्मसंयोगात्स्वधर्मेण प्रयोगः स्वाद्धर्मस्य

## तिन्निभित्तत्वात् ॥ १८ ॥ पू०

कर्मणि प्रयुक्त्यमानानां मन्त्राणां स्वधर्मेण प्रयोगः स्वात्, य एवां ग्रहणकाळे धर्मा:-पर्वणि नाध्येयं, वाते नाध्येयं, स्तनियत्नौ नाध्येयाप-त्यादयः । कस्मात् । धर्मस्य तिज्ञमित्तत्वाद । धर्मीऽथं मन्त्रपयोगित-मित्तः । अयमपि च मन्त्रमयोगः । तस्मादत्रापि तेन भवितव्यस् ॥१८॥

वियां प्रति विधानादा सर्वकालं प्रयोगः स्यात्क-

#### र्मार्थत्वात्प्रयोगस्य ॥ १९ ॥ मि०

सर्वकाळं प्रयोगः हैवात् , अध्यायेऽनध्यायेऽपि । कुतः । विधा-मयोगः, तं भत्येगद्धभविधानम् । स एव ग्रहणस्य धर्मः। त्रसाद्ग्रहणं गुणवस्करोति । कः पुनर्प्रहणस्य गुणः । आविध्नेन निर्देश्तिः । कथं पुनक्कीयते ग्रहणार्थोऽयं वर्ष इति । ग्रहणकाळे श्रूयते न कर्मकाले । मा भूत्कर्भधनों, मन्त्रधमों भविष्यति । मन्त्रधर्मश्च सन् यत्र मन्त्रस्तत्र माम्रोति । उच्यते । न धर्मी मन्त्रेषु विधीयते । कि तर्हि ।

१७ 11 १८ 11

१ 'समुच्चयस्वदोषनिर्धातार्थेषु '-इति न्यायमाळायां पाठः । २ प्रतिषिद्धानि वा तानि-म. । ३ स्यादनध्यायेऽपि--- क. ।

प्रहणे। प्रहण्यवेषध्यितिकेर्यने, नैत्रं मन्त्रो अवश्वि । तस्ताद्ग्रहण्यमे। ।

न च कर्मणि प्रहणार्थः भयोगाः। कि ति । कर्मायेः। तस्मात्त्रत्र धर्मरयामाप्तिः। अपि च कर्म पर्वणि । पर्वणि चाध्ययनस्य भविषेषः।

यक्तमन्त्रके कर्म कियते, भैयास्तानवेत्रस्य । अधापर्वणि वस्त्रात्तिः स्वस्त्रात्तिः ।

एक दोषः। श्रुत्यत्त्रायेन मयोगाः भाजीति । स्वस्त्रत्त्रायेनाभवोताः ।

श्रुतिका स्वक्तिते वसीयसी । तस्त्रात्ताऽद्वस्यः मयोगितिकाः ॥ १० ॥

( अपादिक्षनेक्ष मन्त्रसमान्नाविदिद्यस्यनियम्विकरणम् ॥ ८ ॥ ।

[८] माश्रास्वरोपदेशादैरवत्यावचनप्रतिषेधः स्यात् ॥२०॥ पू० भाषिकेष स्वरंग केचिनमन्त्रा ब्राह्मण उपदिष्टाः । बन्त्रसमाम्नाये वैस्वर्षेण पठिताः । यथा, हमामग्रुभ्यासिन्यय्ययेव । कः पुनर्मापिकः स्वरः । जरुवने—

> छन्दोगा बहुदचाक्षेत्र तथा वाजसनेयिनः। उत्तनीचस्वरं प्राहुः स वै भाषिक उच्यते ॥ इति ।

तेषु मन्त्रेषु मानचनस्य स्वरस्य मधिषेयः स्यात्-निञ्चाः । कस्मा-तः । स्वरान्वरोपदेखात् । ऐरवत् । यथा, इरापदस्योपदेखाःकर्मकाले विद्यपदस्य निन्नातः । कथं पुनर्कायते स्वरस्यायमुपदेखो न मन्त्र-स्योति । मन्त्रो नोपदेष्टन्यः । रूपादेन मामोति । स्वरस्थनपुपदिको कः मान्त्रोति । तस्माचस्योपदेशः ॥ २०॥

मन्त्रीपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायापत्तेर्भाषिकः-श्रुतिः ॥ २१ ॥ मि०

मन्त्रस्य साऽयमुपदेशां न स्वरस्येति । कयं ज्ञायते । मानोपदेशस्य रूपोऽयं सन्दः।किमस्य तस्तारूरयम् । इत्यव्याभिमानीकादण इत्याहः।

#### 19 11]

साम्प्र्येन मन्त्रो यच्छक्रोत्यमिषातं तत्र न विषीयते, प्राप्तत्वादेव । किंतु भावि-कत्त्वरस्त्वप्राप्तः, स विषीयते बाह्यणेन । अथवा स्वरंबिशिष्ट एव मन्त्रो विषी-पते ॥ २०॥

ये तावन्मन्त्रा छिक्केन विनियुज्यन्ते, ते थाहशौ एव निर्ज्ञातास्ताहशा एक

१ तेनैक सन्कोल्लयः सु. १२ प्रकोयानर्वकम्—सः सु. १३ सम्बद्धकारोजेकोल्लकः गः सु. ५ ४ प्राच्यनित—कः ज. १५ वाइसाः—यस्वरयुक्ता द्स्यर्थः ।

मन्त्रेण चासावादीयते । न मापिकेण स्वरंश । मन्त्रोबादानं पत्याय-यति । नेतरस्य । कस्माचर्णवार्यते । मायापचे माधिकश्रृतिः । मापा-स्वरो अक्षाणे मवत्तः । तन्मध्ये यदि प्रवचनेन पठ्यते, मानिकस्तान संतानो विच्छिद्येत । तत्विद्वारार्थ भाषिकेणोपदेश: । यथा गायना गीतवस्तुकानि यानि गीतकेषु मक्षिपन्ति तान्यपि तेनैन गीतिस्कोन णैबोस्वारयन्ति, मा भुतस्वरसंतानस्य विच्छेद इति । तस्मास भाषि-फस्बरोपदेश इति ॥ २१ ॥

### विकारः कारणाग्रहणे ॥ २२ ॥

इसप्रवेन त गिरापदस्य विकारो युक्तः । कारणाग्रहणासः । कार भाषिकस्यातुपदेश्रो पन्त्रोपदेश्वेन कारणेनोक्तः, नैनमिसक्दस्याः नपदेशे कि चित्कारणं ग्रह्मते । तस्मात्तस्योपदेशः । स कर्मकाळे विधा-नात्सवास्त्रायेन प्राप्तं गिरापदं नाधते । तस्मात्तत्र विकारः ॥ २२ ॥।

(बाह्मणोत्पन्नमन्त्राणां भाषिकस्वरनियमाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

# ि ९ ] तन्न्यायत्वाददृष्टोऽप्येवम् ॥ २३ ॥ पू.

यो मन्त्रो मन्त्रसमाहताये त्रैस्वयेण इत्तरस्य तरीव प्रयोतः। थस्त तत्र न हहो, ब्राह्मणेन च माधिकेणोपदिछः । यथा तं कैं प्रोहेः द्वामस्यत्योऽसीति । तत्र का प्रतिपत्तिः । उच्यते । तन्त्यायत्वादद्यष्टोऽपि । बोऽसौ न्याय चक्तः, मन्त्रोपदेशोऽयं तद्रुपत्वाच्छब्दस्येति, तेनैव न्यायेः नादृष्टोऽपि मन्त्रोपदेश एव, न माधिकोपदेशः । तस्मान तस्यापि प्राय-क्लेनेंब स्वरेण प्रयोगः ॥ २३ ॥

प्रयोक्तवाः । तम् अस्मान्य व्यापीर एव नास्ति । ये पनर्किन्नेनाप्राक्षः वननेन विधीयन्ते, तेषामप्राप्तत्वादेव मन्त्रविधानेनैव कृतार्थं वाक्यं न मृषः स्वरमपि विवत्ते । बाक्यभेदमयात । ने चारुणाधिकरणन्यायोऽत्र । स्वरान्तरस्य स्वाध्याये सिद्धस्य हिती-यस्याद्रष्टार्थतात्रसङ्घात ॥ २१ ॥ ि २२ ॥ २३ ॥

९ व्यापार एव नास्तीति -छिङ्विनियोज्यसन्त्रविषये आह्यणपुनःश्रवणस्य कविष्यनुपार्य-स्यत् , क्रिनिस्परिसंख्यार्थस्वातः, क्रिनिदर्शवादार्थस्वान्मन्त्रविनियोग एव व्यापाराभावे न सुत्रहां मन्त्राङ्गभुतस्वरविनियोजकर्त्वं संभवतीति भावः । २ न वा-वः मुः । ननु वाक्यभेवपरिद्वस्त्रार्के स्वरमन्त्रोभयविशिष्टार्धप्रकाशनं ब्राह्मणेन विधीयताम । पश्चाचारुगान्यायेन स्वरमन्त्रयोनियमसिद्धेनं कोऽपि दोष इति शहां परिहरति-न वेक्साहिना। ३ ( अ० ३ पा० १ अ० ६ )।

### तदुत्पत्तेर्वा पवचनलक्षणत्वात् ॥ २४ ॥ सि०

तदुरपत्तेर्वा -- ब्राझ्मणोत्पत्तेर्यन्त्रस्य, भाषिकेण प्रयोगः स्पात् । प्रवचनळक्षणत्वात् । प्रवचनं मन्त्राणां ळक्षणं, यथा प्रोच्यन्ते तथा-विधा विज्ञायन्ते । ते च भाषिक एवोत्पत्ताः । तेषामन्ययाविधन्ते प्रमाणं नास्ति । तस्माययोत्पत्तास्त्रथाविधा एव प्रयोक्तव्याः ।

पन्त्रोपदेखो वा न भाषिकस्य ॥ २१ ॥ इत्यस्वापरा न्या-रूपा । इपावगुरुणात्रिति नैतस्योपदेखः । किं तर्हि । अनेन प्रती-केन छक्षणेनासौ यथोत्पन्नो छङ्गते । शाववनेन च स्वरेणोत्पन्नः । वस्माचद्विधानं, उपदेखः । यन्तु ब्राह्मणोत्पत्तिरेन पन्त्रः, तत्र छक्षण-स्थाभावात्र छक्षणा । अनस्तस्य यथाञ्चति प्रयोगः ॥ २४ ॥

( करणमन्त्रेषु मन्त्रान्ते कर्भप्रारम्भाधिकरणम् ॥ १० ॥ )

[१०] मन्त्राणां करणार्थत्वान्मन्त्रान्तेन कर्माहिसंनिपातः स्यात्सर्वस्य वचनार्थत्वात् ॥ २५ ॥ सि०

ये प्रार्थकरणा मन्त्राः—यथा, इथे त्वेति छिनलि, देवस्य त्वा स्वितुः प्रसव इत्यादत्त इति । तेषां मन्त्राःतेन कमीदिसंनिपादः, यस्मन् कमैण्युवयुज्यते । किं कारणम् । सर्वस्य वचनार्थत्वान् । सर्वो मन्त्राः समस्तं वचनार्थे करोति । कः पुनर्गन्त्रस्य वचनार्थः । प्रयोगकाळे पदार्थस्योपस्थानम् । मन्त्रेणोपस्थितः पदार्थः कैंतैन्य इति विज्ञायते, तद्यस्य मन्त्रस्याऽऽस्नानसामध्योद्यनाच्च । कचित्, इत्यादत्ते, निर्व-पतीति मन्त्रान्ते च तस्योपस्थानम् । चपस्थितः पर्याप्तो यावका भ्रवस्यत इति । तस्मान्मन्त्रान्तेन कमीदिसंनिपातः करणमन्त्रेषु ॥ २५ ॥

· ( वसीर्घारासंज्ञकेषु कर्मसु मन्त्रान्तेन कर्मादिसंनिपाताधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

ि ११ ] संततवचनाखारायामादिसंयोगः ॥ २६ ॥ ए०

अप्री श्रुयके, संवर्ता वसोधीरां जुहांबीति । अत्रापि पूर्वोक्तेन न्यायेन तथैव पाप्ते, उच्यते । धारायामादिसंयोगः । कर्मीदिः मन्त्रा-दिश्च संनिपात्यः । कस्मात् । संवत्वचनात् । समिरवेकीभावः । तनो-

तिविंस्तारे । दयोर्थत्र सह तननं भवति, तत्र संपर्वस्तनोतिर्वर्तते । इष्ट कर्ष च मन्त्रश्च संनिहितौ। तस्मात्तयोः सह तननमच्यते । तच्चाऽऽछोः संनिपाते भवति । तस्यादादिसंयोगः ॥ २६ ॥

कर्मसंतानी वा नानाकर्मत्वादितरस्याश-

### क्यत्वात् ॥ २७ ॥ सि०

कर्मणां वा संतानोऽवयु. संततां जहीति. इति हि होमस्य केवलस्य हि संवान उच्यते । नात्र मन्त्रसंकीर्धनमस्वि । नतु हुवोः संयोगे संबाब्दो भवाते । एकश्व होमः । उच्यते । नैष दोषः । नानाकर्मत्वात । बहुन्येतानि कर्भाणि । वेशामनुषरमेण क्रियासंतानी भवति, कर्मनानात्वं वचनात । द्वादश्च द्वादशानि जुदोवीति । नन् द्रव्यसंख्येपा । नेत्याह । नात्र द्रव्यसंकीर्धनमस्ति । होमोऽत्र संख्यया युज्यते । द्वादश्च द्वादशानि ज़होतीति, एवंसंख्यान होमान करोतीति । किंच, इतरस्य च मन्त्र-कर्भणोः संतानस्याश्चन्यत्वात् । क्षणिकं कर्भ, न मन्त्रेण सह तानितं श्ववयते । तस्यादशापि कभीदिसंनियात एव ॥ २७ ॥

(आधारे मन्त्रान्तेन कर्नादिसंनिपादाधिकरणम् ॥ १२ ॥)

ि १२ | आधारे च दीर्घधारत्वात् ॥२८॥ सि०

दर्शपूर्णभासनोराघारं शक्रत्य श्रयते, संततमाघारयतीति । तत्रापि क्षणिकत्वात्यन्त्रंण कर्षणः सह सननं न घटते । एकत्वात्कर्धसंतानी नास्ति । तस्यादद्रव्याभिमायः संजानशब्दः । संततं श्लारयतीति दीर्घ-धारवा जहोतीते दीर्धवारत्वात्संतत्वशब्दः ॥ २८ ॥

( एकार्थानां करणमन्त्राणां विकल्साविकरणम् ॥ १३ ॥ )

[१३] मन्त्राणां संनिपातित्वादेकार्थानां विकलाः स्यात ॥ २९ ॥ मि०

ये मन्त्रः एककार्याः, गया पुरोडाशविभागार्थाः, पूषा वां विभजतु, भगी वां विभजत, अर्थमा वो विभजतिवत्येवमादयः । तेवां विकल्पः । कतः । संनिपातित्वात । करणा एते मन्त्राः । करणानां च मन्त्रान्तेन

क्यीदिसंनिपात उक्तः, भैन्त्राणां करणावैस्वान्मन्त्रान्तेन कर्योदिसंनिपातः स्वादिति । न व विकल्पान्तरेण सर्वेवायन्तेः कर्योदिसंनिपातः कर्तुं शक्यः । किं वचनमेतन् । न हि । न्यायः, सर्वेस्य वचना-धैस्वादिति । यथेषं सम्बच्धेत्रपे स मन्त्रः सर्वे उच्यते, तक्षापि वचनार्थः सिच्यति । एकेन तु क्रवे कर्याण दित्रायस्य प्रयोगोऽनर्थकः । तदैतदै-क्रक्सर्यस्य भवति । तस्तादेकार्थनाद्विकत्यः । तक्ष्त्रपं स्वाद्वादिकस्य । एक्केंविकस्य । एक्केंविकस्य । एक्केंविकस्य । एक्केंविकस्य । प्रयोगोऽनर्थकः । तदैतदै-

( संख्यायुक्तवचनविहितानां मन्त्राणां समुख्यगाधिकरणम् ॥ (४ ॥ )

[१४] संरुवाविहितेषु समुचयोऽसंनिपातित्वातः ॥ ३० ॥ सि०

संस्क्वया ये विधीयन्ते मन्त्रा, यथाऽष्ठी, चतुर्भिरादचे, हाभ्यां स्वय्ति, वृह्गिराहरतीति । तेषु सहुचयः स्वात् । किं कारण्यु । संस्क्वा सन्देनोत्यते । साइङ्गेकर्वन्या । न समुक्ववाहरो सा सन्द्र्याङ्गिकर्वन्या । न समुक्ववाहरो सा सन्द्र्याङ्गिकर्वृत् । आह् । समुक्ववाहरो सा सन्द्र्याङ्गिकर्वृत् । आह् । सम्वित्तातात् । तथा सित न संस्क्या कर्मव्यङ्गीकृता भवति । तेष दोगः । अर्थाभिषानेन पन्त्रोऽङ्गीः भवति । सर्वे चेत तमर्थभिष्टाने । नद्याः । अर्थभिषानेन पन्त्रोऽङ्गीः भवति । सर्वे चेत तमर्थभिष्टाने । सद्या स्वित्यन्ति । स्वत्य स्वत्यस्वाह्याभ्याः । स्वत्य स्वत्यस्व सिद्धः ॥ ३० ॥

( बाह्मणविनियुक्तानां मन्त्राणां विकरूपाधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[ १५ ] बाह्मणविहितेषु च संख्यावरसर्वेषामुप-दिष्टत्वात् ॥ ३१ ॥ पू०

र९ ॥ ३० ॥

१ (अ॰ १२ पा॰ ३ अफ ८ सू॰ १५) ।२ द्वितीयप्रस्तेगः --सः । ३ (अ॰ १२ पा॰ ३ भ ४ सू॰ १०) । ४ करणायस्य स—म. मु.।

ब्राक्षणे च ये मन्त्रा विश्रीयन्ते, यथा-उरुपयस्वेति पुरोदाशं प्रथ-यति. उक मथा उक्ते बज्जपतिः मथताभिति प्रशेदार्श्व मथयतीति च । तेषु च समुच्चयः स्यात् । सर्वेषामुपदिष्टत्वात । यो न प्रयुज्यते तस्यो-पदेशो बाध्यते । सर्वोङ्गीपसंहारी च प्रयोगवचनोऽनग्रहीध्यते। संख्या-विडितवच्च सर्वेषामसक्रदशिषानेनार्थवत्ता भविष्यति । तस्मात्समः च्चयः ॥ ३१ ॥

याज्यावषटकारयोश्य समज्ञयस्य दर्शनं तद्वत् ॥ ३२ ॥

समुख्यय एव याज्यावषट्कारयोः समुख्ययदर्शनं भगति, याज्याया अधि वषट्करोतीति । समुच्चये हि पौर्वापर्य भवति । तस्यादपि सप्रच्चयः ॥ ३२ ॥

विकल्पो वा समुचयस्याश्रुतित्वात् ॥ ३३ ॥ सि •

विकरपो वैषां मन्त्राणां, न समुख्ययः । कृतः । उक्ती न्यायः । भेन्त्राणां संनिपातित्वादेकार्थानां विकल्पः स्वादिति । नत् संख्यावि-हितवदेकार्था अपि सन्तोऽसकृद्भिधानेन समुचेव्यन्ते । नैतशुक्तम् । कृतः । समुख्यस्याश्रुतित्वात् । यथा तत्र संख्वाश्रवणातकृतकर्मध्य-सक्रदभिधानमाश्रितं, नैवं समुच्चयश्रवणमास्ति । तस्वाद्ययान्यायमे-कार्थस्वादिकस्यः ॥ ३३ ॥

# गणार्थत्वाद्वपदेशस्य ॥ ३४ ॥

र्थम सर्वेषामपदेबोऽर्थवान भविष्यतीति । अहेतः सः । गुणार्थ-त्वादपदेशस्य । नैवासी मन्त्रपाप्त्यर्थ उपदेशः । कि तहि । गुणार्थः । अर्थवादो गुणं विधास्यवीति । तदुक्तं-गुँणार्थेन पुनःश्रुतिः, पॅरिसंख्वा, अर्थवादो वेति । यदि वहि नेवायं मन्त्रोपदेशः किमिदग्रुच्यते, सर्वे-

#### 11 86 11 88 11 88

९ सम्बन्ध एव याज्यावषटकारयोः । समज्जयोऽवयन्त्रव्यः । समज्ञयवदर्शने भवति । या-क्याया-ग, मु. १२ (अ० १२ पा० ३ अ० ११ सु॰ २९) । ३ यथ-ग. मु. १ ४ (अ॰ १ पा॰ १ अ० ४ सू॰ १३ )। ५ ( अ॰ १ पा॰ २ अ० ४ सू॰ ३४)। ६ (: अ॰ १ पा॰ २ वि॰ ४ स्०३५)। 265

नामुक्तदिष्टस्वादिति । एवं तर्हि कृत्याचिन्तेयम् । मन्त्रोक्देशः इति कृत्वां चिन्त्यते । अथवा----चदाहरणान्तरं द्रष्टच्यम् ॥ ३४ ॥

ं वषट्कोरे नानार्थत्वात्समुच्चयः ॥ ३५ ॥

- वश्यकारः प्रदानार्थः, चाण्या देवतीपळक्षणार्था । वयोनीवार्थ-स्वास्तमुख्ययः, न सर्वोपदेशात् ॥ ३५ ॥

( हीत्रमन्त्राणां समुच्चयाविकरणम् ॥ १६ ॥)

ं ि १६ ] हीनास्तु विकल्पेरनेकार्थत्वातु ॥ ३६ ॥ पूँ०

ं होत्रास्तु ये मन्त्राः, यूपोच्छ्रपणीया वा, जच्छ्रपस्व बनस्पते दृति, यूपपरिच्याणार्था वा, युवा सुवासा इति । ते विकल्पेरन् । कुतः । युक्तार्थस्यात्। प्रकार्था एते, जच्छ्रपणस्य, परिच्याणस्य चान्नियायकाः । युक्केकय त्वेषापिवरानपेसस्वराभिदयाति । तस्पादिकल्पः ॥ ३६ ॥

**"समुच्च**यो वा कियमाणानुवादित्वातु ॥ ३७ ॥ सि०

सपुष्तवयो वा होत्राणाम् । कुनः । क्रियमाणानुवादित्वात् । करत्यानां विकल्प उक्तः । न चैते करणाः । क्रियमाणानुवादित एते । कः
पुननमपोविज्ञेवः । करणाः करोभीरथेवं मरपरं कुंदैन्ति । क्रियमाणानुवादिन एवं कर्षेच्यमिति । कयं कृत्वा । उच्यते । अध्वयांस्तावस्करोमीरवेतेन मरपर्वविक्तिन मरपर्ये भवति । विक्तिमन् क्रियेव न मवतीतं पप व
प्रस्थायः सति पृवेविक्तन् मरपर्ये भवति । यो हि स्वरतीतं वया कर्तेव्यमिति, स तत्करोति । क्रियमाणानुवादिनश्राध्वर्थुणा क्रियमाणावैमनुवद्गित्, अञ्जन्ति त्वापध्ये देवयन्त इति । सोऽतुवादोऽक्रवभवताः
पृद्धितं कृत्यम्। अतस्तरस्वरूपः । तेन च कर्षणाऽऽकाङ्क्तिस्वास्थरस्वारं
पृद्धितं कृत्यम् । स्मरणार्थस्य च मन्त्रस्याद्यस्यार्थिः
कृत्वमद्यार्थि भवति । यथा भैवितं कृतम् । नतु विश्विज्ञव्यद्वितः
अवति । सत्यं, विधिश्वन्दावि सामध्योद्भवति । मन्त्रदिव
अवति । मन्त्रस्यार्थस्यानस्यार्थिक्तवि । सत्यं, विधिश्वन्दावि सामध्योद्भवति । मन्त्रदिव

<sup>1 95&#</sup>x27;11 25 II 8F.

स्मृतिसंक्षनेनसर्थं इत्वनेकस्यापि कियमाणानुवादिनो पन्यस्पैकक्रियोहः मर्थाणे संभव इति क्रियमाणानुवादित्वादीत्राणां सञ्चन्त्रयः ॥ ३७ ४

## समुच्चयं च दर्शयति ॥ ६८ ॥

त्रिः नयमापन्वाह, त्रिश्चमामन्वाह, ज्योतिष्वतीरमुखूपादिति । अनेकसंनिपाते चैतद्भवति पथमा, उत्तमेति । तस्मात्समुज्वयः ॥ ३८ ॥ इति श्रीश्चयस्याभिनः कवी भीगोसामाष्ये द्वादवाष्या-

यस्य तृतीयः पादः॥

## अथ द्वादश्वाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

( जपस्तुत्याश्चीराभिवानसन्त्राणां सपुचयापिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १ ] जपाश्चाकर्मयुक्ताः स्तुत्याशीराभिधानाश्च व्याजनः मानेषु समुच्चयः स्यादाशीःपृथकृत्वात् ॥ १ ॥ सिङ जपाः—वैष्णवीमनृच्य वाग् यन्तव्या, सारस्वतीमनृच्य वाग्

#### 3011 96 11

इति श्रीमष्टकुमारिङ्किराचितायां मीमांसाभाष्यव्याख्यायां दुप्टीकायां द्वादशास्यायस्य तृतीयः पादः ॥

' वैज्जावीमन्चय वारपत्तस्या ' एवमादीन्युताहरणाति । एतेषां मन्त्राणां विकल्यः समुखयो बेति चिन्यते । ऐवेंण न्यायेन विकले प्राप्ते, उच्यते समुखय इति कृतः । अन्यकार्यवात् । वैज्जायामूचि ये वर्णात्तेषामुच्चारणं कैर्तन्यस्य । इदं हि 'ज्यवादरे-' नोच्यते । यः पुनस्तत्र पदैरुच्चार्यमाणेः स्वामाविकोऽर्यप्रत्ययः, सोडचोदितंत्वाक्-विवस्तित एव । अथवाऽरम्पेगत्ययः संयुक्तत्वाहुणंच्चारणस्याङ्कस्य ।

पूर्वेष स्थानेनेतिः—' विकृत्ये वा' ( कः १२ पा॰ ३ का॰ १५-) अनुस्थात्मानेतृत्यकै ।
 स्रोक्सिकितः—सरद्यार्थितिति देखा । तथा चैकन्येषारणेत वायमानसद्वप्रपूरेणः वायतः हृत्युकः,
 प्रमाणायावानवर्षेकां कमुष्यम् इति माषः ।

पानवन्या, बाईरवरयमन्त्य वाग् यानवन्यति । स्तुत्यः — अग्निर्मूर्य दिव इति । आग्निष्ठः — आग्नुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देशीति। अभियानार्याः — एषोऽः सीति । अय अप इति कः श्रन्दार्थः । जप न्यक्तायां वाचीति । जप्यत इति जपः । यद्येवम् , अयमपि जपः । अग्निर्मूर्या दिव इति । अयमपि जप्यते । सत्यम् , अयमपि जपः । स्तुतिरिपि त्विष्यते । अयं तु जप एवं केवछः । इतरेः स्तुत्यादिभिः समुच्चार्यमाण एतस्मिन , जपाश्चाः कर्मसंयुक्ताः स्तुत्यादीरिभियानाश्चेति केवछा जपाः विद्यायते । यथा, आग्नाम्याः परित्राजका अञ्चनारिणश्च निर्मेष्ट्छनीत्युक्ते केवछअश्वमाणा आग्नुष्ठम्यन्ते, तद्व ।

नतु, इदं विष्णुविचक्रय इति स्तुतिरियम् । न खलु । नास्त्यत्र स्तुतिग्रन्दः । नापि किंचिरस्तोतस्थ्यास्ति । नतु विष्णुः । न च विष्णुः । न च विष्णुः । स्तुत्र किंयते । नस्तुत्यो विष्णुः क्षिदङ्कि क्रियते । नापि स्तुतिः कर्तव्या चोदिता । वचनवात्रं तु चोदितं, वैष्णवीमनूच्येति । तस्कर्तव्यम् । वचनं जपनािति समानार्थः, यस्तान्—जप व्यक्तार्या वाचीति समर्थते । तेन यत्र वचनमात्रं मन्त्रस्य क्रियते, न स्तूयते, नाऽरज्ञास्त्यते, स जपः ।

अय जपस्याभिषानार्थस्य च को विशेषः । जपे वचनमात्रं भन्त्रस्य क्रियते न स्तूयते । अभिषानेन तुपरः । सताऽसता वा गुणेनाऽऽ० दिक्यते, एपोऽसि व्वेषोऽसीति । तेषां तत्र तत्रैकार्थस्वाद्विकल्पे प्राप्ते, जस्यते । समुख्ययः । कुतः । आश्वीःपृथन्त्वात् । जपपृथन्त्वात् ।

यर्त्र पुनः, ' आष्यैः स्तुवते ' इति चोदना, तत्र कानिचित्यदानि गुणं प्रत्यान् ययन्ति कानिचिद्गुणिनम् । तत्र गृगगुण्युच्चारणेन स्तुतिर्मवति । स्त्रुतिचोदनाषु स्तुतिभौत्रस्य चोदितस्वाद्वियरिवृत्त्या न गृण्यर्थेन्याधिर्विवश्यते । कॅश्गेत्र विदरि-वृत्त्या स्तुतिर्गुणिनं न्यापयति ।

१ एवोऽसि त्वेषोऽसीति—ग. मु. । २ जपा इति—क. । ३ नाऽऽपष्कन्तीति—क. ।
 ४ स्तुतिमुदाइरति—यन्नेत्यायिना । ५ अभिधानस्य स्तुतितो विशेषं वर्धयति—स्तुतीति ।
 ६ स्तुतिमातस्येति—गुणाभिधानास्यस्येत्यर्थः । ७ करणेथ्वति—अभिधानेष्यर्थः ।

स्ततिप्रयन्त्वात । अभिधानप्रयन्त्वाच्च । न हि. इदं विष्णुरिति योऽ-थोंऽभिधीयते स एव, पावमानः सरस्वतीत्वनेन । एवं सर्वत्र । तस्मा-कानार्था एते । अतस्तेषां समच्चयः स्थात ॥ १ ॥

# समुच्चयं च दर्शयाति ॥ २ ॥

समुच्चयं दर्शयति श्रुखानुबचनयोः, त्रिः प्रथमामन्बाहेति त्रिरुत्तमा-मन्बाहेति । समुच्यये च सति प्रथमा चीत्तमा च विद्यते, न विकरपे । तस्मादापे समहत्रयः । याजमानेष्मिते पायिको निर्देशः । एकस्मिश्च मन्त्रे त्रितयमापि संभवति, स्तुतिरिभिषानं जपश्च । यथा, इदं विष्णुर्विचक्रमे. इति यदि विष्णुर्वोध्यते ततः स्तृतिः । अयान्यस्यै हत्तान्त आरूपायते ततोऽभिषानम् । अथाऽऽत्मनाऽवर्धार्यते ततो जपः ॥ २ ॥

### ( ऐन्द्राबाईस्पत्ये कर्माणे याज्यानुवाक्यायुगक्रह्रयस्य विकल्पधिकरणम् ॥ २ ॥ )

# ि २ ] याज्यानुवाक्यासु तु विकल्पः स्याद्देवतीप-लक्षणाथत्वात् ॥ ३ ॥ सि०

पेन्द्राबाईस्पत्ये कर्भण्यनेकं याज्यात्त्वाक्यायुगलमाम्नातम् । ईदं बामास्ये हावे: त्रियमिन्द्रावहस्पती। अँथं वा परिविच्यते सोम इन्द्राब-इस्पती इत्येकम् । अंस्मे इन्द्राबुहस्पती । बुहस्पतिनीः परिपात पश्चादित्य-परम् । तयोः कि सप्तचयो विकल्प इति विचारः । तबोच्यते । या-ज्यानुवान्यास त विकल्यः स्यादिति । कस्मात् । देवतोळक्षणार्थत्वात् । कर्मणि गुणभुता देवता याज्यानवाक्याद्वयेन कर्मसिद्धचर्यमुपळक्ष्यते । सकुदुपळक्षणेन च तत्सिध्यति । कर्मसिद्धौ कर्भण्युपलक्षणकार्ये नाः

गुँगी न्यासो यत्र प्रार्थित ते मन्त्रा आधिष उच्यन्ते ॥ १ ॥ [२ ॥

१ अत एषां-ग. सु. । २ अववोध्यते-ना. सु. । ३ ऋ शं. (३--७-२५)। ४ ऋ. र्स. (३-७-२५)। ५ ऋ. सं (३-७-२५)।६ ऋ. सं. (७-८-२७)। ७ आशी:स्वक्तपाड - . गुणीति ।

स्तीकि द्वितीयं वाज्यानुवावपाद्वयंः प्रयोगान्तरार्थ भवाते । तस्मातः दिकल्पः ॥ ३ ॥

### लिइन्दर्शनाच्च ॥ ४ ॥

किन्द्रं चैवमर्थ दर्श्वयाति । किं लिन्द्रं भवति । एवमाह । ऊर वै हेबानां चाल्यानुबावये. एकया प्रत्यागच्छति, गमयत्यन्यया । अथात्र तिसाः कार्या हति, पितृयक्षे याज्यानुवाक्यात्रयविधानपरे वाक्ये तयो-द्वित्वमुचितं दर्भपति । तथा, न सर्वाणि सह यज्ञायुषानि महत्वानि, मानुषं तत्किवते । नैकभेकं, पितृदैवं तत् । द्वे द्वे सहपहत्ये, याज्यानुवा-क्वयो रूपमिति । तस्मादापि विकल्पः ।

अय तयोरेन भियः कस्पादिकल्पो न भवति । एकार्थत्वात्माप्नोति । अन्यतरस्वापि हि देवकोपळक्षणं सिध्यति । उच्यते । समाख्या पुरोन्वाक्योति, पूर्वश्नुच्यत हाति पुरोनुवाक्या । आपेक्षिकः पूर्वश्वदरी याज्यामपेक्ष्य भवति । समुक्त्वये चैतदुपपद्यते । तस्मात्समुक्त्वयः । ननू-पळिसते. उपळक्षणकार्याभावादर्यलापादन्यतरस्याः मयोगो न माप्नोति। उच्यते । समाख्यासामध्यादाद्देश्वछक्षणसाध्यं कर्म भविष्यति । यथा, द्राभ्यां खनतीति वचनसामध्यीदद्रचभिधानसाध्यम् । तस्पादविरोधः 11811

# (सोमक्रयद्रव्याणां समुख्याधिकरणम् ॥ ३ ॥)

ि ३ ] केयणेषु तु विकल्पः स्यादेकार्थत्वात् ॥ ५ ॥ पूक

सोमक्रवणार्थानि द्रव्याणि समाम्नातानि-अजया क्रीणाति, हिर्म ण्येन क्रीणातीत्येषपादीनि । तेषु क्रयणेषु विकल्पः स्यात् । सर्वीण हि क्रयणस्य-साधनत्वेन निरवेसाणि विश्वीयन्ते । यथा ब्रीहियधौ या-गेष । तथा, अजवा क्रीणाति, हिरण्येन क्रीणाति, वाससा क्रीणातीति. तान्येकार्यानि भवन्ति । तस्मात्तेषु विकल्पः ॥ ५ ॥

समुच्चयो वा प्रयोगे दृब्यसमवायात् ॥ ६ ॥ सि०

## समृच्चयं च दर्शयति ॥ ७ ॥

तं वे द्वाभिः क्रीणावि, द्वास्ता विराद, विराजयेव जामोवीति क्रीणाव्यत्वसद्देडयम् । स एनेन न्यायेन माम्नानां स्याद् । सस्याद्वि सम्रूच्चयः । अयार्थयदेन विश्वेः कस्याचा विद्वायेत । तथाऽच्यतुक्तद्-रूपं वोध्यते । तच् सति संगवे न वाचितव्यम् । सस्मादमुक्तदः ।। ७ ॥

( पशुगर्भ - उपयानसायनानां मुद्दानां समुख गाविकरणम् ॥ ४ ॥ )

[ ४ ] संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥ ८ ॥ सि०

अधीषोभीये पत्नी गुरेनोपयननमान्नातं, गुदेनोपयनित माणो वै गुद इति । पेकाद्दश्चित्रेषु पशुष्यनेकगुद्दश्चित्राते विवारः अभवति, किंतुपयननगुद्दानां सञ्चन्ययो विकल्यो वा । यद्यर्थकर्षीयमननं तत्नो - विकल्यः । अथ प्रतिपत्तिनतः समुन्त्रयः । कि गुनरन गुक्तम् । अर्थ-कर्भति । कृतः । भूतभन्यसञ्चन्यार्थे भूतं भन्याय दृश्येरवाद्यवि । यदाऽर्थकर्भ तदैकेनापि तत्तिसम्पत्ती वद्गायेक । प्राप्तानां विकल्यो भवति । पर्वे प्राप्ते---

ज्ञ्यते।संस्कारे च तत्यधानस्यात्।संस्कारोऽयं–मतिपचिरिस्वर्थः। ---क्क्यः। उगयुक्तक्षेपस्यात् । अभीपोभीण्यानार्थः पशुक्त्यकाः<del>। तमिहेते</del> तन्छेपाः प्रतिर्पादनार्काः। तस्यादगुद्रस्य प्रतिपचित्तयमोऽमं **रध्यार्थः**।

<sup>- £ # 10</sup> H

नन्वर्थकर्भपेते अनि दृष्टार्थनेत्र हेतुककः । तुरुगे । तिवालागणि । तत्रा-णि हि भौतिप्रायमानः कर्भ सार्थयति । तद्मात्त्रे हेथिको । यदा मति-पत्तिस्तुत्रं समुक्ष्यः । तत्म्यानत्त्वाद्दृष्यसंस्कारार्थे कर्भ । यद्मेव पत्रोहीदो न संक्रियते तस्येव तेन संस्कारेण हानिः स्थात् । तस्मात्स हिक्ष्यः ॥ ८ ॥

( अभ्यावेथे दक्षिणानां विकल्याधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ५ ] संख्यास तु विकल्पः स्याच्छ्रुति-प्रतिवेधात् ॥ ९ ॥ सि०

आधाने दक्षिणाविधयः, एका देवा, पड्देवाः, द्वाद देवाः, इत्ये-ववादयः। वेवां समुच्चयो विकल्यो वेति विवारणा । तत्राङ्ग-भूयस्त्वाय सर्वाङ्ग्यादिणा प्रयोगववनेन समुच्चये प्राप्ते, उच्यते । संख्वासु तु विकल्यः स्थात्। कृतः । श्रुतिविशतिषेषात्। एका देये-त्येकसंख्यापरिच्छिनं द्वयं परिक्रयसायनं श्रूयते। तथा, पड्देवेति पट्संख्यापरिच्छिनं द्वयं परिक्रयसायनं श्रूयते। तथा, पड्देवेति पट्संख्यापरिच्छिनं । यथेका च पट्च समुच्चीयेरन्, संख्यान्वरं सप्तसंख्योत्पर्यते। तत्परिच्छिनेन द्वयेण परिक्रयः कृतः स्थात्। वर्वेकश्चतेः पट्युतेश्च विश्वतिषेषः स्थात्।

नतु नेवात्र परिकयः श्रूपते । किं तर्हि । दानम्, एका देया पद् देया इति । अत्रोच्यते । दानं नामाऽऽरभीयस्य द्रव्यस्य परस्वापादनम् । सच्च परः स्ववान्स्यादित्येवपर्यम् । स्ववानेवासी । तस्याऽऽर्दिवज्यं कर् रोति । तेन चास्य दातुरथा । एवं दृष्टायां भवति । अय दानपात्रं कल्प्यते, ततोऽदृष्टं कल्पयितव्यम् । परिक्रय एवकादीनां अवणम् । सत्र, यः सप्तिभः परिक्रीणीते, न तेनेकया पद्भिः परिक्रीतो भवति । न हि ते एकेत्वामनन्ति, न पडिति । किं तर्हि । सप्तेति । स एव श्रुतिविवातिषेषः । तस्याद्विकल्पः संख्यासु ॥ ९ ॥

#### < 11 9 11]

१ मतेऽप-कः । १ प्रतिपायमानाः - मुः । १ सायमन्ति - मुः । ४ विशेषं दर्शयति - सस्मादिति । तस्मात-अर्थयर्भणः, प्रतिपत्तेवासी -वश्यमाणी विशेष इस्पर्थः । ५ विचारणम् - प्रत्यानाम् - प्रत्यानाम - प्रत्यानम - प्रत्यानाम - प्रत्यानम - प्र

( पशुगणे पत्नीसंयाजेषु जाधनीनां विकस्याधिकरणम् ॥ ६ ॥ )

# [ ६ ] ब्रव्यविकारं तु पूर्ववदर्थकर्म स्यात्तथा विकल्पे नियमः प्रधानत्वातु ॥ ९०॥ सि०

जायन्या परनीः संयाजयन्तीति श्रुयते । तत्र पश्चगुणेषु विचारो भवति । किं जायनीनां समुरुवय उन विकल्प इति । अन्नापि पूर्व एव न्याया । यद्यर्थकर्ष तती विकलाः । अप प्रविपक्षिततः समुरुवय

पशुगणे जावनीना विकल्बोऽघ समुच्यय इति । समुच्यय इति जूनः । कयम् । क्यम् । त्यानं नियम् । तियम् वित्ताने क्यम् । विद्यम् । विद्यम्यम् । विद्यम् । विद

सानार्टे ६ थाग.दपूर्वम् । वोडप्यवमावयनायन्योविधानियमः, सोडप्यदृष्टार्थे एव । वशी यांगादपूर्वं, ति सो द्रव्यवेस्कारकः । वद्यागोव्यव्येषये प्राथ्यते चोद-केन । तस्मारसर्वाः संस्कृतेच्याः । येदेतन्यस्थकदेशोऽन्यदेवत्यः स्थादिति पूर्वेपतः-वादी सिद्धान्ते दोवमुक्त्यस्यति । तदयुक्तम् । द्रद्यादीनामशीकोवदेवतस्यात् । तदुक्तं द्रयोगे । तस्मारस्थितेकः पूर्वस्यो नेतरिः ।

१ विश्वरीय—क. थ. १ प्राप्येते इति—प्यतः संयाजह्म्यत्योति येषः । १ दृष्टाये इति—
षावनीयतिरस्यं ६ त्या १ । ४ वाक्यान्तरिति —दृद्दस्य १ उष्टाते । इत्यादिक्षित्विक्यान्तरितिर्मयः
भवियापयित्वेन तिनित्युक्तानीत्ययः । १ तत्यु व्यति देवतान्तर्र्यश्चलः इत्यत्यस्य देवतान्तर्रस्योतः
भवितिर्दाः, तद्राऽ- १८०३ ) कान्याय्यांत्मस्य तण्डुक्तानात्यावे देवतान्तरस्येतः भवितिरित्येवस्विति यहा निराकरोति—कान्ये विव्यादितः । अयमाययः । उपयुक्तावविद्यं हि हृद्यं प्रतिप्तिन्त्यन्ति स्वति । १ वर्षाये वृत्यति । १ वर्षाये वृत्यति । भवित्यन्तिर्वित्यः । वर्षाये प्रवित्य-भवित्यति । १ वर्षाये पृत्यति —प्रतिप्रवृत्त्वे स्वति । १ वर्षाये पृत्यति —प्रति । १ वर्षाये प्रवित्यः । १ वृत्यते । १ वृत्यते । १ वृत्यते । १ वर्षाये । १ वृत्यते । १ वर्षाये । १ वर्षायः । १ वर्षाये ।

जाघन्याः प्राचान्यं युक्तं, न गुणयावः । गुणयावेऽस्या अतेकत्र गुणयावः स्यात् । तत्र को दोषः । अधीषोधीयं पञ्चमाळं मेतेत्वेषा चोदना चाध्वेत । नानादेवतोऽयं तदा पञ्चभेवति । एकदेशोऽस्याधीषोधीयः । एकदेशः पत्नीसंयाजदेवतानामिति । तस्यात्मतिपत्तिः । प्रतिपत्ती यस्यैव पञ्चो- जाँचनी न मतिपाळते, तः यव तेन संस्कारेण वर्त्रनं स्यात् । तस्यादिषि समुख्याः ॥ १४ ॥

## शुनेऽपि पूर्ववत्त्वात्स्यात् ॥ १५ ॥

श्रुवे चर्क, दर्शेश्वरुभित्यत्रापि मनिपत्तिः स्यात् । कुतः । पूर्ववरशत् । अन्तरपूर्वकं श्रुवं दिधि चेन्द्रायोत्पन्नत् । वस्यार्थान्तरमननं विष्णुं श्रिपि-विद्यं मति । तस्माचस्यापि, उत्पैतौ येन संयुक्तं तत्र तद्यै तस्स्रुतिहेतु-स्वाचस्यार्थान्वरमयने श्रेषरवास्त्रितपत्तिः स्यादित्यनेन न्यायेन प्रति-वाद्यः प्राप्तोति । वक्तस्यो वा विश्वेषः ॥ १५ ॥

विकल्पे त्वर्थकर्भ नियमप्रधानत्वाच्छेषे च कर्मकार्थ-

समवायात्तस्मात्तेनार्थकर्भ स्यात् ॥ १६ ॥ सि०

अस्मिन् सुने द्वपोः स्वयोः परिहार उच्यते । पैतिपलिस्दु भेपःबा-दिति, श्रुते च प्वेवस्त्यादिति च । यत्ताबद्धच्यते जायस्याः मतिप-तिस्ति । तत्र ज्ञुषः । विकट्यः मकृतो जायस्या आस्येन सह । पेश्रां च त्रयेव विकट्ये प्राप्ते, नियमश्याता पुनःश्रुतिः, जायस्या पन्तीः संयाजयस्त्रीति । आज्यस्य निष्टपि कृत्ता कृतार्था भवति । जायस्या अभक्षमे च नारयति । यस्तु श्रेयस्यादिति । भेरस्यापि वचनादनेकन्न गणभावो भयति । यथा मस्तरस्य ।

यण कुतस्थान्यार्थभुत्तकास्थान्यत्र गमनं प्रतिपत्ति शित । तद्वयद्वकृत् । कृतः। श्रेषे च कर्षकार्थसम्बायात्। य उत्युक्तः थेवस्वस्थिन् कर्षकार्यसम्बद्धाः स्विद्धाः विद्यते । न चैतन् च्छुतं द्धि च कविद्वयुक्तम्। यस्तै यागायोत्यनं सनैव ताविधवैत्येते । तस्त्रात्तिव्यते । क्ष्यत्रायुक्तम्। यस्त्रे यागायोत्यनं सनैव ताविधवैत्येते । तस्त्रात्ते च काविद्यत्यक्तम्। यस्त्रे यागायोत्यनं सनैव ताविधवैत्यते । तस्त्रात्ते न प्रतिपत्तिः। १६ ॥

#### 181. 89 11 88 11 18

१ पूर्ववत-त. सु. । १ (अ०४ पा० २ अ०० सु० १९) । ३ (अ० १२ पा०४ इ. १ ४० १४) । ४ अवीषस्वापि वचमार्थक्त्र-त. सु.

(काम्येब आस्त्रविज्ञाति किरवस्योक्ष्याक्षेत्रिकाराधिकरणम् ॥ ७ ॥) [७] उत्वायां काम्यनित्यसमुच्चयुधे नियोगे

कामदर्शनात् ॥ १७ ॥ पू०

अस्त्यस्नावुरुवेदिक्षः, संतायनाधि जनयतिति । वं प्रकृत्य अवके । इसाश्राज्यकाते महावर्षत्तकावस्वाऽऽहृत्यावद्वयात्, आधृत्यभावकात्म-स्य, वैद्यावाद्वरिकामस्येति । तत्र विचार्यते, विकास्य स्व तिःवस्य वाऽत्रेः समुक्त्ययः, अथवा कास्येन नित्योऽिविविकातः । हृतः । एवं सर्वोङ्गोपसंइस्त प्रयोगवयनोऽनुग्रद्दीस्पते । नतु नैभिविक्षं तु प्रकृती तिद्विकादः
संश्रोगविश्वेषादित्यनेन न्यायेन कास्योऽिविनित्यस्य विकास्को मान्यस्वति । न मिविष्यति । विकासकार्यति । अवेवियोजनेऽयं काताः अयते, आहृत्यावद्वय्याद्ववद्याद्वव्यावदेशात्यस्येति, न
सम्यविस्तायस्यायप्रविद्यायां भवति । एवं वेदाहृतस्यावयानात्ककं
भविष्यति । होयस्तु यथानाञ्च उत्तय एव वैस्तिन्यताव्याः समुक्वयः।
१९७॥

# असति चासंस्छतेषु कर्भ स्वात्॥ १८॥

यदि च काम्येन निस्तोऽशिक्षित्रेयतः, सनैव स्यातः । तस्यिशासस्य-संस्कृतेषु आहादिषु कर्न स्थात् । तथा, आधानस्य सर्वार्थता बाध्येत । तस्यादिष् सकुरुवयः ॥ १८ ॥

### तस्य च देवतार्थत्वात् ॥ १९ ॥

अपि चार्य्यन्वाधानेन देवतापरिग्रहणं कृतम् । यदि सोऽप्रिकेट-इयेत तलो देवता अपरिगृहीला अवेदुः । अस्यस्याधानेनाप्रिधीयेत्, इस्कतार्वाभ्रमसम्बद्धिवतापरिग्रहः ॥ १२ ॥

<sup>&#</sup>x27; बुक्ताम्राज्यकतो अध्यक्षंत्रकामस्यादऽद्वस्यावद्यस्यात् ' इत्यवकानातकामः श्रूपके, साम्बन्दरात् । एवं चेद्वशानमात्रं कत्या कृतार्थः शब्दो नःस्वन्तरं निवर्तिविद्धं कक्तोति । बस्मादयवानमात्रारककत् ॥ १७ ॥ [१८ ॥ १९ ॥ ]

९ जवाप्तिः—ग. सु. १२ ( अ० २ पा० ६ अ० २ पू० ९० ) । ३ सॅनियानाच—ग. सु. १४ यसम्बन्धायानस्य 'धारणार्थनास्त्रोक्षेत्रस्यस्यापार्वं न निवते ' दिते द्वारतान्त्रपर्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्यापार्यस्य

## विकारो वा तडुकहेतुः ॥ २० ॥ सि०

विकारी वा क्रिस्यस्याग्नेः काम्येन । बदेवदुववहेतुः, नैमिचिकं तु मक्की बद्दिकार इति । सामान्यनैतदुक्तं, यदाइवनीये जुक्कतीति । ब्रष्टि-कामो बेसुतादिति विश्वेषण । तेन सामान्यं वाध्येत । क्रिं कारणद् । स्वार्धयेयववाद्वयविषयस्य सामान्यस्य ततोऽन्यनापि द्वतिसंभवात् । विश्वेषस्य चान्यपरिच्छिकस्य, एकावसायिनस्वदंशंभवे विषयामावन्त्रसङ्गदुषदेश्ववैयर्थ्यं मा भूदिति ।

स्वाअवेष्वच्याद्वचाविषयस्य सामान्यस्य तवोऽन्यत्रापि हत्तिसंत्रवादिवि— स्वाअवेषु ब्राह्मणिण्डेषु, अव्याद्वतिषयस्य सामान्यस्य— अगरिव्छकविषयस्य, विद्येषावेत्वया ततोऽन्यत्रापि वृत्तिसंत्रगत्। तस्ताद्विशेषास्काण्डिन्याद्य्यत्रापि ब्राह्मण-विव्येषु वृत्तिः संमवस्येष । तस्तास्तामान्यद्यात्रं कृतार्थनन्यस्तिन् विषये । विद्ये-षस्य वान्यतः परिव्छकस्य तद्वसायिनः, तदसंभवे विषयाभावमसङ्कादु-षदेश्ववैयर्थे मा भृद्धि । विशेषस्य पुनः कीण्डिन्यादेः, अन्यस्यो ब्राह्मणिष्ये-व्योऽविद्यक्षस्य, तद्वसायिनः, तदसंभवे—तस्त्रसंभवे विषयाभावमसङ्कादुपदेश-वैयर्थं स्यात् । तस्तावदिष विशेषशास्त्रमनुमहतिन्यम् ।

एँ बाघो बर्णितः सोऽयुक्तः । यस्कारणम् । काखानुमहः कार्य इति मास्ति चोदना । यदि शाखानुमहमात्रं स्पात् , दिपदाने क्टोउट्यगृहीते शाखानिस्यु-मयत्रं दियानम् । एतत्तु नेष्यते । तस्भाद्य एव बाधोऽस्मार्थिवीलो निस्यनीमीने

कयोः, सं एव ।

१ ( अ० १ पा० ६ अ० १ सु० १० ) । २ स्वाभवेणस्थानृतिर्विश्वस्य-इ. स. ११ स्वाभवे वैनिविद-अन्नासकेस्यो दापे दोषतां तकं कोन्डिन्बाय, स्थादाबिति पूर्वे वेषः । ४ विशेषापेष्ठया--केन्डिब्य्यं सम्बद्धियो विश्वस्य रेश । ५ तदस्यविनः--केन्डकीवित्ययवेशायायिनः । ६ तस्यादिति--वेन्द्रया सम्बद्धियायाः १ एवं व्यास्थातं भाष्यं पृथ्यति-प्रविक्यास्थातं । ६ स्थादिति--कारस्यं कार्वस्यितं पूर्वे वेषः । ९ उत्तयत्र--कोन्डिव्यं प्रवृत्य वेद्यायाः । स्यादिति वेद्याः । १ वर्गता दृति---(अ० १ पा० ४ अ० १) १७ २१) दृत्यम् ।

<sup>&#</sup>x27; पुरुषार्थं वमावत्तेः काम्यं नित्यस्य वाधकम् । विशेषतव्य सामान्ये पूर्वप्राप्ते प्रवर्तनात ॥

स्थादिना वर्णित इत्यर्थः । ११ स एवेति-कुक्त इति क्षेत्रः ।

अय यदुक्तं नियोगं कायदर्शनादिति । तत्र वृषः । आष्ट्रादाहरवाष-दृष्यादिति नित्यस्यैव होमार्थस्वावचानस्यायं विश्वेषकायसंयोगः, आष्ट्रा-दाहृत्याआयकायस्येति । अवदृष्यादिति युनःश्रुविः । यद्यवद्याने काय-श्रुविः स्वादवद्यानं विद्योयेत, नाविधीयमानं कायस्य साधनत्येन युक्य-ते । वर्षमम विधीययानं विश्वेषयः संच्यनेकार्यस्वाद्वाव्यं भियेत । वरमाक नियोगं कायश्रुविः । किं तर्षः । होमार्यवायं नित्यो नियोगोऽ-विविशेषविधानार्थमन्यते । यावदुक्तं स्याद्, वेष्टुतनिर्धं होमार्यं कुर्वाद्वि

## वचनादसंस्क्रतेष कर्म स्यात्॥ २१॥

यधेदमुक्तं, असति चासंस्कृतेषु कर्म स्वादिति। तत्र झूपः। वचना-दसंस्कृतेषु कर्म स्वादिति । किथिव वचनं न कुर्यात्। नास्ति वचन-स्वातिभारः। यथा, पदे जुदोतीति ॥ २१ ॥

# संसर्गे चापि दोषः स्यात् ॥ २२ ॥

अपि च यदि समुख्यः स्यात्मादान्येन सह संसर्गः स्वादैशारिकस्य । तत्र तु दोषः अयते, असये ञ्चवयेष्टाक्यार्ज निर्वेदास्याप्तिः मादान्येन सह संस्रुच्यते, अञ्चलितर एव योऽप्तिः मादान्यः ॥ २२ ॥

## वचनादिति चेत् ॥ २३ ॥

आह । नेप दोषः। यचनात्संसर्गः, न याचनिके कियमाणे दोषः॥ २३ ॥

सच्यते--

### तथेतरहिमन् ॥ २४ ॥

अथ थदुक्तमन्याधानारकलमिति । अत्रोच्यते । 'तानि द्वेचस्' हत्यंत्र्याधानेन द्वर्न्यं चिकीर्थते । इष्ट एवं संरक्तरोऽग्नेः । तस्मालाइष्टार्यमिति सिद्धस् ॥ २० ॥ [ २१ ॥ २२ ॥ २२ ॥

१ गुण्येत—क. १ हतीलि-( अ- १ पा० १ अ- १ पु० ६ ) अत्रत्येन न्यायेनेत्वया । १ नाड्यप्रिमिति -न फ्लायंक्रयायानं, किशिक्तित्वकातिफल्यायांन प्रकृतेश्वासिकरणकायचन्त्र फिली आष्ट्रादिशिनः क्लायं विधायत इति तेन व कान्येन निस्यस्थोक्यस्मार्गिकृष्याः गौदीद्वेत्वेष क्लास्य प्रकृतिकिः क्षेत्रस्तति आव.।

इतरिमम्बर्गि पसे वाचिनिकोऽसम्कृतेषु होनः। एवमुपपय वा-चनिकत्वादोपाथाने सित नैमिचिकत्वाहिकार आश्रीयते, न समु-च्चयः॥२४।॥

## उत्सर्गेऽपि कर्मणः कतत्वात् ॥ २५ ॥

अस यहक्तं, तस्य देवतार्थत्वादिति । तत्र खूबः। खस्तगैंडपि नित्वस्थाप्रेवेवतापित्राहो न विश्वदः । कर्षणः कृतस्वात् । अ-म्य्यन्वाधानेन देवताः परिमृद्धाने, नाप्तिना । एवं श्रूवते, वः पूर्वेशुर-त्रिं मुक्ताति स वै श्वोशूने देवता आभि यजत इति । तस्व कृतममेत्रीर-णम् । तेन परिमृद्दीता देवताः । अम्यम्तरे वचनायाने । तस्मादं-विरोधः ॥ २५ ॥

(काम्यरवामेराहवनीयस्वामावाधिकरणम् ॥ ८ ॥ )

ि ] स आहवनीयः स्यादाहुतिसंयोगात् ॥ २६ ॥ पू० यश्वासी वेहारिकोऽग्निः स आहवनीयः स्यात् । कुतः । आहुतिः संयोगात् । एत्य हृषते वास्थिन् स आहवनीयः । हृयते चास्मिन्नित्ये— तस्मावयम्प्याहवनीयः ॥ २६ ॥

# अन्यो वोद्धृत्याऽऽहरणात्॥ २७॥ सि॰

अन्यो वाऽऽइवनीयात्स्यात् । नायमाहवनीयः। कस्मात् । खट्ट्-त्याऽऽइरणात् । छोकिकोऽयगुद्धत्याऽऽाह्यते, आष्ट्रदाहरेत्, मादाख्या-दाहरेदिति । आहवनीयखब्दश्च संस्कारनिभित्ताः, संस्कारेषु तस्स्वराः वात्, अभावाच्च माक्तेभ्यः। यचाऽऽद्वृतिभयोगादिति, सिद्धः अस्द-वनीयस्ते, आहुतयो विधीयन्ते, यदाऽऽहवनीये जुह्वतीति । सिद्धोन तेनाऽऽसां विधानान्न तस्कृतं तद्भवति । तस्मान्नाहवनीयः। मयोजनं, आहवनीयस्योभावः॥ २७ ॥

( काम्थेऽझावाधानादिसंस्कारलोपाधिकरणम् ॥ ९ ॥ )

[ ९ ] तस्मिन् संस्कारकर्म शिष्टत्वात् ॥ २८ ॥

#### 38 11 39 11 38 11 30 11

९ बक्यन्ते—ग. १ आहवनीयधर्मामाव इति—'धार्यो गताश्रिय आहवनीयः' इस्म. दिना विद्तिः गतश्रीधारण यो धर्मा नात्र अवन्तीसर्थः।

वस्थिन्-वेहारिके बी, आधानिकाः संस्काराः कर्तव्याः । श्रिष्ट स्वात् । सर्वेकर्मार्था हि ने, आधानस्य सर्वेशयस्यात् । यदि न किये-रन्, तस्केर्भ नेनाङ्केन हीनयफळं स्यात् ॥ २८ ॥

## स्थानाचु परिछुप्वेरन् ॥ २९ ॥

परिकुर्धरम् आधानिकाः संस्काराः। कस्याद् स्थानातः । तस्य संस्कृतस्याद्येः स्थानेऽयमसंस्कृतः श्रुतः। स वैशेषिकस्यानस्य निच-र्धकः। स वेशिष्टतः, किमर्थ संस्काराः करिष्यते। संस्कृतः स्थाकिः स्वेयमर्थे ते क्रियेरम् । असंस्कृतेन वात्रार्थः। तस्माक्लुर्धरम् ॥ २९ ॥

( नित्यस्योक्त्यस्याहोर्नित्यं घारणामावाधिकरणम् ॥ १७ ॥ )

[ १० ] नित्यधारणे विकल्पो न ह्यकस्मात्य-तिषेधः स्यात् ॥ ३० ॥ पू०

विस्मिन्नेवी छ्ये विन्ता । किनयं निर्धं भायों न वा । अवकां नैव धार्वेवेति । तत्रोद्यते । नित्यधारणे विकत्यः, धार्यो वा न या । इत्या । न स्वतः स्थान्तादिषेषः स्थान् । धारणभनिषधस्तस्य मवति । मै नित्तिक्षिः ध्येत्, यस्त्रतिसिध्यति । भ्रान्तृत्यस्यो नात्रकुर्तिः । धारणमसङ्गे च सति मित्रपेयोऽयेवान् मवनि । यथा न गत्रकुर्णने भोजन्यभिति सति गमन्यसङ्गे भोजनयसङ्गे च भवति । न च अविभन्नरेण मसङ्गे स्वत्यस्यतः (ति नित्यधारणस्य विधाषिका भृतिस्तुभीयते । तथा मस्तिः । मित्रपेयेन निहस्तिः । तस्मादिकस्य।। २०॥

नित्यधारणाद्या प्रतिषेधो गतश्रियः ॥ ३१ ॥ सिक

यदि कदाचित्रस्यक्षया श्रुत्या मसङ्घो न स्थाचकान्याऽसुँसीवतः । आस्त तु नित्यवारणस्य मसञ्जिका गतिष्रयः श्रुँतिः, वार्षो गतिष्रय आहक्तीय इति । आहवनीयस्थानापष्रत्यादुरूषस्थापि नित्यवार्ष्णं प्रसक्कम् । तत्प्रतिवेषार्थेयं श्रुतिः । तत्माका श्रुत्यन्तरस्थानुवानं भक्ति । अतो नित्यवारणस्याविधानात्कार्योभावाच्चावारणयेव स्वात् स्वस्कुः।

#### २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

<sup>्</sup> कर्म— ग. सु. । २ न संस्कृतः—म. सु. । ३ न प्रतिशमिन्भीत्, यस्प्रतिसमिन्भीत्—कः ६ ४ कृतिः, निस्यश्रत आहुवनीयो गतित्रयः—कः ।

( सत्राहीनयोरनेकयजमानसमयाये शुक्रान्वारम्मादीनोमकयजमानक-र्तृकस्याधिकरणम् ॥ ११ ॥ )

[ १ १ ] परार्थान्येको यजमानगणे ॥ ३२ ॥ सि॰
सन्नाद्दीनयोर्थजमानानां गणे पानि परार्थानि कर्माण यथा, शुक्रं
यज्ञमानोऽन्वारभते, यजमानसंमितौदुम्बरी भवतीति । तान्येको यजमानः क्वर्यात्, न सर्वे । कस्व देवोः । परार्थस्वादेव । न तम कर्मणा
यज्ञमानस्य कथिदुपकारः कियते । यदि क्रियेत ततः स्वस्मा वयकाराव सर्वे कुर्युः । यज्ञानेन तु तस्क्यं कियते । तदेकनैव कृतमिति
द्वितीयानां भवतो वितासित । तस्मादेकः क्वर्यात् ॥ १२ ॥

( अहीने शुक्रान्यारम्मादीनामनियतयज्ञमानकर्तृकरवाधिक-

रणम् ॥ १२ ॥ ) [ १२ ] अनियमोऽविशेषात् ॥ ३६ ॥ सि०

तस्यैकस्यानियमा यः कश्चिदेकः कुबीत् । कुनः । अविश्वेषात् । नात्र श्वन्दकृतो वाऽर्थकृतो वा विश्वेषो गृह्यते । तस्यादनियमः । अहीने युक्त्यस्याभाषादेवयवस्थितस् ॥ ३३ ॥

( सत्रे शुक्रान्वारम्मादौ नियोगतो गृहपतिकर्तृकत्वाधि

करणम्॥ १३॥)

[ १६ ] मुरूपो वाडावेपाति पेथात् ॥ ६४ ॥ सि० समे तु पुरुषः क्वर्षाद्यस्पतिः। कुतः। अविगतिषेषात् । कुर्वतोऽावि-प्रतिषेषः । न हि तेनाऽऽत्विजीनाः पदार्षाः कर्तव्याः। ऋत्विजां तु स्वपदार्थसंनिपाते विगतिषेषः स्वात् । एवं तहिं गृहपतेर्यवस्तं, क्रत्य-वानि याजमानानि करिष्यतीति ॥ ३४ ॥

( सत्रे यजमानसंस्काराणां सर्वार्थत्वाचिकरणम् ॥ १ ॥ )

[ १४ ] सत्रे गृहपतिरसयोगाद्धीत्रवत् ॥ ३५ ॥ प्० अय यानि याज्ञयानानि संस्कारायोनि कर्माण, तान्यपि कि सबे ग्रहपतिनैव कर्तव्यानि, उन सर्वेरिति । उच्यते । ग्रहपतिना कर्त-व्यानि । इतः । असंयोगात् । एवं गृहपतिरिति समारुपाया अर्थेना- संयोगो स प्रविष्यति । अर्थवत्ता अविष्यतीस्पर्यः । कथं करवा । त्वीच्वते । इहानेन गृहश्रव्देन कर्योच्यते, न श्वाळा । श्वाकायामिथी-बमानायानविश्वेषः स्वात् । सर्वे हि के बालायाः पनयः।

नन च कर्षणोऽपि ते सर्व एव पतयः । सत्यमेवं, समाख्यानात्म-कर्षावगतिविज्ञायते । यथा देवदत्ती मथरायां ब्राह्मण इति । प्रकर्षम कर्षभूयस्त्वाद्वा स्वात् , फलभ्यस्त्वाद्वा । तत्र कर्षभूयस्त्वं नोपवचते । यत इतरेषां बहुतरं कर्ष । फलभ्यस्त्वं तु युज्यते । यजमानसंस्काराणां तस्वाधिक्यात् । तस्माद्गृहपतिसमारूपाया अर्धवन्तारप्रकृषायींना ग्रहः पतिः करेति । हीत्रपत् । तथथा हीत्रभिति समाख्याचा अर्थनत्वाळीता श्रीवस्य कर्ता भवति, चवमिहापि ॥ ३५ ॥

#### आम्नायवचनाच्च ॥ ३६ ॥

आस्त्राधिकं वचनं गृह्वतेः फलभूवस्त्वे भवति, यो वै सने बहुनां यजवानानां गृहपतिः स सनस्य मत्येता । स हि भूथिष्ठासुद्धिसूधनी-कीवि । तथैवस्मादेव कारणात्स्यात् ॥ ३६ ॥

#### सर्वे वा तदर्थत्वात् ॥ ३७ ॥ सि०

सर्वे वा यजनानाः पुरुषार्थानि कुर्धः, न गृहपतिरेव । कुतः । बद-र्थत्वात । सर्वार्थमेव हि कर्म, अविश्वेषण हि शुतं, द्वादबाहसृद्धिकाया जपेयरिति । यस्त्वेषां संस्कारीने युज्यते, तस्य गुणहीनमफ्कं कर्व भवे-दिति । तमानिश्चेषश्चतिर्वाध्येत ॥ ३७ ॥

### गृहपतिरिति च समारूवा सामान्यात ॥ ३८ ॥

यया गृहपतिः स्वयं कर्भ न करोति, अन्ये तस्य कर्भकारा अवन्ति, एवमस्थापीत्यनेन सामान्येन स्वामित्वमकर्षः, न फळनकर्षः, फळनक-र्षानानात् ॥ ३८ ॥

नन स्वार्थकाचेन यजमानाः ऋतंवर्थ परिहापयान्ति । अत्रोडवर्षे ---विमतिषेधे परम् ॥ ६९॥

#### 44 || 44 || 40 || 40 ||

क्षत्र क्रस्त्थेन पुरुषार्थस्याविषिविष्यः, तत्र स्वार्थे करिष्यि । विश्वविषेषे तु परकीर्यं कत्वर्थस् । किं कारणम् । कत्वर्थे सक्तियमाणे कतुरेव न संपयवे । पुरुषाथं तु हीने पुरुषा विगुणः। अङ्गगुणाविरीये त्र शाद्वध्यीदिति करवर्षो वळवान् । तस्मास्कर्तन्यः ॥ ३९ ॥

## होत्रे परार्थत्वात् ॥ ४० ॥

कन्तु हीनवृद्धित । हीने परार्थ- पुरुषः, न कर्भ पुरुषार्थम् । बदेकेन केनचिक्कर्वर्थम्, न सर्वैः । तत्र सभारूना नियाभिका स्पात् । इह पुन-हैहब्रुक्तिरिति समारूषा निष्टिपं न कक्रोति कर्तुम् । चनोऽन्ययाऽपि पुरुष्के । अधुन्यमानाऽपि कामपनर्थिकः स्पत् । नैव निवर्तिभित्तं क्षयन्त्रयात् । निवर्तकस्य वचनस्याभावात् ॥ ४० ॥

#### वचनं परम् ॥ ४१ ॥

चब दर्जनभुषदिष्टं, स सबस्य प्रत्येता, ફાંલ । न तद्यंजन्यः । किं क्षार्डं, वर्षनं बत् । फळभूयस्त्वस्थानाप्तेः । भाप्तिपूर्वकं हि दर्धनं भवति । ४१ ॥

( ब्राक्षणस्यैवाडडर्तिवज्याधिकाराधिकरणम् ॥ १५ ॥ )

[१५] प्रभुत्वादान्विज्यं सर्ववर्णानां स्यात् ॥ ४२ ॥ पू०

अप्रक्षित्रकः स्वेषणीन।— बाक्षणराजन्यवेदशानां स्याद् । इत्यः । प्रशुद्धात् । भभवति सर्वे, शक्तुवन्ति कर्द्धम् । सर्वेऽस्वयनवन्तो विद्वान सक्षान क्षंविद्वान् विद्विजोऽस्ति । ऋषाय,करणं सर्वेषा कर्म । प्रदर्शनार्वे असम्बद्धानुष्टिकुकर्म् ॥ ४२ ॥

स्मृतेर्वा स्वाद्वाल्लणानाम् ॥ ४३ ॥ सि >

क्कासमालाक्षेत्रास्त्रदेशक्षं स्थात्, नेवरथोत्रेणेवीः । कृतः । स्वतेः । एवं विष्टाः स्परन्ति । याजनाध्यापनथतित्रहः। आसमास्येत इच्छुशाया इति । स्पृतिस भगाणितत्यकम् । अपि वा कारणात्रहणे मञ्जकानि

#### 39 11 80 11 88 11 88 11

१ (अरु १२ पा० २ अरु ६ सु० २५) २ वयंत्रस् । संस्थ्रब्र-च्यः सः सः । ३ । २ (अरु \* १ पा० ४ ण ० पु० १४) । ४ (अरु १ पा० २ अरु ११ प्रू० ३१ ) । इस्वत्रेति सेवाा ५ (अरु १ पा० १ अरु-कंप्युक्त कृते।

वतीयेरन् । तस्याद्वाद्धाणाः एव याजयेषुः ॥ ४३ ॥ फलचमसविधानाच्चेत्तरेषाम् ॥ ४४ ॥

इतरेवां—राजन्यवेश्वानां, फलववसी विधीयते। स वृदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत्, स यदि सोमं विमस्यियेत्, न्यग्नीधस्तिमिनीरा-हृत्य त्याः संविष्य दयन्युम्बन्ध तमस्ये मसं वैषच्छेन सोमिषिति । यथा यदि कीरे लिप्स्पति तक्रं दीयते, तत्र वादि वा सीरामानो विज्ञावते, बहि वा भोक्तरसीर भोजित्वं, इहापि सोभे विभक्षयिषिने कल्लानि दीवन्ते, वशापि सोवाभावो वा, यदि वा भोक्तरसोम्परवं विज्ञायते। तन्त्र सोमस्वावत्संनिदितः। तस्मान सोमायावः, भोक्तरस्वतीयपत्वं विज्ञान्यते। नं वादसोमपावः व्यते। नं वादसोमपावः चार्याः सम्या तस्मान राजन्यवैष्वयोर्शास्त्र । तस्मान राजन्यवैष्वयोरास्विज्यम् ॥ ४४॥

सानाच्येऽच्येवं मैतिवेधोऽसोमपीथहेतुत्वात् ॥ ४५ ॥ सि •

अपि च सांनाटये प्रश्नं राजन्यवैद्ययोग पविषयन्, असोमपीधर्वं देतुबादः। न राजन्यो न वैदयो वा सांनाटयं पिवेत्, असोमपीधो श्रेष इत्येवं क्षुवन् सोमधीयाभावं राजन्यवैद्याना दर्शयति ॥ ४५ ॥

## चतुर्थाकरणे च निर्देशात् ॥ ४६ ॥

दर्भपूर्णमासयोधः पुरोडाशस्य चतुर्यकरण झाझणा एव निर्दि-श्वन्ते । झाझणानाभिदं हावेः सौन्यानां सोमपीपिनां, नेहाझाझण-स्यास्तीति । श्रेषभक्षणार्यं चतुर्योकरणानिःश्वेकम् । श्रेषभक्षाश्चरिकाम् । यदि राजन्यवैद्ययोरप्यात्विज्यमस्ति, न झाझणानामेवदं हविः स्यात्। राजन्यवैद्ययोरप्यात्विज्यमस्ति, न झाझणानामेवदं हविः स्यात्।

अन्बाहार्थे च दर्शनात् ॥ ४७ ॥ हाईपूर्णवासिवर्थं चान्वाहार्वदक्षिणायां ज्ञाहरणा एव दृष्यम्ते । त

#### 11 \$4 11 68 11 84 11 28

१ स्थापोदवासरी----क. मु. १२ प्रकल्पयेत्---क. य. १२ झीरे लखि ताले---ग. १४ वे व---य. १५ प्रतिवेदाः सोम ---क. स. मु. १६ (अ. ३ पा॰ ५ अ॰ १७ सू॰ ५०) इस्तर्विषे सेवाः।

# पंञ्चम-पष्टभागस्थपूर्वभीमांसासूत्राणां वर्णानुक्रमसूत्री।पत्रस्कः

| सुभाणि ।                     | पृष्ठतंस्त्या । | सुत्राणि ।                   | पृष्ठसंस | या          |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------|
| . જા.                        |                 | अङ्केषु च तदमावः             | २        | 180         |
| अकर्मवाकृतद्वास्यात्         | १२२५            | 2 20 3                       | ۶        | 188         |
| अकर्म वा चतुर्भिराप्ति-      | ****            | अनामिकस्णार्थस्वा <b>च</b>   |          | ०९२         |
| वचनात्                       | १८२५            | अतिथी तस्त्रचानस्बममाबः      | ۶        | 440         |
| अकर्म वा संसर्गार्थनिवृ-     | ••••            | अञ्चल्याः स्युः परिक्रये     | १        | ८९१         |
| त्तिस्वात्                   | 1680            | अर्थकर्भ वा श्रेषस्वाच्छ्य-  |          |             |
| अफतुमुकानां वा वर्नः         | •               | णवत्                         | ۶        | 199.        |
| स्याह्                       | ₹0€€            | अर्थकारिते च द्रव्येण        | 1        | 199         |
| भाग्यतिप्राद्यस्य विकृतातु-  |                 | अर्थप्राप्तवादिति चेत्       | ۰ ۶      | • 9 4       |
| पदेशस्त्                     | २०७७            | अर्थभेदस्तु तन्नाथेह         | ۶        | 408         |
| अप्रहणादिति चत्              | २०३७            | अर्थवादश्च तदर्थवत्          | }        | ७९२         |
| अञ्चनुष्रविरोधे च            | 2386            | अव विश्वेषळक्षणम्            | 1        | 964         |
| अङ्गविर्धासो विना            | 216             | अर्थवांन्तु नैकस्वात्        | २        | ११७         |
| अकार्यत्वाच नाम्नः           | 1686            |                              | १        | 824         |
| अकार्यस्थाच शब्दानाम्        | 1009            | अर्थातु छोके विधितः          | ३        | १२९         |
| अक्कानि दुविधानात्           | 2116            | अर्थाद्वा छिङ्ककर्ग स्वात्   | २        | २०५         |
| अक्कानां द्व शब्दमेदात्      | २१०३            | अर्थानावासु नैवं स्वात्      | ٠ ا      | 998         |
| अङ्गाना तु मुख्यकालस्वात्    |                 | 2                            | १        | ८७९         |
| अम्याचेये बाडाविश्रतिषेषात्  | 3 8 4 6 8       | 01                           |          | (4.         |
| अम्याघेयस्य नैमित्तिके       | १८७७            | अर्थान्तरे विकारः            |          | · ( 8.      |
| अभिषर्मः प्रतीष्टकम्         | 1996            |                              |          |             |
| अशिवदिति वेत्                | २१७९            |                              |          | <b>१</b> १२ |
| अभियोगः सोमकाके              | २१७५            | अर्थे स्वश्रुयमाणे दोषस्यात् |          | ९२१         |
| अजिहीने वाशेवन्छवागू-        |                 | अर्थेन च विषयीसे             |          | <b>(</b>    |
| नियमः                        | . २१२५          | अर्थेकत्वाद्विकस्यः स्यात्   |          | ७२१         |
| अक्षीचक्ष वां हुरध्युध्वीवत् | २०३१            | अर्थेकस्याद्विकरपः स्वाहक्   | •        |             |
| अप्रीयोगविधानासुः            | २०९०            | सामयोः                       |          | 3.50        |
| अग्नेर्य स्यात्              | १६७०            | अर्थोः वा स्यारप्रयोजनम्     | १        | (18         |

| स्त्राणि। प्र                    | ष्ठसंख्या । | सूत्राणि ।                   | qŧ   | तंस्या ।      |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|---------------|
| मदाक्षिणत्वाच                    | २०१२        | अन्वयं चापि दर्शयति          |      | १७२८          |
| अधर्मस्यमप्रदानात्               | १७८७        | अनाम्नातवचन्मवचनेन           | •••• | \$vw\$        |
| मधिकमा गुणः साधारणे              | 2248        | अनाम्नानादशब्दस्यम्          | •••• | 1090          |
| मिनेश्वेकवाक्यत्वात्             | १९१५        | अनाम्नाते च दर्शनात्         | **** | २०७७          |
| अविकं वाऽर्यवस्वात्              | २०३५        | अन्यायस्त्वविकारेणं          |      | १७४९          |
| आधिकं वाऽम्यर्थत्वात्            | १९२०        | अन्वाहार्थे च दर्शनात्       | **** | २२८७          |
| अधिकं स्यादिति चेत्              | २०५०        | अन्वाहेति च शस्त्रवत्क       |      |               |
| अधिकंच विवर्णच                   | १७२८        | र्म स्यात्                   |      | 1980          |
| अधिगोश्च तदर्यत्वात्             | १७८०        | अनिर्देशाच                   |      | १७९२          |
| अभिगौ सवनीयेषु तद्वत्            | १७९६        | अनियमः स्यादिति चेत्         |      | 2868          |
| अधिक।रादिति चेत्                 | 1997        | अनियमो ऽविशेषात              | •••  | 144           |
| अधिकाराद्वा प्रकृतिस्तद्विशिष्टा | १६१७        | अनिज्यां च वनस्पतेः          |      | 1000          |
| अधिकानांच दर्शनात्               | १९५८        | अनिज्या वा शेषस्य            | **** | २०४६          |
| अधिकारश्च सर्वेषाम्              | 3 8 8 8     | अनुनिर्वाद्येषु मूयस्त्वेन   | •••• | ₹₹9€          |
| अभिगोश्च विषयीसात्               | २२१४        |                              |      | ₹१₽€          |
| અધ્યૂષ્મી દુ ફોદ્રઃ              | २०२९        |                              |      | १६७२          |
| अनपायश्च कः छस्य                 | २०९३        |                              | **** | 1889          |
| अनम्यासस्य वाच्यत्वात्           | २११९        | 1                            | •••  | 1808<br>1808  |
| अनम्यासे पराक्शब्दस्य            | १९६२        |                              | •••  |               |
| अनम्यासी वा प्रयोगवच-            |             | अनुत्तरार्थी वाऽर्धवस्त्रात् |      | 1880          |
| नैकत्वात्                        | २११८        | 1                            | •••  | १९९९          |
| अनवानोपदेशस्य तद्वत्             | १७०९        | 1 - 0-                       | •••• | 3000          |
| अन्ते यूपाहुतिस्तद्वत्           |             |                              | **** | 3000          |
| अनसां च दर्शनात्                 | . २२२८      |                              | •••• | 3006          |
| अन्यविधानादारण्यमोज-             |             | अवनयो वा प्रसिद्धना          | મે.  |               |
| नम्                              | . २२३३      |                              | •••• | २१ <b>६</b> ३ |
| अस्यत्रतोऽतिरात्रस्वात्          | . १६११      | अपनयो बाडर्यान्तरे           | **** | १७९           |
| बान्वयो बाडर्थवादः               | १७२८        | अप्रकरणे दु यच्छास्त्रम      | ι    | 3008          |
| अम्बयो बाऽनारम्यविधाः            |             | अप्रगाणाच्छब्द्रन्यस्वे      | **** | 166           |
| मातु                             | 1999        | अमितकर्षे बाडर्थहेतुत्व      | ıα   | 316           |

| सुत्राणि । पृष्ठ                            | इसंख्या । | सूत्राणि ।                | £1     | इसंस्था ।    |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------------|
| अप्रतिवेघो वा दर्शनादि-                     |           | अपि वा धर्माविश्वेषात्    | ••••   | 1901         |
| हायाम्                                      | २०४१      | अवि वा षारैसंख्या         | ••••   | २०२६         |
| अप्रतिषिद्धं वा प्रतिषिध्य                  | २०४१      | आंपे वा प्रतिमन्त्रत्वात् |        | १८७६         |
| अवयोगाङ्गमिति चेत्                          | २१७९      | अपि वा प्रतिपत्तिस्वात्   |        | ₹२०€         |
| <ul><li>प्राकृतःवान्मेत्रावरुणस्य</li></ul> | १०३१      | अपि वा पौर्णमाम्याम्      | ***    | २०८९         |
| अवाकृते तद्विकारात्                         | १७३६      | अपि वा फछकर्तृसंबन्धार    |        | 2188         |
| अपि स्वसंनिपातिस्वात्                       | १७७०      | अपि वा वजतिश्रुतेः        | •••    | १६१०         |
| अपि दु वाक्यदोषत्वादि-                      |           | अपि वा यजमानाः            | •••    | 2009         |
| तरपर्युदासः                                 | २०६९      | अपि वा विद्यितत्वात्      | ****   | 3069         |
| अपि दु वाक्यश्चेषः                          | 2049      | अपि वेन्द्रामिधानस्वात्   | ****   | 12.1         |
| अपि वाऽऽस्याविकारस्या-                      |           | अपि वा शब्दर्वस्वात्      | ••••   | 1848         |
| त्तेन                                       | १९४६      | अपि वा श्रुतिमृतस्वात्    | ••••   | १९०५         |
| आपि बाऽऽग्नेयवद् द्विशब्दस्वम्              | 8009      | अपि वा शेषमूतस्वात्       |        | 1606         |
| अपि बाऽऽज्यप्रधानत्वात्                     | १९४५      | अपि वा शेषभूतत्वात्तत्सं  | स्कारः | १८१५         |
| भाषि वाऽतद्विकारात्                         | 1996      | अपि वा संख्यावस्वात्      |        | 1940         |
| <b>अपि</b> वाऽमित्रानसंस्कार-               |           | अपि वा संप्रयोगे          | ****   | 2 8 8 8      |
| द्रक्यम्                                    | १७९९      | अपि वाडहर्गमेषु           | ••••   | 1908         |
| अभिवाकर्भवैवस्यात्                          | १८९१      | अपूर्वत्वाव्यवस्था स्यात् |        | 1995         |
| अपिवा कर्भपृथक्त्वात्ते-                    |           | अपूर्वत्वात्तथा परन्याम्  | ****   | 1001         |
| पाम्                                        | 3885      | अपूर्वन्यपदेशाच्य         | ****   | १८२१         |
| <b>अ</b> पिवा कर्भपृथक्त्वात्तेः            |           | अपूर्वासु तु संख्यासु     | ••••   | 1997         |
| षांच                                        | 7887      | अपूर्वतां तु दर्शयेत्     | •••    | 2088         |
| अपि वा चोदनैककालमैक-                        |           | अपूर्वेच विकल्पः          | ****   | 1445         |
| कर्म्भू                                     | 1355      | अपूर्वे त्वविकारः         | ****   | 1048         |
| आपि वा तद्धिकार।। द्धे-                     |           | अपूर्वे चार्यवादः         |        | २∙६१         |
| रण्यवत्                                     | १९०२      | अपूर्वेच प्रकृती          | ****   | 2244         |
| अपि त्ववयवार्थस्वाद्विभक्त-                 | १८९९      | अबाद्याणे च दर्शनात्      |        | २०२ <b>६</b> |
| अपि स्वस्थायसंबन्धात्                       | 1040      | अभक्षा वा कर्भभेदात्      |        | 9.88         |
| अभिवादानमात्रम्                             | 2010      | अम्यस्येतार्थवत्त्वात्    | ••••   | 2248         |
|                                             |           |                           |        |              |

| <sup>ा</sup> स्त्राणि। पृत               | उसंख्या ।     | ंसुश्राणि ।                  | . A.A | र्भस्या ।    |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------|--------------|
| अमावादतिरात्रेषु                         | 1989          | अविमागाच्च                   | 3     | 1075         |
| न्ध्रम्यासात्तुः प्रधानस्य               | 1209          | अविरुद्धोषमन्तिरथीपत्तेः     |       | * \$ < \$ 0  |
| · अम्यासंडिप तथेति चेत्                  | १७६८          | अविरोधो व उपरिवासः           |       | 3875         |
| अभ्यासेन व संख्यापूरणम्                  | १९५६          | अविशेषानेति चेत्             |       | 1990         |
| अभ्यासेनेतरा श्रुतिः                     | १७०९          | अविशेषेण यच्छास्रम्          |       | -१७६९        |
| 'कम्थासे च तद्म्यासः                     | 2000          | अश्वस्य चतुः(स्रेशतस्य       | ****  | 8009         |
| <sup>१</sup> अभ्यासो वा छेदनसंमार्गोवदा- |               | अशास्त्रवाच देशानाम्         | ****  | 3875         |
| नेषु                                     | २११९          | अशास्त्रस्वात्तु नैवं स्थात् | ••••  | 2879         |
| 'अस्यासो वा प्रयाजवदेकदेशः               | 1616          | <b>अशास्त्रस्थात्वाच्य</b>   |       | 1535         |
| अस्यासो नाऽविकारात्                      | ₹ <b>७७</b> ₹ | भशास्त्ररुणाच्च              | •••   | 2244         |
| " अभ्यास: सामिधेनीनाम्                   | 8408          | अशिष्टेन च संबन्धात्         |       | २०९२         |
| अम्युद्ये दोहापनयः                       | 1069          | अश्रुतित्वाच्च               | •••   | 1990         |
| " अम्यूह् क्षोपरिपाकार्थस्वात्           | 2778          | अश्रुतत्वाचीति चेत्          |       | १६००         |
| अवज्ञवर्गमाच्च                           | 1999          | अश्रुतित्वाक्रीति चेत्       |       | १९५४         |
| ' अयाज्यत्बाह्रसानां मेदः                | 2908          | असति वासंस्कृतेषु            | •••   | २.५७९        |
| · अवमृथे च तद्वत्                        | 2800          | असिद्धिर्वाऽन्यदेशस्वात्     | ••••  | २३२७         |
| " अवभूषे प्रधानेऽसिविकार:                | 2 5 8 0       | ·अस्थियक्रोऽविप्रतिवेषात्    | ****  | 1688         |
| क्षा मधे बहिषः                           | 2080          | असंयोगात्तद्र्येषु           |       | 18<<         |
| अवेष्टी वैकतन्त्र्यम्                    | २१९४          | असंयोगाद्विधिश्रुतावेक-      | ****  | 1269         |
| अध्यक्तासुतुसोमस्य                       | 1983          | असंयुक्ता द्वरुयवदितराशि     | i:    | . \$<<8      |
| अवाच्यस्वात्                             | 9898          | असंबन्धश्च कर्मणा            | ****  | 6008         |
| अविकारो वा प्रकृतिवश्चोद                 |               | असंस्रष्टोऽपि तादर्थात्      |       | <b>२१२</b> ९ |
| 'नाम्                                    | 1884          | असंशिरोन्कसक्षिपप्रनिषे      |       |              |
| अविकारो वाऽर्धशब्दानपा-                  |               | . बश्च                       | ****  | 8039         |
| यात्                                     | 1980          | अह्नां चाश्रुतिभृतस्वात्     |       | 2196         |
| ं अविकारमेकेऽनार्वस्वात्                 | 1084          | अहर्गणे च प्रस्यहम्          |       | 3106         |
| ं अविकारी वा बहुनामेककर्प-               |               | अहर्गणे विषाणाश्रासनम्       |       | 2 9 0 8      |
| ंबत्                                     | १७१९          | अहर्गणेऽन्त्यदिन एव          | ••••  | 8015         |
| अविधानास नैवं स्यात्                     | 2108          | अहरकं वांऽशुवत्              | ****  | 2009         |
| ं अविधिश्रेस्कर्भणाम्                    | 2189          |                              | ***   | 8008         |

| <b>स्त्रम्</b> वाणि ।          | <b>पृष्ठसं</b> रूया  - | सूत्राणि ।                    | पृष्ठतेस्या ।                     |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| अहीमदचन। उच                    | १६१२                   | आमिक्षीमयमान्यः वात्          | 3 . 84.6                          |
| नहींने दक्षिणाशास्त्रम्        | २०१३                   | आरम्मणीया विक्रती             | 1989                              |
| आ.                             |                        | आरम्भविभागाच्य                | ****                              |
| अप्रस्या चैवं तदावेशात्        | \$ \$ 0 3 3            | आरम्भस्य शब्दपूर्वस्वात्      | 7908                              |
| भागन्तुकत्वाद्वा स्वधर्मा      | २२५७                   | आवापत्रवनं चाम्यासे           | 1999                              |
| आयमेन वाडम्यासस्य              | 1948                   | आवृत्तिस्तु व्यवाये           | २००१                              |
| सामयणाद्वा पराक्शब्दः          | १९६३                   | आवृत्त्या मन्त्रकर्म          | 1.644                             |
| अक्षेत्रये कुस्स्नाविधिः       | 3016                   | आवेश्येरन् बाडर्थत्वात्       | FF.01                             |
| आच्छादने स्वैकाध्यीत्          | १९१९                   | आधितत्वाच्य                   | \$ 10.04                          |
| आज्यसंस्था शतिनिधिः            | १७९१                   | आसादनामिति चेत्               | २१९०                              |
| <b>आ</b> ष्यभागवद्वा           | ₹0₹8                   | ₹.                            |                                   |
| आज्यमागयोर्वा                  | २०४७                   | इज्याशेषात्स्त्रष्टक्कदिज्येत | २०२१                              |
| <del>आ</del> ज्यमागयोर्ब्रहणम् | 3086                   | इतरपतिषेषी वा                 | 2184                              |
| भाउयं वा बर्णसामा              | -                      | इतरस्याश्चितित्वाच            | १९९१                              |
| न्यात्                         | १६०५                   | दतरो वातस्य                   | 7990                              |
| आधारे च दीर्घधारत्वात्         | 2784                   | इष्टिराञसूबबातुर्गास्येषु     | 174480                            |
| भादितो वा तन्न्यायस्वात्       | 1989                   | इष्टिशरम्भसंयोगात्            | Fo39                              |
| आदितो वा प्रवृत्तिः            | 1986                   | इष्टिरिति चै कवच्छ्तिः        | · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| आनन्तर्ये च सांनास्यस्य        | २०८९                   | इश्च वृती पयानवदावर्ते        | 744.08                            |
| आनुपूर्वितामेकदेशम —           | -                      | इष्टिषु दर्शपूर्णमासयोः       | * १९९१                            |
| हणे                            | १९8७                   | \$.                           |                                   |
| ·भानर्यक्यास्वधिकं स्थात्      | 1916                   | ईहार्थाश्चामावात्             | 17164.                            |
| व्यार्थपत्याच्च                | 1841                   | ₹.                            |                                   |
| आहिः संख्यासमानत्वात्          | १८२९                   | उलायां कान्यनित्यसमुख         | 90% IP                            |
| आपने छिङ्कदर्शनात्             | १९१७                   | उक्तमनाबद्शीनम्               | * \$988                           |
| आन्नानं परितंद्ध्यार्थम्       | १९६0                   | उक्तश्रार्थसंबन्धः            | १६६८                              |
| आश्नायवचनं तद्वत्              | 7848                   | उक्तविकाराच                   | 1.8948                            |
| <b>आ</b> ष्नातस्त्वविकारात्    | fee!                   | उक्तं च तत्त्वमस्य            |                                   |
| : <b>आ</b> स्नातादन्यद्धिकारे  | १६९४                   | उक्तं समवाये                  | 1848                              |
| वाम्नायवचनाच्च                 | 3864                   | उक्टबविच्छेदवचनत्वात् .       | : 1963                            |

| सुत्राणि ।                             | पृष्ठसंख्या ।                           | सूत्राणि। प्र               | ष्ठसंख्या । |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| उक्टबाचा वचनःत्                        | १९६१                                    | उभयसामिन विश्वनिद्ध-        |             |
| उष्याञ्जा देशमसंयोगः                   | १९६३                                    | द्विभागः                    | १९९७        |
| उत्कर्षः संयोगात्                      | २१८६                                    | उभयसाम्नि नैमित्तिकम्       | १९६९        |
| उस्कृष्येतैकसंयुक्तः                   | १७६२                                    | उभगोरविशेषात्               | 1680        |
| उत्कर्षे मुक्तवाकस्य                   | 3144                                    | उभयोखाङ्कसंयेःगः            | २२९०        |
| उत्तरस्य वा मन्त्रार्थित्वात्          | १८७०                                    | उमशोस्तु विषानात्           | २०९३        |
| उत्तरार्थस्य स्वाहाकारः                | १६२९                                    | %。                          |             |
| उत्तरासु न यावत्                       | २१२८                                    | ऋगुणस्वानातं चत् ,          | १६२३        |
| <b>उत्तरास्वश्चातित्वात्</b>           | 7888                                    | ऋग्वा स्यादाम्नातस्वात्     | १७७६        |
| उत्सर्गाच भक्त्या                      | १७६२                                    | ऋत्विग्दानं धर्ममात्रार्थम् | १८३९        |
| उत्सर्गस्य कत्वर्थत्वात्               | 1903                                    | अरुजायस्य प्रधानस्यति       | २०१८        |
| उत्पत्तिनामधेयत्वात्                   | १६२१                                    | Ų.                          |             |
| ज्ञत्वतिताद्दर्था <b>चतुर्</b> वत्तम्  |                                         | एककर्भणि विकल्पोऽविमागः     | १९९८        |
| उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वात्             | •                                       | एककमाण ।शब्दस्याद्वणानाम्   | 2246        |
| उत्पत्तेस्य निवेशः                     | २०९२                                    | 241 444114 Abi              | 19<8        |
| उद्दर्शीये च तद्वत्                    |                                         | Zan a Sandate               | २०३२        |
| उद्यमाय च तहत्<br>उद्यसानीयः सन्नधर्मा | २१६४                                    | June 2 and mil and          | ₹ 90 }      |
|                                        |                                         | 211.11 2 11.22              | १९४९        |
| उपगेषु शरवत्                           | 1914                                    |                             | 3806        |
| उपदेशाच साम्रः                         | १९९٩                                    |                             | २१३२        |
| उपधानं च तादध्यीत्                     | १८२५                                    |                             | १७५९        |
| उपरवमन्त्रस्तन्त्रम्                   | 3383                                    |                             | 8<38        |
| उपीरण्टात्सोमानाम्                     | २१८9                                    |                             | २१६८        |
| उपवादश्च तहत्                          | २०१७                                    |                             | 1600        |
| उपसस्यु यावदुक्तमकर्म                  | ··· <                                   |                             | 9910        |
| उपस्तरणामिबारणयोः                      | १८२५                                    |                             | 1668        |
| उपश्चिमानमन्तरा                        | २०८५                                    |                             | 1651        |
| उभयप्रदेशान्त्रीते नेत्                | १९४९                                    | 1                           | F)@9        |
| उमयपानात्                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                             | 222         |
| उभवसास्नि चैवम्                        | १७३७                                    | । एकायत्वाज्ञात चत्         | ₹ • १ €     |

| ंसूत्राणि ।                   | पृष्ठसंख्या । | सूत्राणि ।                 | पृष्ठसंस्वा । |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| एकार्धेस्याद्विभागः स्यात्    | . १७३४        | ₹.                         |               |
| एकार्यास्तु विकल्पेरन्        | . ??٩८        | कण्डूयने प्रत्यक्कम्       | 331           |
| एकार्यस्वादविभागः             | 1648          | कपाळाविकारो वा             | 168           |
| पुकाहाद्वा तेषां समस्वात्     | . 1816        | कवालानि च कुम्मीवत्        | 7701          |
| एकेषां चाशक्यत्वात्           | २२२१          | कवाछेऽपि तथेति             | ?? 0          |
| एके तुकर्तुसंयोगात्           | १९०१          | कारिष्यद्वसनात्            | २२१           |
| एके हु श्रुतिमृतस्वात्        | . १८९७        | कर्तुमदस्तथेति चेत्        | 789           |
| एकेनापि समाप्येत              | २१०८          | कर्त्विधेर्नानार्थस्यात्   | २१०६          |
| एकेकशस्त्वविभतिषेवात्         | १८४२          | कर्तृसंस्कारो वचनात्       | २०१           |
| एकं वा चोदनैकत्वात्           | 1406          | कर्तुः स्यादिति चेत्       | २०८           |
| एकां पश्चेति धेनुवत्          | १८९५          | कर्म च द्रव्यसंयोगार्थम्   | १८०४          |
| પે.                           |               | कर्वण <b>श्चेकश</b> ञ्चात् | 100           |
| ऐककर्मादिति चेत्              | २११०          | कर्मणस्त्वप्रवृत्तित्वात्  | १५९           |
| 3                             | २१०९          | कर्नणोस्द्र प्रकरणे        | 306           |
| ऐकशब्दचात्तथाऽक्षेषु          | . 7178        | कर्नणोऽश्रुतस्वाचः         | २१६           |
| ऐकसंख्यमेव स्यात्             | १६१९          | कर्पण्यारम्भ मान्यत्वात्   | २१११          |
| ऐकाश्यांच तद्म्यासः .         | १७११          | कर्म वा विधिलक्षणम्        | १७०           |
| ऐकार्थाद्वा नियम्येत          | १९९९          | कर्मस्वपीति चेत्           | 199           |
| ऐकाध्यांद्वा नियम्बेत श्राति- | - २०५३        | कर्षसंतानीवा               | 334           |
| देकार्थ्यादन्यवायः स्वात् .   | २१२८          | कर्मामाबादेवम्             | 1866          |
| ऐकादाशिनवत्                   | १९७८          | कर्मार्थत्यास्प्रयोगे      | 3100          |
| ऐकादशिनेषु                    | १९९२          | क मसंयोगात्                | 1901          |
| ऐन्द्रवायवस्याम-              | 1900          | कानसंयोगे हु वचनात्        | 1908          |
| ओ.                            |               | कामेष्टी च दानशब्दात्      | 1681          |
|                               | १८२०          | काम्यानि द्वन              | 1<9           |
|                               |               | कार्थस्वादुत्तरथोः         | १९४           |
| •                             | १८२१          | कालभेदान्नीति              | २१४           |
| ओ.                            |               | कालमेदास्वावृात्तिः        | 788           |
| औश्पत्तिके तु द्रव्यतः .      | 1696          | कालस्येति चेत्             | १७३           |
| श्रीवृद्धं वा विश्वदस्वात् .  | 1403          | 3 6                        | 339           |

| स्त्राणि 🖖                        | Q.   | अंस्ट्रका | स्त्राणि 🕆               | <u>as</u>   | संस्थाः ।     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------|---------------|
| हाक्षाम्यामेऽपि                   |      | 2884      | गानसंयोगाच               | ****        | 1895          |
| हास्क्वी वा                       |      | 1000      | गायत्रीषु प्राकृतीनाम्   | ****        | 1117          |
| हरस्मस्यास् तथा                   | •••• | 2068      | गुणकामेष्याश्रितस्थात्   |             | 1490          |
| कृत्समित्रान।द्वा                 |      | 1966      | गुणकालविकारा <b>ण्य</b>  |             | २२१७          |
| क्रकार्डमर्वडोपात्-               |      | १८२७      | गुणत्वेन देवताश्चतिः     |             | 1606          |
| कतुषद्वाञ्चमाने                   |      | 2111      | गुणमुख्यविशेषाच्य        |             | १८९१          |
| कतेश्व उद्गुणत्वात्               |      | २०१३      | गुणछोपे च मुख्यस्य       |             | १८९९          |
| कत्यव्यादेशः                      |      | 2048      | गुणशब्दस्तथेति चेत्      |             | 144           |
| कत्वस्तरेषु                       | **** | 2111      | गुणाद्य झत्वम्           |             | 1961          |
| क्रामके छ                         |      | 1688      | गुणाह्य द्रव्यशब्दः      |             | १६२०          |
| कत्वर्थाकार्मिति                  | •••• | २१९६      | गुणानां च परार्थस्वात्   |             | २०९३          |
| क्षत्रकोपका                       |      | २१२७      | गुणार्थत्वादुपदेशस्य     | ****        | २२ <b>१</b> ७ |
| कमादुष्जमो इन्ते                  |      | १९४८      | गुणावेशश्च सर्वत्र       |             | 1454          |
| क्रयधास्यम दुरोहक्-               |      | 1808      | गुणेऽपीति चेत्           | ****        | १८१९          |
| क्रयणेषु द्व                      | **** | 9309      | गुणो वा अवणार्थस्वात्    |             | १७९३          |
| कियाणामधीवेशेषस्वात्ः             |      | 2119      | गुणो वा स्थात्           | ****        | 174           |
| किवार्थस्यादितस्य                 |      | 1068      | गृहपतिरिति च             |             | 2969          |
| किया वा देवता                     |      | 2583      | गोस्ववश्च समन्वयः        |             | 288           |
| क्रिया वा मुख्याबदान-             | **** | 1686      | ब्रह्णं वा दुल्यस्वात्   |             | २०७∶          |
| क्रिया वा स्यात्                  | **** | १७९५      | प्रहणं समानविवानम्       | ****        | 3000          |
| क्रिया स्याद्धर्ममात्राणाम        | )    | 1499      | प्रहगस्यार्थवस्यात्      |             | 204           |
| क्रियेत वाडर्भवादस्वात्           |      | १८२७      | प्रहणार्थं प्रयुज्येत    |             | १७०           |
| किथेरन वाऽर्थनिष्टत्तेः           | **** | १७३४      | ग्रहाणां देवतान्यस्वे    |             | 168.          |
| क्रिक्षिक्षमानेति                 | **** | 2121      | ब्रह्मणां च संप्रतिपत्ती |             | र्दर          |
| η,                                |      |           | ब्रहार्थं च पूर्वमित्रेः |             | 238           |
| गणकोदनायां यस्य जिङ्ग             |      | 1458      | 1                        | ****        | १८१           |
| गणादुपचयः                         | 7    | 1814      | 1                        |             |               |
| गणापु प्रायः                      | •••• | १५९४      | 20 20 0                  |             | 198           |
| गते कर्मास्ययहरू                  | **** | 1248      |                          | <b>5</b> 11 | २२८           |
| गत कामारमपरा—<br>गरवस्व च सदादिषु | ***  |           | वह्हाविविकारः            |             | 161           |

| , सुत्राणि ।               | ष्ठसंख्या । भूत्राणि ।            | -    | पृष्ठसंख्या । |
|----------------------------|-----------------------------------|------|---------------|
| वरुशब्दास्व                | १६०३ वःकाला स्वावतेत,             |      |               |
| वरी वा छिक्कदर्शनम्        | १८२४ :तत्कालास्तु युपकर्मस्वात    |      | . 3188        |
| चोदनानामनाश्रयाछिङ्गेन     | १८९५ वत्कालो वा पस्तर्वत्         | •••  |               |
| षोद्नावभुत्वाच्च           | १८६६ नन्युथक्त्वं च दर्शयाते      |      |               |
| चोदनापृथवस्वे              | २२०१ तन्प्रतिषिच्य प्रकृतिः       | •••  |               |
| चोदना वा कर्भोस्सर्गात्    | १७९६ तत्रातिवेशे च तथामृतस्       | य    | . १७८६        |
| चोदनाछिङ्ग संयोगे          | १९०९ तत्प्रयुक्तस्वे च धर्मस्य    | ***  | 1000          |
| चोदनाछिङ्गसंयोगे तद्विकारः | १९१० तस्प्रवृत्तिर्गणेषु          |      |               |
| षोदनासमुदायात्तु           | १६७४ नत्प्रवृत्त्या तु तन्त्रस्य  |      | 2798          |
| चोदनासुत्वर्ष्वत्वात्      | १९५१ तत्संन्कारश्चतेश्च           |      | 2 2           |
| बोदनैकत्वाद्राजसूर्य       | २१९० तत्र दानं विभागेन            |      | १८८९          |
| चोदिते तु परार्थत्वात्     | १६८५ तत्रान्यानुतिकः              |      | 1685          |
| ਚ.                         | ं तत्रामावस्य हेतुस्वात्          |      | १६३२          |
| इन्द्सि तुयथ इष्टम् 🦾      | १७५१ नत्रात्रिपतिषिद्धी द्रव्य-   |      | 1003          |
| छन्दोब्यंतिकमाद्य्यृढे     | १९८२ ।त्राहर्गणेऽवीद्वासः         | **** | २०१९          |
| я.                         | क्त्रीपधानि चोधन्ते               |      | 1633          |
| जगरसाम्नि सामाभावा-        | હ્યાડિકિવેશ                       |      | 1896          |
| ₹₹6:                       | १९६८ । वाडडज्यमा । श्रिरवीति      | **** | 1555          |
| जपादवाकर्मयुकाः            | २२६९ । या ५ भेघ रणस्य             |      | 1441          |
| जातिनैमित्तिकं यथास्थानम्  | १७४४ स्वादवज्ञालनम्               | •••• | 1683          |
| जात्यन्तरेषु भेदः          | २२०७ स्वाडऽशिरेडाने               |      | 2168          |
| जुहोति चादनानाम्           | १६२७ नवाऽऽरम्मासमनावाद्वा         |      | 8448          |
| जैभिनेः परतन्त्रापत्तेः    | २२२२ ं <sub>त्था कमे</sub> विदेशः |      | 2388          |
| ज्योतिष्टोभ्यम्तु दक्षिणाः | २०१४ तथा च जिङ्कदर्शनम्           |      | १८२२          |
| ₫.                         | नियाच लिङ्कदर्शनम्                | **** | १८९६          |
| तक्षोदना वेष्टेः           | १६३। तथा च जिङ्गदर्शनम्           | **** | 1608          |
| तच्छूती चान्यहाविष्टात्    | १८२ ं तथाच सोमनमतः                |      | १९०२          |
| सतश्चातेन संत्रन्थः        | १६५ । । वा चान्यार्थद्रीनम्       |      | 1800          |
| ततवावचनम्                  | १६८२ तथा चान्यार्थदर्शनम्         | **** | 1889          |
| ततोऽपि याववुक्तम्          | २०४० नथा चान्याधिवर्शनस्          | **** | 8080          |
| •                          | •                                 | -    | •             |

| सुत्राणि ।                | <b>रेड</b> | रूया ।       | सूत्राणि                 | £8      | संख्या ।       |
|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------|----------------|
| तथा चार्चार्थदर्शनम्      |            | 2060         | तद्युकं च कालमेदात्      |         | 3446           |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      |            | 2858         | नद्देशानां वा            |         | 1888           |
| तथा चान्यार्यदर्शनम्      |            | 1886         | <b>त्दभावेऽश्चिवदिति</b> |         | 1036           |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      |            | 3136         | तद्म्यासः समासु          | ••••    | 8040           |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      |            | 2127         | तदर्थमिति चेन्न          |         | २०९र           |
| तथा चान्यार्थदर्शमम्      |            | 3386         | नदावृत्ति 🖫              | ····· . | 1616           |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      |            | २२०२         | तदाऽवयवेषु स्यात्        | ••••    | 4 5 8 <b>4</b> |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      |            | <b>२१९</b> १ | तदुस्पत्तेवी प्रवचन —    | ••••    | २२ <b>६</b> ४  |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      | :          | २२०१         | तदुत्पत्तेस्तु निवृत्तिः | •••     | १७६१           |
| वा बाग्यार्थदर्शनम्       | ••••       | 1696         | तदुक्तदे। षम्            | ••••    | १७०१           |
| तथा चान्यार्थदर्शनम्      | ****       | १७०९         | तद्द्रव्यं वचनात्        | •••     | १७०इ           |
| तथा चान्यार्थदर्शनं कामु- |            |              | तद्युकस्योति चेत्        | ••••    | १६६१           |
| कायनः                     | ****       | 2196         | तद्वश्व देवतायाम्        | •••     | २०८७           |
| तथा तद्ब्रहणे             |            | २०१९         | तदेशानां वाऽमसंयोगात्    | ****    | १९७२           |
| तथा पथ प्रतिषेधः          |            | 2174         | तद्धि तथेति चेत्         | ••••    | २१८०           |
| तथा पूर्ववति स्यात्       |            | १६२३         | रुन्त्रमध्ये विधानाद्वा  | ****    | १२४२           |
| तथा भूतेन संयोगात्        |            | 1939         | तन्त्रमध्ये विधानाद्वा   | ••••    | २२१७           |
| तथा व्रतमुपेतस्वात्       |            | २२३०         | तन्त्रिसमगाये चोदनातः    | ****    | २२१५           |
| तथा द्योरेष्वि            | ••••       | १६२६         | त जिलावन्द               | • • • • | १६१९           |
| तथा स्यादध्वरकस्पायाम     |            | 2 \$ 8 5     | तःस्थायस्वादहष्टोऽपि     | •••     | २२६३           |
| तथेतरस्मिन्               |            | १६२५         | तन्त्रवायस्वादशक्तेः     | ****    | २१२८           |
| तथेतरस्मिन्               |            | २२८३         | तस्मिन् सोमः             | •••     | १६२८           |
| तथेतरस्मिन्               | •••        | 2111         | तस्मिन् वेषणम्           | ••••    | १८२४           |
| तथेतर स्मिन्              | •••        | 9081         | तस्मिश्च श्रपणश्चतेः     | •••     | 1403           |
| तथेह                      |            | २१४९         | तस्य च पात्रदर्शनात्     | •••     | १६०८           |
| तथेह                      |            | २१२२         | तस्य घेतुरिति            | •••     | १८९३           |
| तथेहांपि स्थात्           | ••••       | <b>१६</b> २४ | तस्य च देवतार्थस्वात्    | ***     | २२७४           |
| तथैकार्थविकारे            |            | 2098         | तस्य वाऽप्यानुमानिकम्    | ••••    | 308            |
| तथोत्तरस्याम्             | •••        | 1999         | तस्थाऽऽप्रयणाद्महणम्     | •••     | १९६१           |
| तद्भृतेस्यानाद्गिनवत्     | ••••       | 210.         | तस्यां द्व स्यात्        | ****    | 1401           |

| सुत्राणि ।                             | 28   | उत्तेख्या ।  | धूत्राणि ।                | 88   | संख्या ।<br>अस्यकार |
|----------------------------------------|------|--------------|---------------------------|------|---------------------|
| तस्या द्व वयनादैरवत्                   | •••  | 1000         | द.                        |      | Bin. History        |
| तस्यीभयथा                              |      | १९७७         | द्धि वा स्थात्            | **** | 1989                |
| तादेखींद्वा तदारूयम्                   | •••  | १७९७         | द्षि संवातसामान्यात्      |      | 1808                |
| तान्त्रीणां प्रकरणात्                  | •••• | २०८८         | दध्नस्तु गुणमूतस्वात्     |      | 1688                |
| त। मेर्या वा सह                        |      | २०७९         | दध्नः स्थानमूर्तिसामान्या | ą    | 2806                |
| तासां च कुत्स्नवचनात्                  | **** | १७६९         | दर्विहोमो यज्ञामिषामम्    | •••  | १६२६                |
| <b>पुरु</b> येघर्मस्वात्               |      | १९७४         | दर्शनमेष्टिकानाम्         |      | 1990                |
| हुस्यवश्वाभिषाय                        |      | २०८०         | दर्शनाच्चान्यपात्रस्य     |      | 1886                |
| हुस्या 'च प्रमुता गुणे                 | •••  | ₹८६८         | दर्शयति च                 | •••  | 8000                |
| तस्येषु नाधिकःरः                       |      | १६६२         | दशपेये ऋवप्रतिकर्षात्     |      | 2180                |
| तृचे वा शिक्कदर्श्वनात्                |      | 1978         | दशमविसर्गवचनात्           | ***  | 9009                |
| तृचे स्याच्छ्तिनिर्देशात्              |      | 1009         | दशमेऽहान्निति च           | **** | 2009                |
| तृतीयसवने वचनात्                       |      | १९६१         | दक्षिणायुक्तवचनाच्च       |      | 1638                |
| तेन च कर्मसंयोगात                      |      | 1801         | दक्षिणेऽझी                |      | 2886                |
| तेन च संस्तवात्                        | **** | 2008         | दातुस्त्वविद्यमानत्वात्   | **** | २०३०                |
| तेन त्वर्थेन यज्ञस्य                   | **** | १६४३         | दाने पाकोऽर्थलक्षणः       | •••• | 1440                |
| तेषु समवेतानाम्                        | •••• |              | दीक्षाणां चोत्तरस्य       | ***  | 1335                |
| तेषु समयतानाम्<br>तेषां चिकायदानस्यात् | **** | २१३९<br>१८२९ | दीक्षितादीक्षितव्यवदेशः   | **** | २०१२                |
| तेषां षु वचनात्                        | •••• | 1581         | दीक्षितस्य दानहोम         | •••• | २०१८                |
| तेषां वा द्वचवदानत्वम्                 | •••  | <b>२०२</b> ४ | રીક્ષોવલ <b>ાં च</b>      |      | २२००                |
| तेषामप्रत्यक्षशिष्टत्वात               | •••  | 8601         | दृष्टः प्रयोग इति चेत्    |      | 1858                |
| श्रयस्तथेति चेत्                       | **** |              | दृष्टः प्रयोग इति चेत्    | •••  | 2172                |
| त्रयश्तयात चत्<br>त्रयोदशरात्रादिषु    | •••  | १९९३         | देवतयावानियम्येत          | •••  | 1899                |
|                                        | •••  | 1666         | देवता तु तदाशीष्ट्रात्    | •••• | 1081                |
| त्रिकस्तृचे घूर्ये                     | **** | १९५१         | देवतायाध्य हेतुत्वम्      | •••  | 1414                |
| िवत्सक्ष                               | •••• | १८९६         | देवतायास्त्वनिर्वचनम्     | **** | २०८८                |
| त्रिवृति संख्यात्वेन                   | •••  | १९९६         | देवता वा प्रयोजयेत्       | •••• | 1486,               |
| त्रिवृद्धदिति चेत्                     | ·    | 1889         | देशबद्धमुपांशुत्वम्       | •••• | १६६२                |
| ष्यक्केवाँ शरवद्विकारः                 | •••• | 8080         | देशप्रभवस्वात्            | •••  | 3540.               |
| इवनीकार्या न्यायोक्तेषु                | **** | १९७५         | दैलस्य चेतरेषु            |      | 1997                |

| proceedings of the process product about a laboral to |      | -             |                         |         |              |
|-------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------|---------|--------------|
| सूत्राणि ।                                            | ££   | उसंख्या ।     | सूत्राणि ।              | S.      | BAंख्या      |
| द्यावीस्तथेति चेत्                                    |      | १७५४          | धार गार्थत्वातसोमे      |         | 2556         |
| द्रवत्वं च।विशिष्टम्                                  |      | १६०८          | . बारणे च परार्थत्वात्  |         | १७८३         |
| द्रम्यत्वेऽपि समुच्च्यः                               |      | २२७६          | पारासंयोगाच्च           | ****    | १९७१         |
| द्रव्यदेवतं तथेति                                     | **** | ₹ ? ₹ €       | ધુર્વેલ્વયોતિ           |         | <b>१९५</b>   |
| द्रव्यदेवतवत्                                         |      | ₹१8७          | वेनुवच्चाश्वदक्षिणा     | ****    | १९००         |
| द्रव्यविकारं तु पूर्ववत्                              |      | २२७३          | भौवाद्वा सर्वसंयोगात्   | ••••    | २०८७         |
| द्रव्यविधिसंनिधी                                      |      | 1221          | ं न.                    |         |              |
| द्रवदंख्याहेतुसमुद्धवम्                               |      | १६९७          | न कर्मनंथोगत्           |         | 1681         |
| द्रस्य चाकर्मक छ-                                     |      | २१६७          | न कर्मभंयोगात्          |         | २२३४         |
| द्रव्यान्तरवद्वा                                      |      | २२१०          | न कर्मसंयोगात्          | • • • • | २२६६         |
| द्रव्यान्तरे कृतार्थस्वात्                            |      | २२०९          | न कर्मसंयोगारप्रयोजनम   |         | २१०९         |
| द्रव्यान्तरे निवेशात्                                 | **** | १६२१          | न कर्भणः परार्थस्वात्   | ••••    | २२७७         |
| द्रव्येष्वःरम्भगामित्वात्                             |      | १९३१          | नक,ङभैदःत्              |         | २२०६         |
| द्रव्योपदेशाद्वा                                      | **** | १६२७          | न कृत्स्नस्य पुनः       | • • •   | २१८१         |
| द्वादशाहरय व्युद्धभूदस्य                              | म्   | १९७६          | न गुणार्थस्यात्         |         | २२३२         |
| द्वाद्शःहस्य सत्रस्यम्                                | **** | २०१२          | न गुगार्थस्वास्त्राप्त  |         | २०८४         |
| द्वादशहि तत्प्रकृतिस्वात्                             | •••  | <b>३</b> १२.७ | . न गुणाद्रथ्कतत्त्रःच  | • • • • | १७ <b>१८</b> |
| द्वादशाहे द्व वचनान्                                  |      | २०१४          | न चाङ्गविधिरनङ्गे       | ••••    | १८६७         |
| द्धिपुरोडाशायाम्                                      |      | २०९१          | न चानक्षं सक्तच्छूती    | ••••    | २०९१         |
| द्विभागः स्याद्द्विकर्मस्या                           |      | ६०३५          | न च.न्येनाऽऽनन्येत      |         | १८३६         |
| द्विरात्रादीनाम्                                      |      | 1131          | न चाविशेषाद्वचपदेशः     | ••••    | १८७७         |
| द्वेद्य चाचोदनात्                                     | **** | 1<89          | ન વેલાયં પ્રવાસ્ત્રચેત્ |         | 3.64         |
| हैयं वा द्रष्ट-हेद्धस्यात                             | •••• | १६९४          | ्न चोदनाविधिशेषत्वात्   |         | २१३९         |
| 44.                                                   |      |               | न चोदनारथक्तात्         | •••     | २१८८         |
| धर्ममात्रे स्वदर्शनात्                                |      | 3113          | न चोदनाभिसंबन्धात       | ****    | 3696         |
| धर्मस्थार्थकृतस्यात्                                  |      | १७२९          | न चोदनैकत्वात्          |         | 9.99         |
|                                                       | •••• |               | न चंगदितस्वात्          |         | १९९८         |
| \$                                                    | •••  | 96.3          | न चोदनैकवाक्यस्वात्     |         | 2196         |
|                                                       | **** | -             | न स्त्रधानस्यास्        |         | 2888         |
|                                                       | **** |               | न तदाशीक्षांत्          |         | 1699         |
| धर्मानुप्रहास्य                                       | **** | Star          | A about the             |         | 77.77        |

|                           |      |           |                      |            | वृष्ठसंख्या ।                                                                                                  |
|---------------------------|------|-----------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुत्राणि ।                | ā    | इसंस्था । | भूत्राणि ।           | -          | 5848                                                                                                           |
| न तञ्जूतवचनात्            | •••  | १८१४      | न विधेश्वोदितस्वा    | -          |                                                                                                                |
| न तुरुवस्वात्             | •••• | २०३८      | न विश्वती दशेति      |            | १६१५                                                                                                           |
| न तुरुवहेतुत्वादुर्मयम्   | •••• | 3096      | न वैश्वदेवो हि       |            | . २२३२                                                                                                         |
| न तृत्पके यस्य            | **** | 8501      | न बोस्पत्तिवाक्यर    | •          | २१७२                                                                                                           |
| न स्वनित्याधिकारः         | ***  | २०८३      | न शब्दपूर्वत्वात्    |            | . २०६८                                                                                                         |
| न स्वेतस्प्रकृतिस्वात्    | •••  | 8<80      | न शास्त्रवशणस्वा     | -          |                                                                                                                |
| न दक्षिण।शब्दात्तस्मात्   |      | १८३९      | न श्रुतिप्रातिषेषात् |            | 3166                                                                                                           |
| न देशमात्रत्वात्          | •••• | २१५३      | न समवायात्           | ••••       | २१५२                                                                                                           |
| न निर्वापशेषस्वात्        | •••  | १८५७      | न समवायात्           | ****       | . 1458                                                                                                         |
| न पशार्थस्यात्            | •••• | १६८९      | न समस्वास्थयाज       | ৰবু        | . १९९२                                                                                                         |
| न प्रकृतावक्तास्त         |      | १९९५      | न संयोगप्टवक्र्य     | ৰ্         |                                                                                                                |
| न प्रकृतावशब्दत्वात्      |      | २०१२      | न संनिपातिस्वात्     |            | २२१६                                                                                                           |
| न प्रकृतावपीति चेत्       |      | १६६०      | नः ऽऽधिकारिकत        | и <b>ą</b> | . १७३९                                                                                                         |
| न प्रयोगसाबारण्यात्       | **** | ₹१८०      | नाऽऽरृत्तिधर्मस्या   | ā          | १९५५                                                                                                           |
| न प्रसिद्धग्रहणत्वात्     | **** | २०११      | ना चोदितत्वात्       |            | १७४१                                                                                                           |
| न प्राङ्गियमात्           |      | २२३९      | नार्धप्रवक्तवारसम्   | त्वात्     | . 7110                                                                                                         |
| न यज्ञस्याश्रतिस्वात्     | •••• | 1889      | नार्थान्यस्वात्      |            | 1919                                                                                                           |
| न छोकिकानामाचार-          |      | १६२७      | नार्याभागत्          |            | २०५१                                                                                                           |
| न वाकृतस्वात्             |      | २२३७      | नाना वा कर्तृभेद     | iđ         | २१५४                                                                                                           |
| न बाडङ्गम्तत्वात्         |      | १८०६      | नानाहानि वो सं       | वातस्वात्  | 1818                                                                                                           |
| न बाडर्यान्तरसंयोगात्     |      | 1<79      | नानार्थत्वात्सोमे    |            |                                                                                                                |
| न वाडविरोधात्             |      | २२५५      | नान्यार्थत्वात्      |            | 3336                                                                                                           |
| न पानकेषावात्             |      | 1490      | नःप्रकरणस्वात्       |            | १७३९                                                                                                           |
| न वाक्यशेषत्वाद्गुणार्थे  |      | 1887      | नाशिष्टस्वात्        | ****       | २१८०                                                                                                           |
| न वा परार्थस्वात          |      | १९४३      | नःश्रु नत्वात्       |            | . 4888 .                                                                                                       |
| न वा प्रधानत्वात्         |      | १९७६      | नाश्रुतिस्वात्       |            | २०३७                                                                                                           |
| न वा शब्दपृथक्तवात्       |      | 3039      | नाश्चातित्वात्       |            | 2224                                                                                                           |
| न वा संस्कारशब्दस्यात्    |      | १९४४      | नाश्चातित्वात्       |            |                                                                                                                |
| न वा स्याद्रणशास्त्रत्वात |      | 1988      | ना समवात्            |            | 1086                                                                                                           |
| म या स्वाहःकारेण          | ***  | 1999      | नातंद्वानात्         |            | 1414                                                                                                           |
| a ' M Anderson's          |      | .,,,      | Court of             | 100        | marini marin |

| सूत्राणि ।                        | वृष्ठसंख्या ।           | सूत्राणि ।                        | <b>28</b> | संख्या ।             |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| निकाविनां च पूर्वस्य              | { <b>٩</b> < <b>8</b> ' | परार्थत्वा <b>च शव्</b> शनाम्     |           | 8.07                 |
| निश्यं वारणाद्वा                  | २२८३                    | परार्थे न त्वर्धसामान्यम्         |           | 1658                 |
| निस्यवारणे विकल्पो                | २२८३                    | परावशञ्दत्वात्                    | ****      | 1848                 |
| निस्यानुवादो वा                   | २०४५                    | परिकायश्च                         |           | 1606                 |
|                                   | १९७०                    | विकीतवचन.च                        | ••••      | 8688                 |
| नियमो वा श्रुतिविशेषात्           | १६९६                    | परिक्रयाच                         | ****      | १८९०                 |
|                                   | {৩১৬                    | <b>परिक्रयार्थम्</b>              |           | 1288                 |
| निर्देशाद्वा व्यवतिष्टेरन्        | १७३४                    | परिक्रयार्थविभागाद्वा             | ••••      | 2014                 |
| निर्देशाह्य वैदिकान म्            | २२३:                    | परिमाणं चानियमेन                  | •••       | ₹₹₹€                 |
| निर्वेषणञ्चनस्तरण-                | देर्०६                  | परिविद्वर्थर्गस्वात्              | ***       | <b>२२</b> ४ <b>९</b> |
| निवृत्तिर्वो कर्मभेदात्           | 1942                    | परेषु चामशब्द:                    | •••       | १९७२                 |
| निर्वृत्तिर्शाऽर्थ <i>छोपा</i> त् | १७२/                    | परेषा प्रतिषेत्रः                 |           | १८६२                 |
| निशियही पाकृतस्य                  | २२४२                    | परो नित्यानुवादः                  | ••••      | १७८७                 |
| निष्क सस्यावभृषे                  | २१६                     | वर्षक्षिकरणाच                     | ••••      | १६०७                 |
| निष्य <b>क्षश्र</b> हणानेति       | १६२४                    | પર્યાગ્ને ક્રતાના મુરતાર્યે       | ••••      | १७९३                 |
| <b>नेच्छश्मिथा</b> नात्           | १८9'                    | ∙ पर्वज्ञिक्तनः नःमुन्सर्वे प्राज | i-        | 2148                 |
| नैकंदेशस्य त्                     | २१४१                    | पत्रम नहाविः                      | ••••      | ₹१ <b>९</b> €        |
| नैकावपदेशात्                      | २००८                    | पशावभीति चेत्                     | ••••      | १८१३                 |
| निमितिके तुकार्यत्वात्            | ? <b>&lt;</b> \$c       | ९वमाने स्थाताम्                   | •••       | १९२४                 |
| निमित्तिकं तूसरात्वन्             | १७११                    | યશુગળે જુમ્મ <b>ાંશ્</b> લ—       | ••••      | २२०५                 |
| नैस्कर्तकेण संस्तवाच              | १८३५                    | पशुरवं चै कशब्द्यात्              | •••       | १,६८३                |
| नोसरेणे कवाक वत्वात्              | २१९०                    | ५शुः पुरोडाशविकारः                | ••••      | १६०७                 |
| मोपदिष्टत्यात्                    | २१९२                    | पशुपुरो <b>ड</b> ाशस्य            | ****      | 1800                 |
| मोस्पतिशब्दस्यात्                 | १७५४                    | વજ્ઞુમવનીચયુ …                    | ¥         | 9390                 |
| स्यायानि वा प्रयुक्तत्वात्        | २२२१                    | , पशुस्त्वेवम्                    | •••       | १७७३                 |
| · q.                              |                         | पशोरेकहाविद्वय्                   | •••       | २०२१                 |
| पश्चशारदीयास्तथा                  | २१९७                    | पशोश्च विपक्षः                    |           | २२ <b>५२</b>         |
| पत्भीसंयाजान्तत्वम्               |                         | शीच लिङ्गदर्शनम्                  |           | १९९१                 |
| पती वाकास्त्रामः ः तु             |                         | પશી ચાસ દુરોહાએ                   | ****      | २१७५                 |
|                                   |                         | ा व बोदनैकन्यान्                  | 66        | 3188                 |
| Asi I distaller and               | iii 14. ;               | an a nate of                      |           |                      |

|                              |      | उसंख्या । | मुवाणि ।                               | •    | व्यक्तिया । |
|------------------------------|------|-----------|----------------------------------------|------|-------------|
| पद्यो तुसंस्कृते             | •••• | 2282      | प्रकृत्यर्थत्वात्यौर्णमास्याः          |      | 2148        |
| पक्षे संख्या                 | •••• | 8009      | प्रकृत्यनुवरोद्याच                     |      | 1600        |
| पश्चतिरेकश्च                 |      | २२०२      | प्रकृत्यनुपरीधाः                       | •••• | 1663        |
| पश्चभित्रानाद्वा             |      | १६९२      | प्रकृत्या च पूर्व उत्                  | **** | 2868        |
| पश्चानन्तर्यात्              | **** | 1800      | प्रकृतिकालासत्तेः                      | 1400 | 2160        |
| पारुस्य वास                  |      | 1660      | प्रकृतिदर्शनाच                         |      | 6.68        |
| रात्रेषुच प्रसङ्गः           | •••• | २२२५      | <b>्रकृतिलिङ्कासंयोगात्</b>            |      | 1900        |
| पःणेस्स्वश्रातिभृत्वान्      |      | २१७३      | <b>⊭कृतिवस्वस्य</b>                    | •••  | 1688        |
| गर्भणहोमयोः                  | •••  | १७३८      | प्रकृतेश्चाविकारात्                    |      | १९९६        |
| शशुक्तेवा                    |      | 2345      | प्रकृती चामावदर्शनात्                  |      | 1898        |
| पेण्डार्थस्वाच               |      | १८२५      | प्रकृतौ स्थ <sup>ेत्</sup> पात्तिवचनम् |      | 1084        |
| पुरम्तादैन्द्रवा यवस्य       |      | १९७३      | पक्रती वा शिष्टस्वात्                  |      | 1949        |
| पुरुषापनयात्                 | **** | १८३४      | प्रगाथे च                              | **** | १७१६        |
| कुरुपापनथीवः                 | •••• | १८३३      | प्रणीतादि तथेति चेत्                   |      | 1889        |
| दुरे इत्हाम्यामित्यधि—       | •••• | २०८२      | प्रतिकर्षी वानित्यार्थेन               | •••• | १९७३        |
| पूर्ववस्याच                  | •••  | १७९४      | पतिकर्ष च दर्शवति                      |      | 1203        |
| र्वस्य चाविशिष्टस्वात्       |      | १६०९      | प्रतिदक्षिणं वा कर्तृसंबन्ध            | त्   | 3191        |
| पूर्वस्मिश्चामः त्रत्व —     | •••  | १८७२      | पतिनिधी चाविकारान्                     | •••• | १७९६        |
| र्वेहिमधावमृथम्य             |      | 3335      | प्रतिपत्ती तु ते भवतः                  | •••  | 1641        |
| ष्ट्रथवत्वाद्विधितः          | **** | २११७      | प्रतिपत्तिर्वाडकर्म -                  | •••• | 3184        |
| દૃશુશ્ચદ્યે                  | •••  | १८२५      | प्रतिपत्तिर्वादशा                      | ***; | 3 \$ \$ < 8 |
| वृष्पाज्यवद्वा               |      | 8109      | प्रतिपत्ति हिति चेत्                   | **** | 3163        |
| <b>ृष</b> टाज्ये             | •••• | २०५३      | प्रतिवतिस्तु शेवत्वात्                 | •••• | 2300        |
| रुष्ट्यस्य युगपद्धिषेः       |      | 1844      | बित्रधानं वा प्रकृतिवन्                |      | २२०७        |
| ष्ट्रष्ठार्थे बाऽतदर्थः बात् | •••• | १९९८      | पति । स्थातुश्च वषा —                  |      | 3037        |
| <b>१%</b> वें प्रकृति—       | **** | १९९४      | प्रतिषिद्धविज्ञानाद्वा                 |      | 206         |
| षृष्टार्थे ऽन्यद्रभतरति      |      | १९86      | प्रतिपिध्य विनानाहा                    |      | २०९०        |
| 🔞 रसमोजनम्                   | **** | १९९९      | प्रतिषेवः प्रदेशे                      | •••• | २०५६        |
| रीर्वार्थ चाम्यासे           | •••• | 1200      | प्रतिषयः स्यादिति चेत्                 | •••• | २०३६        |
| क्तरणविद्योषःच               | •••  | 1998      | तिरोपश्च कर्भवत्                       |      | 1639        |

| सूत्राणि। पृ                 | ष्ट्रसंख्या । | सूत्राणि ।                         | 58      | संख्या        |
|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|---------------|
| प्रतिषेषस्य त्वरायुक्तत्वात् | २०४९          | पशंसा सोमशब्दः                     | •       | 3035          |
| प्रतिवेधाचा                  | २०७७          | प्रशंसार्थमजामित्वम्               | ••••    | २०९४          |
| प्रतिवेधाच                   | १८६२          | सिद्ध <b>अ</b> हणत्वा <b>च</b>     |         | १८१९          |
| प्रतिषेघादकर्भेति            | २०६८          | पाकृतस्य गुणश्रुतौ                 |         | १९६०          |
| प्रतिवेषार्थवत्त्वात्        | २०४३          | पाकाशौ तथाति                       | <b></b> | १८९७          |
| प्रतिवेधो वा दर्शनात्        | 3088          | त्रागाथिकंतु                       | 14      | 1688          |
| प्रस्यक्षं वा ग्रहवत्        | २०२१          | ाजापत्वेषु च                       | •••     | 1888          |
| प्रत्ययात्                   | १८८८          | पः। विस्तु रात्रिश <b>ब्दः</b>     |         | ंरे९५२        |
| प्रस्थहं सर्वसंस्कारः        | २०१९          | प्राप्तेर्वा पूर्वस्य              |         | २०४४          |
| ८थमस्य वा काटवचनम्           | २१४४          | प्राथितिषु चेकार्र्यात्            |         | २२६०          |
| प्रथमं वा नियम्येत           | २१२३          | पाइयेत वा                          |         | ₹00₹          |
| प्रदानदर्शनम्                | १७८९          | प्रासङ्किके प्रा <b>यश्चित्तम्</b> | ,,,,,   | १७८०          |
| प्रदानंचापि                  | १९७९          | प्रोक्षणाच                         |         | १६०७          |
| प्रधानकर्मार्थत्वात्         | २१२६          | फ.                                 |         |               |
| प्रधानं स्वज्ञभंयुक्तम्      | १८६६          | फलचमसविधानात्                      |         | २२८७          |
| प्रवानाचान्यसंयुक्तात्       | १८०९          | फलदेवतयोधः                         |         | 1886          |
| प्रधानापवर्गेवा              | <b>२</b> १७६  | फलन्याऽऽरम्भानेवृत्तेः             |         | <b>२११</b> ६  |
| प्रयाजवदिति                  | १९१८          | फछामाव क्षेति                      | ****    | २१०९          |
| प्रयानानां स्वेकदेश          | २०४७          | फळेकत्वादिष्टिशब्दः                | ···· 'j | 15688         |
| प्रयाने च तन्न्यायस्वात्     | १८०९          |                                    | ****    | 11.00         |
| प्रयाने अपीति चेत्           | 1801          | ् ५.                               |         |               |
| प्रयाणे स्वार्थ —            |               | बहुबचनेन सर्वप्राप्तेः             | •••     | २१ <b>२</b> ० |
| प्रयुज्यत इति चेत्           | १७०५          | बहुनामिति च                        | •••     | २०११          |
| प्रयोगचोदनेति                | 3186          | बहूनामिति चैकस्मिन्                | •••     | २००९          |
| प्रयोजनाभिसंबन्यात्          | 3.68          | बहुर्थस्वाच                        | ••••    | २१२९          |
| प्रयोजनैकत्वात्              |               | बाहुप्रशंसावा                      | •••     | 1008          |
| पवृत्तत्वादिष्टेः            | १९८८          | बुबन्दान् पवमानदत्                 | ••••    | १९३२          |
| प्रवृत्तवरणात्               | १२३४          | ब्रह्मदाने                         | •••     | १९०२          |
| प्रवृत्तेर्थज्ञहेतुत्वात्    | १७९५          | _ ~                                | ••••    | 9789          |
| प्रवृत्ती चापि 🙌 ┅           | १९९६          | त्राह्मणविद्दितेषु                 | ••••    | २२६ <b>६</b>  |
|                              |               |                                    |         |               |

| सूत्राणि ।                | पृष्ठसंख्या । | सूत्राणि ।               | ā     | ष्ट्रसंख्या । |
|---------------------------|---------------|--------------------------|-------|---------------|
| т.                        |               | ્યુષ્ટિએવાત્તુ           |       | 1498          |
| मक्त्येति चेत्            | १६२५          | मुरुषं वा                | •••   | 2280          |
| मक्त्येति चेत्            | २१२२          | भेषपातित्वम्             |       | 80€0          |
| मक्षाणां तु               | १८३०          | य.                       |       |               |
| भागित्वाद्वा              | १८८८          | यजतिचोदनादहीनस्वम्       |       | २०१६          |
| भाषास्वरोपदेशादैरवत्      | २२६२          | यज्ञमानसंस्कारी          | ****  | ११८२          |
| भृतत्वाश्व                | 3528          | यजुर्युक्ते              | ••••  | \$608         |
| मेद्रम्तु कालभेदात्       | २१३१          | यस्थिनि वा               | 1010  | १६९८          |
| मेदस्तु गुणसंयोगात्       | २०१५          | नथार्थे त्वन्यायस्य      | •••   |               |
| भेदस्तु तद्भेदात्         | २२०१          | यथानिवेशम्               | ••••  | १७५१          |
| मेदम्तु संदेहात्          | २२०९          | યથાશ્રુતૌતિ              | ****  | १९९१          |
| मोजनेतत्                  | १९६८          | वथोक्तं वा विप्रतिपत्तेः | •••   | २०५४          |
| म.                        |               | यथोक्तं वा संनिधानात्    | ****  | 1618          |
| मधूदके                    | 1407          | ,                        | ****  | १९९३          |
| मने।तायाम्                | १९३८          | यदभीज्यावा               | •••   | १७४१          |
| सन्त्रदर्णोच              | १८०९          | यद्यपि चतुरवत्तीरित      | ****  | 2.48          |
| मन्त्रवणीच                | १७३९          | यदि तुकर्मणो             | ****  | २१३७          |
| मन्त्रविशेषनिर्देषात्     | १२३२          | यदि तु ब्रह्मणस्तदूनम्   | ••••  | १९०३          |
| मन्त्राणां करणार्थत्वात्  | २२६ ४         | यदि तुवचनात्             | •••   | ₹८8८          |
| मन्त्राणां संनिपातित्वात् | २२६५          | यदि द्व सांनास्यम्       | ••••  | २०८९          |
| मन्त्राक्ष संनिपातिःवात्  | २२२९          | યાં વે વાડવિષયે          |       | १६२४          |
| मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्वम्   | २०७१          | यम्य छिङ्कमर्थसंयोगात्   | ••••  | 1968          |
| मन्त्रोपदेशो वा           | २२६२          | बस्य वा संनिधाने         | ••••  | १९८४          |
| मानसमहरन्तरम्             | २००३          | यज्ञकर्भ प्रधानम्        |       | 1889          |
| मानं प्रति                | २०१६          | यज्ञस्य वा               | ** 10 | 1118          |
| मासिप्रहणनम्यास —         | 3000          | यज्ञायुषानि              |       | २१८२          |
| मांसपाक प्रतिषेषाश्च      | २२३९          | यज्ञोत्पस्युपदेशे        | •••   | २२३६          |
| मांसपाको विश्वितप्रतिषेष  |               | याज्या <b>नुवाक्यासु</b> |       | २२७१          |
| मुरूवधारणं वा             | २१८२          | याज्यावषट्रयोश्च         |       | 33 ; 6        |
| मुरूथेन वा                | 1960          | याज्यावच्छूनीति          | •••   | 9098          |

| सूत्राणि ।                    |       | 51      | संस्या ।     | स्त्राणि ।                    |        | 5.8   | संख्या ।     |
|-------------------------------|-------|---------|--------------|-------------------------------|--------|-------|--------------|
| बाबस्स्वं वा                  | ••••  |         | 2129         | छि <b>क्कदर्शना</b> च         | ,      | ••••  | 2198         |
| , याबद्यी वा                  | ••••  |         | २०१७         | <i>चि</i> ङ्गदर्शनाच्च        | ****   |       | 2160         |
| बाबदुक्तम्                    |       | ••••    | <b>१६</b> २२ | छिङ्कदर्शनाच्य                |        | •••   | 8888         |
| षाबदुक्तं वा कृत-             | -     | ••••    | 8000         | लि <b>ङ्कदर्शनाच्च</b>        | ••••   |       | २१४८         |
| यावदुक्तमुपयोगः               | ••••  | •••     | 1686         | छिद्ग दर्शनाच्य               |        | ••••  | 2.64         |
| यूवबदिति चत्                  | ••••  | ****    | 1681         | <b>डिक्कदर्शनात्</b>          |        | •••   | १९४७         |
| यूपशाकर्मका छत्व              | त्    |         | 7981         | लि <b>ङ्ग</b> दर्शनाच्च       |        |       | 1989         |
| थेवां वाडपरयोः                | • • • | •••     | . 8€33       | लि <b>ङ्कदर्शना</b> त्        |        |       | 1909         |
| षोगाद्वा यज्ञाय               | ••••  | • • •   | <b>२२</b> ४२ | लि <b>ङ्ग</b> दर्शनात्        | ****   |       | १९८२         |
| यो वा यजनीय                   | ••••  | ••••    | २१८२         | छि <b>ङ्क</b> दर्शनात्        |        | ••••  | १९९९         |
| बौष्यस्तु विरोधे              |       | ••••    | 3386         | व्हि <b>ङ्गद्</b> र्शनाब्याति | रेकाच  |       | १७१४         |
|                               | ₹.    |         |              | बिक्कं मन्त्रचिक              | विधिम् | ••••  | १७8€         |
| रसप्रतिवेघो वा                |       | ••••    | १७८८         | ଡିଙ୍କ୍ୟାସି ସିହ୍ୟ              |        |       | १९४८         |
|                               | ਲ.    |         |              | । <b>छङ्काविशेषानिदे</b> द    | गात्   |       | १६६१         |
| इसणार्था द्वातश्री            | ते:   |         | १७९१         | <b>छिङ्गसाधारण्या</b>         | ત્     | • • • | १५९९         |
| क्षिक्रदर्शनाच्च              |       |         | 1960         | लिङ्ग च                       |        | •••   | १६११         |
| छि <b>क्र</b> दर्शनाच्य       |       |         | १६२९         | ାଡିକ୍କାଣ୍ଡା                   |        | ••••  | १६७२         |
| <b>।</b> किङ्कदर्शन।च्च       | ••••  |         | १६३२         | लिङ्गाद्वा श्रेषहे।           |        | ••••  | १६३३         |
| डिक्रदर्शनाच्य                |       | ••••    | 8080         | लिङ्गेन दब्धनित               |        | ••••  | २०१७         |
| हिक्कदर्शन। दन                |       | •••     | १७१३         | उंके कर्मार्थलक्ष             |        | •••   | <b>२</b> ११४ |
| किक्कदर्शनाच्य                | ••••  | ****    | 1083         | लैंकिके तु यथ                 |        | ****  | ₹१८ <b>१</b> |
| क्रिक्कदर्शनाच्च              | ••••  | ****    | १७४६         | ले।केके दोषसं                 | शेगात् | ••••  | १७४७         |
| छि <b>ङ्कदर्शना</b> च्च       | ••••  | ****    | १७९८         |                               | व∙     |       |              |
| <b>बिश्व</b> दर्शनाच्य        |       | • • • • | १८११         | थड्कीणां <b>त्</b>            | ****   | ••••  | १७६९         |
| <b>छिन्न</b> दर्शनाच्च        |       |         | \$ < \$ 8    | वनन मिति चेत्                 |        | •••   | १६२२         |
| <b>क्रिक्क</b> द्शनाच्च       |       | ••••    | १८२४         | वचनामिति चेत्                 | •••    | ••••  | १६९९         |
| <b>बिश्वदर्शनाच्च</b>         | ••••  | ••••    | १८८९         |                               | •••    | ••••  | १८३१         |
| <b>टिक्सद</b> र्शनाच्च        |       | ***     | १५१६         | वचन वामाशि                    |        | •••   | १८९९         |
| लि <b>क्र</b> दर्शन। <b>ख</b> | •••   | ••••    |              | वचनं वाहिरण                   |        | •••   | १८३१         |
| क्षित्र र्शनाच                | ****  | ****    | २२४१         | , बचनं वा <b>सत्र</b> त       | बात्   | •••   | 1484         |

| सूत्राणि ।                    | £       | संख्या । | सूत्राणि           | 1           | äŝ   | संस्कृता । |
|-------------------------------|---------|----------|--------------------|-------------|------|------------|
| व चनास्कर्भसयोगेन             |         | २१९५     | विकल्पो वा         | प ऋतिवत्    | •••• | 3 4 8      |
| व चनास्वरिवृत्ति –            | •       | 1969     | विकल्पो वा         | समस्वात्    | **** | 1485       |
| व चनात्संस्थान्यस्व म्        |         | १९६५     | विस्हरी वा         | समुच वस्य   |      | २९६७       |
| वचनात्तु तन्त्रभदः,,,,        | •••     | २१९६     | विकारस्तस्य        | वाने        | •••  | १६८७       |
| बचनातु बहुनाम्                | • • • • | 9006     | विकारस्त्वप        | करणे        |      | 1606       |
| वनगद्तद्रन्तस्वम्             | • • •   | २००७     | विकारम्तु प        | देशस्यात्   | **** | १७७०       |
| वचनादसंस्कृतेषु               | •••     | २२८१     | विकारम्यान         | इति         | •••  | 2866       |
| भवनादिति चेत्                 | ••••    | २२८१     | विकाराच्य          | न           | •••• | २२१९       |
| ६चनाद्विनियोगः                | •••     | १७२२     | विकारे चाशु        | गृतिस्वात्  | •••• | २०९१       |
| वचनानि स्वपूर्वस्वात्         | •••     | 8939     | विकर्रे तु त       |             | •••  | ₹008       |
| વલનાનીતરાળિ                   |         | 1800     | विकारी वा          | तदर्थस्वात् | •••• | १७९०       |
| <b>ा</b> निष्ठसंतिथानाडुरूकेण | •••     | १७७€     | विकारी वा          | तदुक्तहेतुः |      | \$ 986     |
| વવાના च                       | ••••    | ₹१९६     | विकारी वा          | तदुकहेतुः   |      | २१८०       |
| वरणसृत्विज्ञामानमनार्थत्व     | ।(त्    | 8636     | विकारः का          | (णाग्र हणे  | **** | 7948       |
| वर्जने गुणभावित्वात्          | •••     | १७८८     | विकारः पव          | म नवत्      | **** | 2240       |
| वर्णे द्व बादिरः              |         | १७२६     | विकृती चा          | ٠           |      | 1099       |
| वष्ट्कारे नानार्थस्यात्       |         | 2286     | विकृती त्यां       | नेयमः       |      | 9098       |
| वसतीवरीवर्यन्तः वि            |         | 2700     | विक्रती प्राप्ट    | तस्य        |      | २०१३       |
| वसाहोबन्तन्त्रम्              |         | 2 8 8 8  | विक्रती शब         | इवस्वात्    | **** | 1284       |
| वाक्यमेगोगःहोस्कर्षः          |         | 216      | ।वेच्छेदः स्त      | ोमसामान्या  | ā    | 1988       |
| वाक्यशेषो वा                  |         | 2280     | विज्यतिदेशा        |             |      | १८७१       |
| वाक्यक्षेषो वा ऋतुना          |         | २०७४     | िधिस्वं चार्       |             | •••  | १८६९       |
| वालयानां लु                   | •••     | 1000     | विधित्वालेति       | •           | ***  | 1889       |
| वाश्विसभी हविष्कृता           |         | 3108     |                    |             | 200  | १९१३       |
| वानिने सोपपूर्वत्वम्          | •••     | 1809     | वि विशिति व        |             |      | 1997       |
| वासिति बानोपावहरणे            |         | २०१९     |                    | -           |      | 1990       |
| वासोवत्सम्                    |         |          | विधिरिति वे        | ~           |      | 2112       |
| विकल्पःच दर्शयनि              |         |          | विविवस्यक्त        |             | •••• | 3144       |
| विक्रहपस्टबेकावदानत्वात्      |         |          | विभि <b>शब्द</b> स |             | •••  |            |
|                               | •       |          | _                  | ,           | •••  | 1884       |
| <b>ब्रिक</b> स्थे त्वर्थक्रमे | 333     | 1195     | ाति में 👸 बा       | इरायमः      | 100  | 3066       |

|                          |      | * * .        |                                      |      |              |
|--------------------------|------|--------------|--------------------------------------|------|--------------|
| सुत्राणि ।               | á8   |              | ्यत्राणि ।                           | ā    | ष्ठसंख्या ।  |
| विषे. प्रकरणान्तरे       |      | १७९९         | विहारप्रतिवेघात्                     | **** | 1991         |
| विध्येकस्वादिति          | **** | 1598         | वृद्धिदर्शनाच्य                      | •••• | २२०८         |
| विश्वेद्श्वितरार्थत्वात् |      | २१३०         | बेदिपोक्षणे मन्त्राम्यासः            |      | 2210         |
| विषस्ते तत्रभावात्       | •••• | 8603         | वेदिसंयोगादिति चेत्                  | 1111 | 1896         |
| विश्वेस्तु विप्रकर्षः    |      | १९९३         | वेल्द्धननवतम्                        | **** | 5588         |
| विधेरत्वेकश्चतित्वात्    | **** | २११०         | देगुण्यादिध्मानहिः                   |      | 3388         |
| विद्यां प्रति विधानाद्वा |      | २२६१         | वैह्यसामा ऋतुसंयोगात्                | •••• | 1998         |
| विवितिषत्ती तासाम्       |      | 1610         | व्यपदेशश्च                           | **** | १६०७         |
| विप्रतिषत्ती विकल्पः     | •••• | १७९२         | व्यवदेशाच                            | **** | १८१२         |
| विप्रतिवंत्ती हविवा      |      | 107          | व्यास्त्रातं <b>तुरुवानाम्</b>       |      | 2181         |
| विप्रतिविद्ध धर्माणाम्   |      | <b>३</b> २8६ | न्युद्धन्य।ऽऽमादनं च                 | **** | १८२६         |
| विप्रतिवेघाच्च           |      | २२३०         | ब्युद्धवचनं च विप्रतिपत्ती           |      | १८१९         |
| विश्वतिबेधास्त्रिया      |      | १८७४         | त्रत्रधर्भाच                         |      | 1066         |
| विवातिवेधे तद्वचनात्     |      | १८६०         | ম.                                   |      |              |
| विश्रतिवेधे परम्         |      | २२८५         | शङ्कते च निवृत्तेः                   |      | 1608         |
| विभक्ते वा               |      | १९८९         | शङ्कते चानुगीषणात्                   |      | 1990         |
| विभव्य तु संस्कार-       | **** | २०१६         | શબ્દ્રમેદ્રાજાતિ                     |      | 7909         |
| विभवादा प्रदीपवत्        | **** | २१२९         | शब्दविभागाच्य                        |      | 3818         |
| विभागं चापि              | **** | १८90         | जङद्मामध्यीच                         |      | १६३          |
| विरोधित्वाच छोकतत्       |      | 2041         | शब्दान्तरस्वात्                      | **** | १६२९         |
| विरोधिनामेकश्रती         |      | ₹ 8८         | शब्दार्थक्ष तथा                      | ***  | 2112         |
| विरोधिना च               |      | 4093         | ्रब्दार्थत्वास्                      | •••• | 8008         |
| विरोध्यग्रहणात्तवा       |      | २०४९         | तक्ता पेत्याद्विकातस्य               |      | 8000         |
| विश्वये च तदासत्तः       |      | (663         | तक्यायस्यादिकःसस्य<br>तक्दार्थश्चापि | **** | <b>१८८</b> ३ |
|                          | •••• |              | ाञ्दायश्चाप<br>शब्दासामञ्जन्यमिति    | **** | २१८ <b>३</b> |
| विश्वाजीत वस्तत्वक्      | **** | २२५६         |                                      | •••  |              |
| विशेषार्था पुनः          | •••  | 3168         | शरव्यशीते चेत्                       | **** | 4085         |
| विशेषोवा                 | ***  |              | शंधिकडान्तस्वे विकल्पः               | **** | २०४२         |
| विष्णुर्वा स्वात्        | **** | २०८९         | સાામિત્રે च                          | •••  | <b>२२</b> २६ |
| विहितप्रतिषेषो वा        |      | 1066         | शास्त्रातु विनवीमः                   | •••  | २१८३         |
| विद्वारप्रकृतित्वान्     |      | 1983         | शिष्टस्माचेतरासाम्                   | ***  | \$< ><       |

| सूत्राणि ।               | 88      | संख्या ।     | सुत्राणि ।                        | āā   | संख्या ।      |
|--------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|------|---------------|
| शिष्टा तु प्रतिवेधः      |         | २०६२         | संख्यायाश्च पृथक्त                | **** | 1648          |
| ञ्चतेऽपि                 | ••••    | १७९२         | संख्यायाध्य शब्दवस्वात्           |      | 1428          |
| शुतोपदेशाच्य             | ****    | १७९०         | पंख्याविहितेषु समु <b>षयः</b>     |      | २२६६          |
| दोषप्रतिवेधः             | •••     | १७५३         | <b>प</b> ल्या <b>सामञ्जस्यात्</b> |      | 7009          |
| शेषभक्षाच्य              |         | १८३७         | तंख्यासु दु विकल्पः               |      | २२७४          |
| श्रेषभक्षास्तथेति चन्न   |         | <b>२२३</b> ३ | <b>वंततवचनाद्धारायाम्</b>         | •••  | १२ <b>६</b> ४ |
| शेषमक्षास्तथेति चेत्     |         | २२३४         | ननिवाते विरोधिनाम्                | •••  | 1848          |
| शेषवदिति चेत्            | ••••    | 7737         | पंनहनं च वृत्तत्वात्              | •••  | २१३३          |
| शेषबद्धा प्रयोजनम्       | •••     | 3019         | संनहनहरणे तथेति                   | •••  | २२६८          |
| द्योषस्य हि              | •••     | २१०२         | संनिवापंच                         | •••  | 3006          |
| शेषाणां चोदनैक:वात्      | ****    | १९५९         | नंयोगो वा                         |      | 1989          |
| शेषेच समत्वात्           | • • •   | <b>१८</b> ३७ | संबपनंच                           |      | १८२५          |
| शेषे वा समविति           | ••••    | २०२९         | मन्कारवातिषेवश्च                  |      | १७८६          |
| इवः मुत्यावषनम्          | ••••    | २२०२         | पंस्कारप्रतिवेधो वा               | **** | २१५५          |
| इयेनशलाक स्यपक्ष वष      | ****    | १७७९         | मंग्कारश्चावकरणे                  | •••• | 8009          |
| श्रपणं चाजिहोत्रस्य      | •••     | <b>२२</b> २७ | वंस्कःरसामध्यीत्                  |      | १८७४          |
| श्रयणानां त्वपूर्वत्वात् | ****    | १७९१         | ं।काराणा च द्रीनात्               |      | २१६०          |
| श्रुताश्रुतोपदेशाश्व     | • • • • | २०२६         | संस्कारास्त्व।वर्तरन्             |      | २१६९          |
| श्रुतितो वाङोकवत्        | •••     | १२९१         | नंस्कारे च तत्प्रवानस्वात्        |      | २२७३          |
| श्रुतिश्चेषा प्रधानवत्   | ****    | २१३८         | पस्कारे चान्य <b>—</b>            |      | 1996          |
| श्रुतेश्चातत्            | ****    | १७९२         | भंग्कारे तु कियान्तरम्            |      | १८७३          |
| श्रुत्यर्थाविशेषात्      | ****    | 4843         | ांस्कारे युज्यपानानाम्            |      | 1881          |
| श्चन्यानर्थक्यमिति       | ••••    | 3086         | नंस्कारो वा                       |      | १९३८          |
| ٩.                       |         |              | मंग्करो वा द्रव्यस्य              |      | १८३७          |
| षड्भिदींसयतीति           | ••••    | १८७9         | संन्यागणेषु तदम्यासः              | **** | 1888          |
| षड्विंशतिरम्यासेन        | ••••    | १७६५         | संन्या तद्देवतस्वात्              |      | 1090          |
| षोडाशिनो वैकतत्वम्       | ••••    | १९९८         | संसर्वित्वाच                      |      | १७१३          |
| ₹                        |         |              | संतर्गिषु चार्थस्य                |      | १७९८          |
| संस्था हु चोदनास्        | ****    | १८९७         | मंसर्गे चापि दोषः                 |      | २२८१          |
| संस्था स्वेवम्           |         | १७७२         | स कपाडे प्रक्रत्या स्थात्         |      | १८१र          |
| •                        |         |              |                                   | _    |               |

|                          | ***** |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |
|--------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| सुत्राणि ।               | 38    | ंदया । | सूत्राणि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z.E          | संख्या । |
| सकुत्त्व स्वैकध्यम्      |       | १७९९   | समासेऽपि तथेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1086     |
| सञ्चा कारणकरवात्         | 1000  | 2118   | समुच्चयं च दर्शयति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | २२७१     |
| सञ्च्छाऽऽरम्मसंबोगात्    |       | १६७७   | समुच्चयं च दर्शवाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1990     |
| सक्वदिज्या कामुकायनः     | •••   | 2125   | समुच्चयं च द्रशयति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****         | 2249     |
| सक्टदिति चेत्            |       | २२०६   | समुख्ययं च दर्शयति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****         | २२७३     |
| सकृतु स्यात्             | ••••  | २११३   | समुच्चयस्त्वदोषार्थेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | २२६१     |
| सष्ट्रन्मानं च           |       | २१७-   | समुचयो वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••••         | २२६८     |
| सगुणस्य गुणङोपे          | ••••  | १९३६   | समुखयो वा प्रयोगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | २२७२     |
| सति च नैकदेशेन           |       | २०८३   | समुपहूर यक्षणाञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 1808     |
| सति चाम्यासशास्त्रस्वात् |       | २२५९   | सर्वत्र तु ग्रहःम्नानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | १९१२     |
| सति चौपासनस्य            |       | 3380   | सर्वस्वं च तेषाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ₹ ( ₹ ₹  |
| सत्यवदिति चेत्           | •••   | २२३०   | सर्वपृष्ठे पृष्ठशब्दात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••          | १९९३     |
| सत्रमेकः प्रकृतिवत्      | •••   | २००७   | सर्वप्रतिषेवी वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | १७७७     |
| सत्रमहीनश्च              | ****  | १६०९   | सर्वप्रापिणाऽपि छिङ्केन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ••••         | २१२५     |
| सत्रिष्टें च             | ••••  | 1515   | सर्वमेव प्रधानामिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | १८६८     |
| सन्ने वोपाधिनचोदनात्     | ••••  | 1885   | सर्वविकारे त्वम्यासानर्थव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>म्यम्</b> | १८२९     |
| सतोस्त्वाधिवचनम्         |       | १८२९   | सर्वविकारी वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •••          | १९०२     |
| स व्हर्थः स्यादुमवोः     | ••••  | १८१७   | सर्वस्य वा ऋतुमंग्रोगान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ••••         | 1668     |
| सनिवन्धे च               | ****  | १८३६   | सर्वस्य वैककम्यीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | २०१३     |
| भंतापनमधः                | •••   | 1<99   | सर्वस्य वैकक्तम्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | १९३७     |
| समत्वाच्य                | ••••  | १८१२   | सर्वस्वारस्य दिष्टगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ••••         | 1698     |
| समस्त्राच्य तदुत्पत्तेः  |       | 1666   | सर्वातिदेशस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | १७९७     |
| समत्वातु गुणानाम्        |       | १८८३   | सर्वासा गुणानामर्थवस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ą            | 9090     |
| समं स्याच्छ्रातित्वात्   | ••••  | १८९०   | सर्वे वा तद्र्यस्वात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | २२८५     |
| समाख्यानं च              |       | 1680   | सर्वेषा चाभित्रधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ****         | २२०८     |
| समानदेवते वा             |       | १९४०   | सर्वेषा वा दर्शनात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | १६२७     |
| समानवचनं तद्वत्          |       | 2881   | सर्वेषामविशेषात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****         | 1997     |
| समानः काळसामान्यात्      |       | 3163   | सर्वे वा पुरुषापनयात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ****         | १९०३     |
| समाप्तिवचनात्            |       | १७९६   | स छोकिकानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 2888     |
| समासस्येकादाद्योनेषु     | ••••  | 1990   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>Ua       | 3488     |
| water contained          |       | 1112   | Commission of the state of the |              |          |

| सुत्राणि                   | पृष्ठतंख्या । | सत्रःणि ।                      | ą.   | ष्ठमंह्या । |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|------|-------------|
|                            | १९६४          | स्याद्वः इनारम्यानेषानात्      |      | ११७३        |
| सहस्वे नित्यानुवादः .      | २१९७          | स्याद्वाऽऽवाहनस्य              | **** | 1688        |
| -1                         | २२७७          | स्याद्वः काळस्यादे।वस्तर       | वात  | 2284        |
| nimai a                    | १६०९          | याद्वा द्रव्याभिषानात्         |      | 1988        |
|                            | २१२५          | न्याद्वा निर्धानदर्शनात्       |      | 1488        |
|                            | 3199          | न्याद्वा पत्यश्चशिष्ठन्वात्    |      | 1220        |
| साङ्को वा प्रयोगवचनैकत्वा  | त् २१४७       | स्याद्वा प्रासर्विकस्य         | •••• | 1289        |
|                            | <u>.</u>      | स्याद्वा व्यवदेशात्            |      | 9989        |
| साधारणो वा                 | २१७१          | स्याद्वा होत्रध्वर्युः         |      | २०३२        |
| सापश्चनामुल्पत्तितो .      | १८८६          | स्याद्विश्वये तन्त्र्यायस्यात् | **** | 1999        |
| साप्तदश्याञ्जियम्येत .     | २०८१          | स्याद्विशये तन्न्यायत्वास्य    | -    |             |
| सामप्रदेशे विकारः .        | १७२९          | कृतिबत्                        | **** | २०१०        |
|                            | १९२०          | म्यादुत्पत्ती कारूभेदान्       | •••  | ₹01€        |
| सामानि मन्त्रमेके          | १७००          | स्याद्धः।र्थत्वात्             | •••  | 1986        |
| साम्रां चोत्पत्तिमामध्यात् | 1999          | स्याद्वीभयोः प्रत्यक्षश्चि     | -    |             |
| •                          | १२०२          | ष्टत्वात्                      | •••• | 1698        |
|                            | २१७८          | स्याछिक्षभावात्                | •••• | 1600        |
|                            | २१७२          | स्युर्वाऽर्धवादस्वात्          | •••  | 1698        |
| द्धतिब्यपदेशमङ्गेन         | 2004          | स्युर्वा होतृकामाः             |      | 1493        |
|                            | १७२७          | क्षुगःभिषारणाभावस्य            | •••  | 1968        |
| तोमविवृद्धी                | १९५३          | स्रोवेण वाऽगुणस्यात्           | **** | 2089        |
|                            | 1973          | स्वप्तनद्गीतरणाभिवर्षण-        |      | 2211        |
| तोमस्य वा ताञ्चक्रत्यात् . |               | स्वयोनीवा                      | •••• | 1980        |
| थाणी तुदेशमात्रत्वात्      |               | स्वरुस्तन्त्रापवर्गः           | •••  | 9800        |
| यानातु परिछुप्येरन् "      | २२८३          | स्वर्देशं पाति वीक्षणम्        | •••  | 1969        |
| मृतेर्वास्यात्             |               | स्वस्थानस्वाच्च                |      | 2290        |
| यात्तद्धर्मत्वःत्          |               | स्वस्थानविवृद्धिर्वा           |      | १९७५        |
| यात्पीर्णमासीवन्           | . ₹१8५        | स्वामिश्चावचनस्                |      | 1088        |
| वात्प्रयोगानिर्देशात्      |               | खानिन च दर्शनात्               |      | १८२७        |
| याद्रभेचोदितानाम्          | . 1899        | खामिनो वैकशब्द्यान्            | •••• | ₹७€₹        |
|                            |               |                                |      |             |

| सूत्राणि ।                | gg.  | इसंख्या । | सूत्राणि ।                  | g    | ष्ठसंख्या । |
|---------------------------|------|-----------|-----------------------------|------|-------------|
| स्वान्याख्याः स्युः       |      | 7011      | हविधाने निर्वयणार्थम्       |      | 2770        |
| स्वार्भत्वाद्वा व्यवस्था  |      | १७१७      | हविभेदास्कर्षण              |      | २०२३        |
| स्विष्टकुच्छ्वणाञ्जेति    |      | २२५७      | हविषा वा नियम्बेत           | **** | 8608        |
| स्विष्टकृति मक्षप्रतिषेवः |      | २०४१      | हविष्कृतसवनीयेषु            |      | 2388        |
| स्विष्टकृदाबापिकोऽस्याजे  |      |           | हविष्कृ रश्चिगुपुरो दुवानया |      | 2555        |
| स्विष्ट कृद्देवतान्यत्वे  |      | १९३५      | हविषा वा गुमभूतस्वात्       |      | ₹0८₹        |
| स्वेच                     | **** | \$ 9 \$ 8 | हिरण्यगर्भः पूर्वस्य        |      | 1688        |
| ₹.                        |      |           | हिरण्यमाज्यवर्मः            | **** | १६०२        |
| हरणे वा श्रुस्यसंयोगात्   |      | २०२०      | हीत्रास्त्र विकल्पेरन्      |      | 2386        |
| हविर्गणे परमुत्तरस्य      |      |           | होत्रे परार्थस्वात्         | **** | 226         |

पञ्चम-षष्ठभागस्थसूत्राणां सूचीपत्रं समाप्तम् ।

## टुप्टीकासहितशाबरभाष्यसहिते भीमांसादर्शने शुद्धिपत्रम् ।

|      |            | अशुद्धम्    | शुद्धम् ।    |        | -    | <b>अशुद्ध</b> म्  | शुद्धम् ।                |
|------|------------|-------------|--------------|--------|------|-------------------|--------------------------|
| १९४८ |            | धिक         | विक          | , ,,,, |      | वहुत्वं           | बहुत्वं                  |
| १९५२ |            | माधिर व     | प्राप्तिस्तु | २००९   |      | अभिधा             | અમર્વા                   |
| "    |            | नःव         | बोघ          | 1      | २७   |                   | અમિ                      |
| १९९७ |            | स्या द्धर्भ |              | २०११   |      | -                 | गृह                      |
| १९६० | १२         | श्चण        | રો વેળ       | . २०१३ |      | •                 | क्रह्(न                  |
| 1900 |            | વર્તો       | વર્લા        | २०१४   |      |                   | <b>द</b> €               |
| 19   | <b>१</b> ७ | निर्वति:    | निर्वृत्तिः  |        |      | द्शाह             | दशाहे                    |
| १९७८ | १७         | नवा         | भवा          | २०१९   |      | निवृत्तेः         | નિ <del>ર્વૃત</del> ्તે: |
| 11   | २२         | श्रम् ।     | अम् ।        |        | २३   | हर्त•थ            | हर्तव्य                  |
| १९७९ | 38         | शुकाम       | शुकामः       | २०१७   | २७   | पग                | परा                      |
| १९८० | 4          | ऐम्द        | ऐन्द         | २०२०   | ₹    | तत्रेवह           | तत्रैवाह                 |
| 1961 | ٤          | एवा         | एका          |        | ٠    | किंतिई            | कि तहिं।                 |
| 1969 | 3          | पर्योव      | पर्या-       |        | 13   | <b>छ</b> पे       | <b>छ</b> मे              |
| १९८६ | ٩          | सघ          | मग           |        | ११   | एब                | ए व                      |
| 1966 | १२         | નીય         | ર્નોય        |        | २०   | भटव               | माज्य                    |
| 39   | 38         | थस्य        | ર્ધસ્થ       | २०२∤   | ξ₹   | মক্র              | प्रकर्∙                  |
| १९९० | 9          | ર્વર્ત      | ર્વર્ત       | २०२२   | 38   | कस्थ              | कस्य                     |
| 1991 | ٩          | ब्बह सु     | ध्वहःस्      | २०३१   | e ş  | संबन्द            | संबन्दः                  |
| 1998 | *          | उबध्यादि    |              | २०३२   | ę۶   | तस्या             | तस्म।                    |
| १९९४ | 18         | વૈષા        | यथा          | २०३३   | १६   | र्वेड य           | र्तव्य                   |
| ,,   |            | सामकार्थे   |              | ₹ ₹8   | શ્ જ | (F)               | र्वित                    |
| "    | <b>{ }</b> | त्रिवृ      | श्चिवृ       | २०३५   | ŧ o  | वादोड             | वादोऽन                   |
| १९९७ | *          | मध्य        | मप्य         | २०३६   | 19   |                   | F4                       |
| 1997 | २८         | उभयाः       | उभयो:        | २०३९   | २४   | सुचितः ।          | सुचि 1:                  |
| 9008 | 36         | कतुगं       | कतॄणां       |        |      | प्रमा             | प्रमा                    |
| 8009 |            | नाःय        | नान्य-       | . २०४३ | 25   | दंत्तरं।न्        | दुत्तरान्                |
| २००५ | ₹€         | बच्छूय      | वच्छूय       |        | २४   |                   | तस्यां                   |
| 8006 | ર          | -           | मविष्य       | ŧ      |      | अनाक <b>र्</b> द् | जनाका <b>ज्य</b> य       |

| पुटे पड्यंती शुद्धम् अ | गुद्धम् ।           | पुटे पङ्क्ती अशुद्धम् <b>शुद्धम्।</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ११ यान्त               | यान्ति              | <b>१</b> ৩ মার্নি মার্টি              |
| १३ प्रतिवैदार्थ        | प्रतिवेधार्थ        | २०१९ ६ शेनः शेषः                      |
| २४ नात्राक्करेति       | नात्राङ्करीति       | २०६० १४ पर्युदान पर्युदास             |
| २६ श्रुतिरुम्          | अतिरुत्मू           | ११ न स न प्रेस                        |
| १०४५ ९ कथम्            | कथम् ।              | २०६२ २६ प्राप्त प्राप्त               |
| २४ न्यायोऽव            | न्यायोऽश्र          | २०६३ ४ संबन्ध संबन्ध                  |
| १०४९ २ ऽऽधारेण         | ऽऽघ रणे             | ,, अरात्र आतिरात्र                    |
| १०४७ १२ आउ।            | <b>3123</b>         | ५ वादन वादत्वेन                       |
| २१ अ⊣वाई               | अपूर्वाई            | ८ विदिवा <b>वा</b> विस् <b>व</b> ा    |
| २०४८ २ भयामन्          | <b>प्रयामान्</b>    | १६ विरुपो विकल्पो                     |
| 4 વેદ્વા               | વાર્ફેવ.            | ं २०६४ ११ संबन्द संबन्ध               |
| २५ स्वादिरयँग          | चाह्यः<br>खाँदिरयवा | १६ विवेः विधेः                        |
| प्रहणपर्थ              |                     | ং যুক্ষ ঘুকাঞা                        |
|                        | ग्रहशमधे<br>बीहीन्  | રુ વિધે વિધેઃ                         |
| २०४९ ६ हैरीन्          | •                   | २८ जार्तिङ अर्तिङ                     |
| २२ पछ श                | पलाश                | ,, विधनं विधानं                       |
| २३ पछ श                | पछ।श                | २०,५ १ विकल्प विकल्पः                 |
| २०५० १४ मक्ष्माण्ड     | मध्याक्रम छं        | २ होत्र होत्रं                        |
| <b>२०५१</b> ५४ विकल्यः | वि∓रूपः             | १९ इत्यनह इस्पनाह                     |
| २०९२ ४ समुच्चथ         | समुख्य              | २० विवल विकल्प                        |
| २०९३ ४ नगुन            | न तुगुण             | २.६६ ४ भित्रर भिन्नार                 |
| २२ तस्या               | तस्मा               | २०६७ ४ जुहुबन् मुहुबात्               |
| १९ वेहीणा              | શ્રીફીળા            | ં દ્રહોળ દોવો                         |
| १९ વાર્ગ્ફનો           | परिह्नो             | १९ स्थनीय स्थेनार्थ                   |
| २२ धूप                 | <b>সূ</b> ণ         | २०७० १८ चरतां भारता                   |
| २०५४ २४ नोइस्य         | ने हैं इय           | २०७२ २ संहारांडांने संहारेडांने       |
| २०५६ १८ माण            | प्रमान              | २८ प्रवान-प्रधानमृतम्-                |
| १९ ५८ ५तः              | धाष्त्रतः           | ,, एति एवेनि                          |
| <b>९६ प</b> डरीति      | षद्वशानि            | २० ३३ २ हवेनीय हवनीय                  |
| २०५७ १ वज पतिः         | <b>मञाक्तिः</b>     | १२ अहम आह्वं                          |
|                        | •                   |                                       |

| <b>યુ</b> ટે | पङ्≉       | ানী সন্যুদ্ধ       | र् शुद्धम् ।                         | पुटे प       | क्रती      | अगुद्धम्        | शुद्धम् ।                |
|--------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------------|
| २०७४         |            |                    |                                      | 2060         |            |                 | विषाना                   |
| 3004         | 9          | श्रृंत             | श्रुवते                              | ı            | ٩          | द्≎य            | द्रव्य                   |
| २०७१         | १०         | चेदना              | चोदना                                | 3066         | 10         | मुश्चेत्वे      | मुची स्व                 |
|              | १५         | इयनेन              | इत्यनेन                              | :२०८९        | 21         | 46A1            | प्रस्था                  |
| 3000         | ٩          | अस्य।सिप्रह        | प्र अ <b>म्न्य</b> तिप्रः <b>ह्य</b> | २०२०         | २३         | चान्यार्थ       | चान्यार्थ                |
| २०७७         | १०         | भम्बाति            | अम्यति                               | 3091         |            | 9909            | २०९१                     |
|              | 10         | गत्रेण             | रात्रेण                              |              | Ź          | नः इत           | नाङ्गम्                  |
| 3000         | १४         | मिते               | ોમે <b>તિ</b>                        | २०९२         | ٩          | जानिसाहर        | व जामि-साहस्य            |
|              | २७         | वावयै              | वाक्ये                               | २०९३         | ₹          | तस्या-          | तम्माः                   |
| २०८०         | 10         | संकित्यं           | संकीर्स्य                            |              | २४         | त∙प्र∗देक       | तस्म।दे क                |
|              | 18         | तस्यात्स           |                                      | २०९४         |            | बेतद्विधी       | वेताद्विची               |
|              | ٦٢         | चतुरवत्त           | चतुरवत्ते                            | २०९४         | 8          |                 | चाजामि                   |
|              | ٠,         | योजन               | प्रयोजन                              |              | ٩          | रसृगर्थ         | रमृत्सर्थ                |
| २०८१         | 16         | सानाय्व            | सांगय्य                              |              | "          | स्तृष-          | ₹तृणा—                   |
|              | 38         | स्तृगीयात्         | स्रुणीयास्                           | <b>१</b> ०९१ | <b>१</b> १ | मवैनां<br>सके   | मेवैनां<br>स्वके         |
| 9069         | *          | पुरे               | <u>पुरो</u>                          | 1046         | -          | पुगेडाश         | पुरोडाश्च                |
|              | ŧ          | मनेयात             | झ धेति                               |              | 14         | •               | पुराडाश<br>पुराडाश       |
|              | 11         | सानास्य            | सांन:य्य                             |              | 1,<br>२ ५  | पुगकास<br>मिथता | पुराखासा<br>भियत्ता      |
|              | १९         | विवीयते            | विधीयते                              | २०९७         | 30         | इ(₹             | इति ।                    |
| २०८३         | २०         | क्षीरणैव           | क्षीरेणैव                            | 1070         | 19         | कन्पकर्र        | कन्पकारं                 |
| २०८४         | 29         | कर्द्रवैतत्        | कर्दुरेवै नम्                        |              | ٠,<br>۲٤   | -               | ना रूप गार<br>कारिबेथीति |
|              | <b>F F</b> | र्यां              | र्योगं                               |              | <b>२</b> ९ | करेण्यतीते      | कारिष्यतीति              |
| 9069         | ₹          | तुरब्द:            | तुशब्दः                              |              |            | वाङ             | कल                       |
|              | ١,         | কাৰ্ <u>ত</u> াৰ্থ | कालार्थ                              | २०९८         | 71         |                 | देष्ट्रम्                |
| २०८६         | 8          | नैतत्व             | नैतत्क                               |              | <b>२</b> २ | વાયતે           | वीयते<br>वीयते           |
|              | ٠ °        |                    |                                      | २०९९         | 18         |                 | सर्वे                    |

विश्वेषसूचनयू—२०९९ —प्रमृति २०३० पर्यन्तं पृष्ठसंस्या विवर्धे स्त्रा पृतिवाऽस्ति । तत्र २०००-इत्यस्य स्वामे २१०० इत्येवं क्रमेण-२०३० — इत्यस्य स्वाने च २१३० इत्येवं क्रेपम् ।

| पुटे पङ्क्ती   | अशुद्धम्                   | शुद्धम् ।                      | વુંટે | पङ्क्त <mark>ी</mark> | अशुद्धम्   | शुद्धम् ।            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|------------|----------------------|
| 9100 9         | नैघ                        | नैव                            | 7189  | 4                     | याग        | यागः                 |
| २९             | ऐकफ़ <b>र</b> वं           | ऐकफ <del>र</del> ्यं           |       | 19                    | तावैत्कर्म | तावैत्कर्म           |
| २१०३ २०        | दककर्धम्                   | दैककर्म्यम्                    |       | २०                    | यभा        | यथा                  |
| २१०६ २०        | कर्तव्यता                  | कर्तव्यतां                     |       | २२                    | माद्य      | साद्व                |
| 7100 \$        | विधीष                      | विषीय                          | २१९०  | १३                    | म् ह्यः    | माश्राः              |
| २०             | भावस्य                     | भवितव्य                        | २१५३  | 19                    | असति       | अगति                 |
| ₹0             |                            | तिस्रः                         | 2198  | 3                     | मन्मान्ये  | सामान्ये             |
| २१०८ २२        |                            | र्ष हे                         | २१६०  | ٩                     | आसम्मंन्ते | आस्रमन्ते            |
| २११७ 🖁         |                            | अर्थवां स्तु                   | २१६१  | १९                    | कथम        | कथम्                 |
|                | म्छेदन                     | <b>छेद्</b> न                  | 2183  |                       | भेकस्य     | मेकस्य               |
| २१२१ ५         |                            | भिति उ                         | ****  |                       | ध्य•       | वय-                  |
| ₹ ₹            |                            | मिस्येव                        | २१६४  |                       |            | यस्यैव               |
| २१२३ १७        |                            | विश्वति                        | २१७०  |                       | संकृत      | सकृत्कृत             |
| २१२४ १४        |                            | त्रवाणा                        | 2108  |                       |            | प्रयोग               |
| २१२९ २         | 9                          | वैश्वरत्या                     |       | -                     | स्वोत्सर्ग | त्रयाग<br>स्योत्सर्ग |
| २१२८ २२        |                            | शक्य ते                        | २१७२  |                       |            |                      |
| २१३१ ३         |                            | र्षिषन्ति                      | २१७३  |                       |            | बौध्येत              |
| २१३३ १२        |                            | स्यैवा                         |       | २०                    | इंग        | इसं                  |
| २१३४ ११        |                            | कर्तब्यतः                      | २१७७  | १९                    | स्तथा      | स्तथाऽ               |
|                |                            | वे स्वस्मिन्व। <del>व</del> ये |       | ₹•                    | बचन        | वचन                  |
|                | . त्ययर्थः                 | त्ययमर्थः                      | 3800  |                       | ~          | वषट्                 |
| २१३५ व         | रकर्मणां <b>ना</b>         | मि 🗲 स्कर्भणां                 |       | 14                    | विमाक      | विमोक                |
|                |                            | 🕽 नामि                         |       | 3.6                   | तत्काला    | र्तेन्काळा           |
|                |                            | प्रधीन                         | २१८२  |                       | वानेन      | धानेन                |
| 20             |                            | वास्यायां                      |       | २७                    | ३ प्रहर    | १ प्रहर              |
| <b>२</b> १२७ १ |                            | प्रवान।                        |       | 37                    | १ मुह्तवे  | २ मुख्ये             |
| 3 88 €         |                            | भेदेन                          | 3863  |                       |            | रम्य वि              |
| ₹१88 €         |                            | न, नास्य                       |       | 18                    | याऽमा      | वाऽमा                |
| ₹१४६ २०        | । वादमा श्रम<br>वपन्तिकस्य | - { बाइमाः                     |       | 79                    |            | स्तत्र               |
| •              | 1717(13)*4                 | रे न्तिकस्य'                   |       |                       | स्या ्     | स्यम्                |

| पुटे         | पङ्कती | <b>अ</b> शुद्धम्         | शुद्धम् ।           | र्डेष्ट              | पक्वती | भशुद्धम्        | शुद्धम् ।       |
|--------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|
|              | ₹७     | बत                       | वत                  | İ                    |        | <b>बिशेष्य</b>  | विशेष्य         |
| 2164         | २७     | प्रात                    | प्रातः              | 2224                 | ₹८     | ग. मू. ।        | ग. मु. ।        |
|              | ,,     | बधेन                     | बाधन                | २२२६                 | ₹•     | एवा             | एवां            |
| 21/6         | 10     | न्तीति प्रहर             | य, न्तीति,          | २२२                  | ₹•     | <b>=</b> यापार् | व्यापार         |
|              |        |                          | प्रहृत्य            | २२३२                 | Ę      | दीक्ष           | दीक्षे          |
| २१९०         |        | मन्वयः                   | नन्वयः              | २२३७                 | 19     | वर्हि:          | बहिं:           |
| <b>२१</b> ९१ |        | निवर्त                   | निर्वर्त            | २२४३                 | 34     | eP []           | 190             |
| २१९२         |        | एवान्ता<br>>             | ण्या <b>ऽ</b> ऽन्ता | 1488                 | 10     | वित्करं         | चित्करं         |
| 2199         |        | ऐन्द्रम<br><b>बै</b> र्य | ऐन्द्रम्<br>वैदय    |                      | २२     | धान च           | धानं च          |
| २१९६         | ٤.     | चार्यत                   | चार्यते<br>चार्यते  | ₹₹8€                 | 48     | वरत्रिह         | वरीप्रह         |
|              | •      | कृत                      | कृतं                | २२४७                 | 11     | पर्शना          | मर्शनाः         |
| २१९७         |        |                          | बहींबि              |                      | 18     | भव              | भूय             |
| 4140         |        | हवीं वि                  | स्थाप<br>हवींषि     |                      | ę y    | मागाया          | माणाया          |
|              | "      |                          |                     |                      | 29     | विरोवे          | विरोधे          |
| २१९९         |        | कुन<br>परी               | कुत<br>वरी          | <b>२२</b> 8 <b>९</b> | •      | <b>दै</b> वय    | दुभव            |
| 2308         |        |                          |                     | २२५२                 |        | •               | ત્રીળિ          |
| 2202         | -      |                          | मह्ना               | 5                    |        | ७ इतीवि         | ९ इतीति         |
|              |        | प्राच्नोति               | प्राप्नोति          | ĺ                    |        | वैशेषीक         | वैवेविक         |
| १२०१         |        | भूतस्वा                  | मृतस्था             | 2799                 |        |                 | मिज्यते         |
|              | 48     | र्चान्तेषु               | चीनतेषु             | <b>२२६</b> २         |        |                 | श्ववेचे         |
| २२१०         |        |                          | स्यात्              |                      |        | करुपो बा        | करुपो वा        |
| २२११         | 8      | स्सन्द्व प्र             | स्सक्तस्य           | 9709                 |        |                 | गणेषु           |
| २२१२         |        |                          | चिन्ता, ।की         |                      |        | स नारवा         | सांनाः          |
| २२१९         |        |                          | मैकत-               |                      |        |                 | य्या            |
|              | -      | मेदो                     | મેદ્દો '            | <b>२२७१</b>          |        |                 | गणं             |
|              |        | वशुकाः                   | पाशुकाः             |                      |        | क्रीथ           | <b>क्र</b> ार्थ |
| २२२२         |        | प्रयोग                   | प्रयोग              | <b>२२७</b> ७         |        | गुणे            | गणे             |
| २२२३         | 99     | ग्रहणा                   | प्रहणा              | २२७८                 | 4      | त य१            | तस्यैव          |

| ग्रन्थन | TIT 1                                                                                                            | म्र | यम्  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 4 4 1   |                                                                                                                  | ₹०  | आ॰   |
| 99      | गौतमप्रणीतन्यायमूत्राणि-भाष्यवृत्तिभ्यां समेतानि।                                                                | 8   | 6    |
| 65      | श्रीमञ्जगवद्गीता-सटीकरामानुजभाष्ययुता ।                                                                          | v   | C    |
| 63      | दर्शपूर्णमासप्रकाशः-किंजवडेकरोपाह्नवामन्शास्त्रिकतः।                                                             | ६   | 93   |
| 98      | संस्कारपद्धातिः-अभ्यंकरोपाह्वभास्करशास्त्रिविरचिता ।                                                             | 2   | C    |
| १५      | काश्यप्शिल्पम्-महेश्वरापदिष्टम्।                                                                                 | 3   | 3    |
| ९ ६     | करणकीस्तुभः-रूष्णदैवज्ञविर्यचतः ।                                                                                | •   | ٩    |
| ०,७     | मीमांसाद्ईानम्-सत-त्रवार्तिकदावरभा ० भागषट्कात्मकम्                                                              | २५  | 8    |
| 9,5     | धर्मतत्त्वनिर्णयः-अभ्यंकरापाह्ववासुदवशास्त्रिमणीतः ।                                                             | ۰   | 8    |
| ९८      | धर्मतत्त्वनिर्णयपरिशिष्टम्- ,, ,,                                                                                | ۰   | . 93 |
| 6.6     | भारकरीयवीजगणितम्-नवाङ्कुराटीकासहितम्।                                                                            | 3   | •    |
| 900     | प्रायश्चित्तेन्दुई।खर:-नांगशभद्दविरक्तिः। कुण्डार्कयुतः                                                          | 19  | 90   |
| 909     | शांक्रपादभ्षणम्-पर्वतेदृत्युपाह्नरवुनाथशास्त्रिकतं दिभा                                                          | ٥ ٥ | 4    |
| 305     | ब्रह्मवेवतेपुराणम्-भागद्यात्मकम्।                                                                                | 8   | 8    |
| 903     | श्रुतिमारममुद्धरणम्-शिर्वपरनामकेते।हकाचार्यपर्णातम् ।                                                            | •   | 93   |
| 308     | चिंदाच्छलोकी-रिप्पणीविवृतिभ्यां संमता । धर्मशा <b>स्रय</b> न्थ                                                   | :13 | 94   |
| 904     | आश्वलायनगृह्यसूत्रम्—आधनायनाचार्यपणीतम् ।                                                                        | 2   | 12   |
| 308     | द्शोपनिषदः-मूलमात्राः।                                                                                           | 2   | •    |
| 300     | लीलावती-श्रीमद्भास्कराचार्यपणीता। टीकाइयोपेता दिभाग                                                              | 113 | •    |
| 900     | ्या ० महाभाष्यम् (अङ्गा.)। पतञ्जिति,प.उ.यु.द्विभागम्                                                             | [18 | 8    |
| 909     | श्रीमद्भगवद्गीताप्रथमाध्याया-म.म. अभ्यंकरटीकायुती                                                                | 1 3 | 3    |
|         | ब्रह्मणिताध्यायः-भागद्वयात्मकः । भाष्यदीकापतः ।                                                                  | 8   | ų    |
|         | कायपरिञ्चि:-म.म. अन्यंकरोपाद्धवासुदेशास्त्रिपणीता                                                                | 1 3 | 8    |
|         | श्रीमद्भगवद्भीता-राजानकरामकविक्वतटीकायुता ।                                                                      | 3   | ۰    |
|         | मध्वतन्त्रमुखमर्दनम्-अष्यर्शक्षितकृतम् ।                                                                         | ,   |      |
|         | • ह्याध्यायः—विष्णुम्रिकतभाष्ययुतः । अद्वेतपरः ।                                                                 | 9   | ٥    |
| 118     | रुष्ट्राञ्चायः-विञ्जुन्तरङ्गनाञ्चनुतः । अक्षत्ररः ।<br>रसरत्नसमुच्चयटीका-वामनात्मजविन्तामणिविरचिता ।             | ş   | 17   |
| 117     | श्रीमत्पद्मपुराणम्-महापुराणान्तर्गतं चतुर्भागत्मकम् ।                                                            |     | ۵    |
|         | त्रामत्त्रपुराणम् न्नशुराणानाय पतुमानात्त्रकम् ।<br>सिद्धान्तदर्शनम् –महर्षिवदव्यासमणीतं निरञ्जनभाष्ययुतम्       |     | Ŷ    |
|         | ासद्धारतदृश्तम् —महापवदृष्यात्तमणात् ।तरः जनमाण्ययुतम्<br>आधानपद्धातः —किंजवडेकंगपाद्धवामनशास्त्रिभिः स्टता ।    |     | _    |
|         | पश्वातम्भर्मामांसा-किंजवडेकरापाद्धवामनशास्त्रामः छता ।<br>पश्वातम्भर्मामांसा-किंजवडेकरापाद्धवामनशास्त्रिवर्रचिता |     | 18   |
|         | शिवभारतम् – कवी-द्रपरमान-द्रविरचितम् ।                                                                           | 10  | 90   |
|         | 18(4.4)(7.14)(3.4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4                                                         | . 1 |      |

## आनन्दाश्रममुद्रणालयमुद्रितप्रम्थावल्या अकारादिवर्णानुक्रमेण प्रन्थाङ्केन मूल्याङ्केन च सहितं मूचीपत्रम् ।

| <b>प्रन्याङ्काः</b>                       | मूल       | यम्      | <b>ग्रन्थाङ्काः</b>                   | मू                   | ल्यम् |
|-------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|----------------------|-------|
|                                           | € 0       | आ०       |                                       | €0                   | आ॰    |
| ४१ अग्निपुराणम्                           | 4         | 8        | २० जीवन्मुक्तिविवेकः                  | 3                    | 93    |
| ८७ अग्निहोत्रचन्द्रिका                    | 2         | 18       | २४ जैमिनीयन्यायमाला                   | विस्तर:८             |       |
| ८४ अँद्वेतामोदः                           | 3         | ю        | ६९ ज्ञानार्णवतन्त्रम्                 | 9                    | 8     |
| ५७ आचारभूषणम्                             | 8         | ६        | ८५ ज्योतिर्निबन्धः                    | 3                    | 94    |
| ५८ आचारेन्दुः                             | 8         | о        | ३७ तेनिरीयत्राह्मणम्                  | าช                   | ٠.    |
| आधानपद्धतिः                               | 9         | 38       | ४२ तिनिरीयमंहिता                      | 86                   | 90    |
| १०५ आधरायन्गृह्यसू                        |           | 92       |                                       | 9                    |       |
| ८१ आधरायनश्रीनस्व                         | 48        | 11       | ३६ नेतिरीयारण्यकम्                    |                      | 9     |
| · ६२ ईशकेनकठाद्युप०(र<br>७६ ईशकेनकठोपनिषद | ।मा०) २   |          | ५२ तिनिरीयोपनिषत्                     | 9                    | 97    |
| ५ ईशावास्योपनिषत्<br>भ ईशावास्योपनिषत्    | 3         | 6        | १३ तीनरीयोपनिषद्भाष                   |                      | 2     |
| २९ उपनिषदां समृच्चय                       |           | 98<br>92 | ७८ त्रिस्थलीनेतुः                     | 3,                   | 15    |
| ३२ ऐतरेयबासणम्                            | • 4<br>90 | 90       | १०४ विशस्त्रत्येकी                    | ર્!                  | 94    |
| ३८ ऐतरेबारण्यकम्                          | 3         | 10       | ९३ दर्शपूर्णमामपकाशः                  | ६                    | 93    |
| ११ ऐतरयोपनिषत्                            | 9         | g        | १०६ इजोपनिषदः                         | ž                    | ٥     |
| ९६ करणकौस्तुभः                            |           | ٩        | ७४ दाह्य।यणगृह्यस्त्रवृा              |                      | ۰     |
| ७ काठकोपनिषत्                             | 9         | 8        | ३३ धन्वन्तरीयनिवण्ट्र                 | T० म ० ६             |       |
| १११ कायपरिशृद्धिः                         | 9         | 8        | ९८ धर्मतत्त्वनिर्णयः                  |                      | \$    |
| ६६ काव्यप्रकाशः                           | Ę         | 8        | ५८ धर्मनस्य ०परिशिष्टम्               |                      | 93    |
| ८९ काव्यपकाशः                             | 3         | S        | ५६ निन्यापे।डशिकार्णव<br>८८ निरुक्तम् |                      | 6     |
| ९५ काश्यपाशिल्पम्                         | 3         | 9        | २० निरुष्यु निरतापनी                  | ૧૬<br>થો <b>૫</b> ૦૧ |       |
| ६ केने।पनिषत्                             | ì         | 0        | ९१ न्यायसूत्राणि                      | 8                    | ٠,    |
| ५२ गणेदागीता                              | ą         | ۰        | पद्मपुराणम्                           | २०                   | •     |
| १ गणेशाधर्वशीर्षम्                        |           | Ę        | पश्चालम्बमीमांसा                      |                      | 90    |
| ७३ गायत्रीपुरश्वरणपद                      | ति: १     | 3        | ७२ परिभाषेन्दुशस्वरः                  | २                    | ۰     |
| ६१ गीतमसूत्रम्                            | 3         | 6        | <sup>।</sup> ४७ पातञ्जलयोगसूत्रापि    | 1 3                  | ٥     |
| ११० ग्रहगणिताध्यायः                       | 8         | ч        | ३ पुरुषसूक्तम्                        | •                    | 8     |
| १४ छान्दोग्योपनिषत्(व                     |           | 0        | ५५ पुरुषार्थीचन्तामणिः                | 8                    | 0     |
| ६३ छान्दोग्योपनि०(रा                      |           | 92       | ८ प्रश्नापनिषत्                       | 9                    | •     |
| ७९ छान्दोग्योप०(मिता                      |           | ۰        | १०० पायश्वित्तेन्दुशेखर               | ; 1                  | 10    |

| यन्थाङ्काः                 | <b>मृ</b> ल्यम् | -<br>मन्थाङ्काः |         | ल्यम् |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| ₹.°                        | आ०              | न पाञ्चाः       | ₹       | आ.∙   |
| ९९ बीजगणितं सटीकम् २       |                 | २ रुदाध्यायः    | 9       | <br>Ę |
| ९ ५ बृहदारण्यकोपनिषत् ८    | 0               | ११४ ,, अदुनपर:। |         | 93    |
| ६४ ,, (गमानुजटी०) ३        | 8               | १०७ लीलावती     | 3       |       |
| ३१ ,,(मिताक्षरा) २         | 92              | ८० वाक्यवृत्तिः | •       | G     |
| १६ बृहदारण्यकोपनिषद्भा०२   | 5 6             | ४९ वायुषुराणम्  | 8       | 97    |
| ७) बृहद्योगतरङ्किणी १०     | 12              | ८६ विधानमार्छा  | 8       | 8     |
| ६८ बृहर्बससंहिता 🥱         | 15              | २० वृन्द्गाथवः  | ६       | 12    |
| २८ ब्रह्मपुराणः            |                 |                 | ٦,      | Ę     |
| १०२ बसर्वेक                | तेज के          | वा मन्दिर       | रेकाः ० | 93    |
| २ ३ वसम्बाह                |                 | कालय            | स्तरः   | 192   |
| ६७., ब्रह्मामृ 🔉           | 3.4             | -)              | £ 8     | 8     |
| दीपिक काल न०               | c.              | ज्ञापट          | 6       | 4     |
| ८२ ब्रह्ममूत्रवृ लेखक उपाप | 10, 3           | ानेश !          | 9       | 8     |
| ३४ भगवई                    | 114             | Truit! Main 2   | (, 0    | 9     |
| 38 ,, () शापक भरा का       | 1331111         | 9: 66           | Ψ,      | 4     |
| 88 ., ( खण्ड               | क्रम            | मस्या (         |         | •     |
| 84 " ( .                   |                 |                 |         | •     |
| ç> ,, (                    |                 |                 |         | 93    |
| 164 ,,                     |                 |                 |         | 8     |
| 937 .,4                    |                 |                 |         | 6     |
| ७५ भाटर                    |                 |                 |         | 9     |
| ५४ मत्स्य                  |                 |                 |         | 8     |
| ११३ मध                     |                 |                 |         | 4     |
| १० माण्डु                  |                 |                 |         | ٠     |
| ९७ मीमांर                  |                 |                 |         | ۰     |
| ९ मुण्डब                   |                 |                 |         | 6     |
| ६० यतिव्                   |                 |                 |         | 8     |
| ५० यतीन्द्र                |                 |                 |         | 6     |
| ४६ याज्ञक                  |                 |                 |         | ,     |
| ४ योगस                     |                 |                 |         | ۰     |
| १९ रसरत्व                  |                 |                 |         | 90    |
| 994 र <del>सर</del>        |                 |                 |         | ٤     |